# प आश्वाधर इत जिनसहस्रनाम

सम्पादन-अनुवाद प हीरालाल जैन, सिद्धान्तश्वास्त्री



## भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन

प्रथम संस्करण : मुक्क देस स्पन

### स्व० पुण्यरलोका माता मृतिदेवीकी पवित्र स्मृतिमें वत्सुपुत्र साह् शान्तिप्रसादजी द्वारा

#### सस्थापित

# भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला

इस प्रम्थमाकाके अन्तरात प्राकृत सस्कृत अपश्चश हिन्दी कन्नड़ तमिल आदि प्राचीन माधाओं से उपकृष्य आगमिक दाल्लिक पौराणिक साहित्यिक एतिहासिक आदि विविध विषयक जैन-साहित्यका अनुसन्धानपूण सम्पादन तथा उसका मूल और यथासम्भव अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन हो रहा है। जैन मण्डारोंकी स्थियाँ शिलालेख-संग्रह विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन प्राथ और कोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ मा इसी ग्रन्थमालामें प्रकाशित हो रहे हैं।

ग्रन्थमाला सम्यादक डॉ हीरालाल जैन एम ए डी लिट डॉ आ ने उपाध्ये, एम ए डी लिट

সকাহাক

भारतीय ज्ञानपीठ
प्रधान कार्याक्य बी/४५-४ कनॉट प्रदेस नवी दिवका
प्रकाशन कार्याक्यः दुर्गाकुण्ड माग वाराणसी
मुद्रक सन्मति मुद्रणारुय दुर्गाकुण्ड मार्ग बाराणसी

### भारतीय नानपाट काया

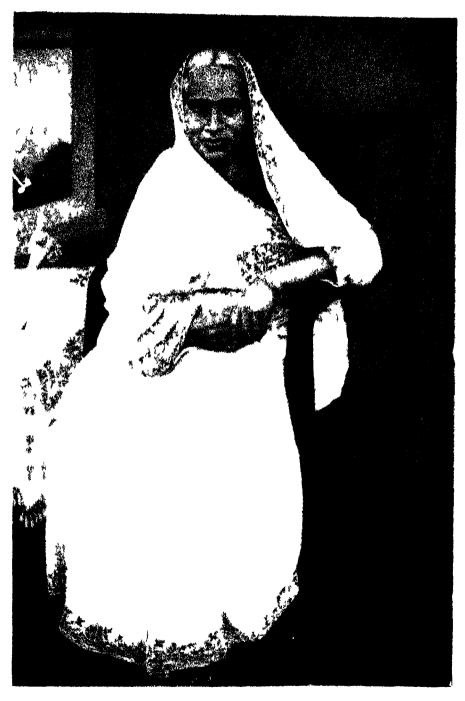

स्वर्गीय मीतत्रवा मातब्वरा सेर ता तप्रसात जन

## समर्पण

## स्व श्रद्धेय विद्वद्वय पं० घनस्यामदासजी न्यायतीर्थ

की पवित्र स्मृतिमें सविनय स म पिंत

जिनके चरणोंके समीप बंठकर दो श्रद्धारोंका ज्ञान प्राप्त किया श्रीर जिन्होंने सदा उन्नत एवं विशुद्ध भावनाश्रींसे प्रोत्साहन देकर ज्ञान प्राप्तिके माग पर श्रमसर किया



श्रद्धावनत---श्रीराक्षाक

# विषयानुक्रमणिका

| _            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9            | ब्रह्मशतक                                      | रक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤            | बुद्धशतक                                       | ११६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 88           | भ्रन्त <u>कु</u> च्छतक                         | १३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १३           | श्रवसागरी टीका                                 | 8 <b>%–?%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १३           | _                                              | १४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १५           | •                                              | १४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १६           | _                                              | १५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २१           | _                                              | १६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २१           |                                                | १५ <i>५</i><br>१७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 1          |                                                | <b>१</b> ⊏१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| २२           | निवीग्रातक                                     | १९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ⊀₹           | ब्रह्मरातक                                     | સ્ <b>હ</b><br>૧૬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २७           | बुद्धशतक                                       | 4 <b>98</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| २८           | त्र-ताकु- <b>ञ</b> ्जतक                        | २४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २⊏           | टोकाकार प्रशस्ति                               | २५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 38           | स्तरिकार                                       | <u> ५६-२८६</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 48           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ą            |                                                | 7 <b>4.E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | _                                              | २६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>३</b> १   | 1                                              | 808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ४२           | T.                                             | 807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ४६           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ų            | 1                                              | <b>રહપ્ર</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |                                                | २७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •            | 1                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 1                                              | <b>५</b> ८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XO           | 1                                              | <b>२८३</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>પ્ર</b> હ |                                                | २⊏३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ६३           | भुतसागर विरचित पद्मानुकमाणका                   | र⊏४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4            |                                                | श्यक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>9</b>     | •                                              | १८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28           | <b>3</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤            | ·                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٦           | प्राथनाम स्केतस्वी                             | रद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | BP B F M B P P P P P P P P P P P P P P P P P P | ११ प्रतामाण्डलक  ११ प्रतामाण्डलक  ११ प्रतामाण्डलक  ११ जिनशतक सर्वश्यातक सर्वश्यावक सर्व |

### प्राथमिक वक्तव्य

ज्ञानपीठ मृतिदेशी जैन प्रथमालाकी सस्कृत शाखाके आतर्मत प्रस्तुत अंथको प्रकर पाठक प्रस्तक होंगे। यह बढ़े सन्तोषकी बात है कि यह प्रथमाला अविरत रूपसे अपने कर्तव्य पालनमे उन्निति कर रही है। इसका परम श्रेय है ज्ञानपीठके संस्थापक धर्मधिच श्रीमान् सेठ शान्तिप्रसादबी और उनकी साहित्य प्रिय पत्नी श्रीमती रमारानीजीको, जो ज्ञानपीठके सचालन और विशेषत धार्मिक साहित्यके प्रकाशनमें आत्यन्त उदार रहते हैं। प्रकाशन कार्यको गतिशील बनाये रखनेमे ज्ञानपीठके मन्नी श्री अयोध्याप्रसादबी ग्रीयलीय तथा सस्थाके अन्य कार्य कर्ताश्रोकी तत्परता और अध्यवसाय भी प्रशंसनीय है।

प्रस्तत ग्रंथ श्रापनी एक विशेषता रखता है और वह यह है कि इसका विषय कोई कथानक दार्शनिक विषेचन व श्राचारादि सम्बन्धी उपदेश न होकर जिनमगवान्की सहस्रनामात्मक स्तति है। एक सहस्र नामोंके उल्लख द्वारा भगवानकी बादना करनेकी परम्परा प्राचीन कालसे हिन्द तथा जैनधर्मीन समान रूपसे प्रचलित रही है। न केवल इतना ही किन्तु सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य बात यह है कि परमा माके नाम निदशम वैदिक बौद्ध श्रीर जैनधर्मीके परस्पर भेद सब विलुप्त होकर उनके बीच एकी करणकी मावना पाइ जाती है। उदाहरणाथ प्रस्तुत श्राशाधर कृत जिनसहस्रनाममें ब्रह्मशतम् श्रीर बुद्धशतम नामक परिन्छदोंको देखिये जहा जिन भगवानके ब्रह्मा चतुम ख विधाता कमलासन प्रजापित हिरण्यगर्भ त्रादि त्पष्टत वेदिक परम्पराके इश्वरामिधानी तथा बुद्ध दशवल शाक्य सगत. मार्जित बोधिस व स्नादि बौद्धधमके सुविख्यात बुद्धनामोंका भी संप्रह किया गया है। यह कोई चोरी या श्रशात श्रनुकरणकी बात नहीं है क्योंकि कवि स्पष्टत जान बूसकर श्रीर सोच समझ कर इन श्रन्य धर्म विख्यात नामीको प्रहण कर रह हैं। एसा करनमें उनका श्रमिप्राय निस्सन्देह यही है कि भक्त जन भगवान्के विषयमे एक्यकी भावनाका अनुभव कर । हिन्द जिन्हें ब्रह्मा और विधाता कहते हैं एवं बौद्ध बद्ध व शाक्य श्रादि कहते हैं उन्हीं परमेशीको जैन जिन व श्रारहन्त कहते हैं। हाँ इश्वरके सम्बन्धमें जैनियोंकी दार्शनिक मान्यता अन्य धर्मींते भिन्न है । अतएव उत्त विषयमें भ्रान्ति उत्पन्न न हा इसीलिए संमवत कविने स्वय अपनी रचनाकी टीका लिखना मी आवश्यक समझा जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिभाके बलसे उक्त नामोंकी व्युत्पत्ति ऋपने धमकी मान्यतानुसार बिठलाकर बतला दी है। यही तो भारतीय संस्कृतिकी श्रीर विशेषत जैन श्रनेकान्तकी वह दिव्य सर्वतोमुखी दृष्टि है जो भेदमें श्रभेद श्रीर श्रमेदमें भेदकी स्थापना कर इतर जनोंके मनमें एक उलझन व विरमय उत्पन्न कर देती है। यही हमारे प्राचीन ऋषियोंकी वह प्रेरणा है जो छाज भी हमसे गान करा रही है-

> बुद्ध, वीर, जिन, हरि हर श्रद्धा, या उसको स्वाधीन कहा। भक्ति-भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो।।

> > ग्रथवा

ईरवर श्रन्लाह तेरं नाम । सबको सन्मति दे भगवान्।।

स्राजकतके सम्प्रदायवादी, प्राचीन श्राचार्योंकी इस उदार श्रीर उदात भूमिकाको समसे स्रीर अपनार्वे, इसीमें स्वहित स्रीर लोककल्याया है। इस ग्रंथके सम्पादनमें पं ही शताल जी शास्त्रीने जो परिश्रम किया है वह ग्रन्थावलोकन से पाठकों को स्वाह हो जावगा। अपनी मस्तावनामें उन्होंने ग्रंथके विषय और ग्रंथकार सम्बंधी सभी शातव्य वार्तोपर पर्याप्त प्रकाश डाल नेका प्रयत्न किया है। टीका के सशोधन में खूब सावधानी रखी गई है श्रीर अनुवाद भी मार्मिक दंग से किया गया है जिससे शब्द-व्युत्पत्ति जैसी शुक्क चर्चा भी सरस श्रीर रोचक हो उठी है और उसके द्वारा श्रनेक जैन मान्यताओं का स्पष्टीकरण भी हो गया है। शब्दा नुक्रमणी के द्वारा यह प्रव्य एक कोश विशेषका भी काम दे सकेगा। इस परिश्रम के लिए हम सब पडित जी के कृतश हैं।

इमें श्राशा श्रीर मरोसा है कि प्राथमालाके श्रन्य प्रकाशनोंके समान इस प्राथका भी समुचित सम्मान श्रीर उपयोग होगा।

> हीरालाल जैन स्रादिनाथ उपाध्ये [प्रथमाला सम्पादक]

#### प्रकाशन व्यय

| ८६६।<-) कागज २२ × २६=२८ पौंड<br>४ रीम १ दिस्ता | ५५८) सम्पादन पारिश्रमिक                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ७६८) छपाई ३) प्रति पृष्ठ                       | १५ ) कार्यालय व्यवस्था प्रूफ संशोधनादि |
| ५५) जिल्द वधाई                                 | २२५) भेंट श्रालोचना ७५ प्रति           |
| ४) क्षवर कागज                                  | ७५) पोस्टेज ग्रथ भेंट भेजनेका          |
| २) कथर डिजाइन तथा न्लाक                        | १७ ) विशापन                            |
| ४) कवर छपाई                                    | ६२५) कमीरान २५ प्रतिरात                |

कुल लागत ४४९६।~)

१००० प्रति ऋपी । लागत एक प्रति ४।।)

मुल्य ४ रुषये

### सम्पादकीय

आजरे ठीक ३५ वर्ष पूर्व जब में स्व अद्वेय प धनश्यामदासकी न्यायतीर्थ (महरीनी) के चरण साम्रिक्यमं बैठकर अपनी जन्मभूमिस्थ पाठशालामें अध्ययन कर रहा था, तब अतुर्णवमीके दिन पंडितजीने इम लोगोंके साथ स्थानीय मन्दिरके शास्त्र मंडारकी छान बीन की और एक रही पत्रोंके वस्तेको संभालते हुए वे सहसा आनन्दोस्तासके साथ विस्मय और दु ख प्रकट करते हुए बोल उठे कि देखों, कितना सुन्दर अपूर्व अन्य यह रहीके बस्तेमें बंधा हुआ है। उन्होंने तभी एक प्रथक बेधनमें उस प्रतिको बांघा उस पर अपने हाथसे सहस्रनामसटीक' लिखा और इम लोगोंको बताया कि यह पंडित आशाधरजीके सहस्रनामकी सुन्दर टीका है। उनके हाथसे नाम लिखे बधनमें यह प्रति आज भी सुन्दित है।

पडितनीकी उत्त बात मेरे हृदयमें झिकत हो गई और अध्ययन-समाप्तिके बाद जनसे मैं प्र थोंके सम्पादनादि कार्यमें लगा तमीसे सोच रहा था कि कब पं आशाधरजीके सटीक सहस्रनामका सम्पादन करू । मैं इस टीकाको प आशाधरजीकी स्वोपश्रवृत्ति ही समझ रहा था १ किन्तु एक बार जन सुप्रसिद्ध साहित्यत्र प नाथ्रामजी प्रेमीके साथ नम्बद्दमें आशाधरजीके सहस्रनामकी बात चल रही थी तो मैंने कहा कि उनकी लिखी टीका मेर गावके शांक मंडारमें हैं । शो प्रेमीजी बोले, वह स्वोपश्रवृत्ति न होकर शुत सागरी टीका होगी जाकर देखना । जन मैं देश आया और उस देखा तो प्रेमीजीका कहना यथार्थ निकला । तमीसे मैं आशाधरजीकी लिखी सहस्रनाम टीकाकी खोजमें रहने लगा । दो वर्ष पूर्व जन मैं वसुनन्दिशावका चारके सम्पादनमें स्वस्त था और उसकी प्राचीन प्रतिकी खोजमें लिलतपुरके वह मन्दिरजीके शास्त्र मंडारके शास्त्रोंके घष्टन रोल खोलकर उनकी छान बीन कर रहा था तब अकस्मात् मुक्ते पंडितजीके सहस्रनामकी वह स्वोपश्रवृत्ति प्राप्त हुइ जो कि आज तक अन्यत्र अप्राप्य थी और जिसे शी प्रेमीजी आजसे लगमग ४५ वर्ष पूर्वसे लाजनेका प्रयक्त कर रहे थे । मैं हर्नसे पूला न समाया अधिकारियोंसे आशा लेकर घर ले आया और उसकी प्रतिलिप कर उसके सम्पादनका समुचित अवसर देखने लगा ।

हत्र है कि इन दो क्योंमें श्रनेक श्रापत्तियोंके श्राने पर भी मैं श्री जिनेन्द्रके स्तवन-स्वरूप इस पवित्र प्रथकों उ हींके प्रसादसे सम्पादत कर सका।

प्रस्तुत ग्र थका सम्पादन श्र ज द श्रीर स्व प्रतियाके श्राभारते किया गया है। प्रयक्त करने पर भी श्रान्य मडाराकी प्रातयोंको मे प्राप्त नहीं कर सका। फिर भी श्रांचिक चिन्ताकी कोई बात इसलिए नहीं है कि अ श्रीर स्व ये दोनों ही प्रतिया श्रात्यन्त शुद्ध थी श्रीर उनको ही श्रादर्श मानकर उक्त दोनों टीकाश्रोंकी प्रेस कापी तैयार की गई है।

प्रस्तुत संस्करण्में सबसे ऊपर मूल कोक उसके नीचे स्वोपशवृत्ति श्रीर उसके बाद हिन्दीमें मूल काकका अर्थ शब्दश देकर उसके नीचे दोनों टीकाश्रोंके श्राध्रमंते लिखी व्याख्या दी गई है श्रीर यह प्रयक किया है कि मूल नामके श्रार्थको ध्यक्त करनेवाला दोनों टीकाश्रोंका श्रमिप्राय उसमें व्यक्त कर दिया जाय।

प्रसावनामें यह दिखानेका प्रयक्ष किया है कि सहस्रतामों भी प्रया कबसे वा कैसे चली। प्रस्तुत संस्करणों प आशाधरवीके सहस्रतामके अतिरिक्त आ जिनसेन आ हेमचन्द्र और महारक सकलकी िंके जिनसहस्रतामों का भी संकलन किया है। पाठकगण्ड इन चार सहस्रतामों के पाठ करनेके अनन्तर यह जान सकेंगे कि साहित्यके भीतर परस्परमें कितना आदान प्रदान होता रहा है।

प्रस्तावनामें आशाधर सहस्रनामकी विशेषताको व्यक्त करनेका प्रयास किया गया है, उसमें मैं कितना एफल हो सका हूं, यह पाठकींको उसका अध्ययन करने पर जात हो सकेगा। प्रारंभमें भुतसागरी टीकागत इन्ह जातव्य विशेषताजींका भी उन्होस किया गया है। परिशिक्षमें मूल न्होकोंकी, सहस्र नामोंकी, टीकामें

#### जिनसङ्खनाम

उद्भृत व्याकरण सत्रोंकी ग्रीर पद्योंकी ग्रकाराचनुक्रमणिका दी गई है। टीकामे उदधृत पद्य किस ग्रथके हैं यह जहांतक मेरसे बन सका कोष्ठक ( ) में निर्देश कर दिया है ग्रीर ग्रज्ञात स्थलोंके श्रागे कोष्ठकको रिक्त छोड़ दिया गया है। पाठक गया उन्हें श्रापने श्रुताध्ययनके साथ स्थल परिज्ञात होने पर पूरा कर सकते हैं।

मैंने श्रीमान् पं नाय्रामजी प्रमीके द्वारा लिखे गये पं श्राशाधर श्रीर श्रतसागरसूरि सम्बाधी दोनों लेखोंका उनकी 'जैनसाहित्य श्रीर हतिहास नामक पुस्तकसे लेकर श्रपनी प्रस्तावनामें भर पूर उपयोग किया है अत मैं उनका श्रत्यन्त स्नामारी हू ।

प आशाधरजीको स्लोपश्चनि और श्रुतसागरी टीका ये दोनों ही विद्यार्थियोंके संस्कृत ज्ञानके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। प्रत्येक नामकी निवित्ति उहें सरवृतका परिष्कृत ज्ञान हो सकेगा। जैन परीज्ञालयोंको चाहिए कि ये इसे विशारद परीज्ञाके पठनकमम पाठ्य पुरतकके रूपमें स्वीकार कर। इसके प्रारम्भिक तीन शतक विशारद प्रथम खंडमं मध्यवर्ती तीन शतक विशारद द्वितीय खंडमें श्रीर श्रान्तिम चार शतक विशार द तृतीय खंडमें पढ़ानेके योग्य हैं। इनसे छात्रोंका युत्पित्त ज्ञान तो बढ़ेगा ही साथ ही व जैन सिद्धान्तके उन अनेक महत्त्वपूर्ण विषयोंसे भी परिचित्त हा सकेंगे जिनका कि परिज्ञान उन्हें छानेकों शास्त्रोंक स्वाध्यायसे भी नहीं हो सकता है। मैं तो अपने जैन बिद्धानोंसे आग्रह करू गा कि वे ऐसे याकरण धम और न्याय विषयक व्युत्पित्त करानेवाले ग्रन्थोंको राजकीय सरवृत्त महाविद्यालय बनारस और हिन्दू विश्वविद्यालय काशीकी मध्यमा परीज्ञाके पाठ्यक्रममें स्वीकार करानेका प्रयक्त कर।

प्रस्तुत प्रन्थके सुन्दर सम्पादनके लिए मैंने यथाशक्ति समुचित प्रयक्त क्या है । पर भी पाठकगण् रह गई त्रुटियोंसे मुक्त अवगत करावेंगे जिससे उनका श्रागामी संस्करणमे यथास्थान संशाधन किया जा सके।

दर्याव निवास सावमल पो मझावरा (शासी ) १५।१२।५३

विनम्र— हीरालाल

## श्रादर्श प्रतियोंका परिचय

ध प्रति—आशाधर सहस्रनामकी स्वोपकहत्ति सहित यह प्रति लालितपुरके श्री बहे मन्दिरजीके भंडारकी

है। इसका आकार १ द ६ इच है। पत्र संख्या ५४ है। प्रति पत्र पक्ति संख्या ११ और प्रति पंक्ति
अच्चर संख्या ६१-६६ है। वि स १६५४ के भावया शुक्रा १ की लिखी हुई है। किसी प्राचीन प्रति
परसे इसकी प्रतिलिपि की गइ है। वह समयत अतिबीर्ख शीर्ख रही होगी अत्रत्य कहा पर पत्र टूट जानेसे
वह पड़ी नहीं जा सकी वहा लेखकने
इस प्रकार बिन्दुओंको रखकर स्थान छोड़
दिया है। मध्यमें संभवत उस प्राचीन प्रतिके २ ६ पत्र भी गायब रहे हैं, जिससे इस प्रतिमे मूल सहस्र
नामके कोकाद्व ६३ ते ६८ तककी टीका नहीं लिखी हुई है। प्रस्तुत प्रतिके मध्यमें कोकाद्व १ ३ की
टीकाके अनन्तर लिखा है—

मृनिश्रीविनयच द्रेश कर्मच्याय लिखितम् '। तथा श्रन्तिम पुष्पिकामें लिखा है— इत्याशाधर स्रिकृतं जिनसहस्रनामस्तवनं समाप्तम् । मृनिश्रीविनयचक्द्रेश लिखितम् ॥ × × × पचाचारिद वत्तवपोद्यापनयमनियमेल्यादिसमस्तपापदोष प्रायश्चित्तनि समस्तकर्मच्यविनाशनिन शुद्धचिद्रूप् प्राप्तिनिमित्तवेषधरेश मानिवनयचन्द्रेश भावना भाविता '॥

इस प्रकार तीन बार मुनिविनयचन्द्रका नामोल्लेख होनेसे विदित होता है कि ये वही विनयचन्द्र मुनि हैं जिनका उल्लेख स्वयं पंडितजीने भयचकोरचन्द्र कह कर किया और जिनकी प्रेरणांसे इष्टों पदेशकी टीका लिखी है। यदि यह सत्य है तो नि सन्देह वह प्रति अति प्राचीन और प्रामाणिक रही होगी। लिलतपुरके शास्त्र भटारक जीए शीर्ए पत्रोंका कई बार अमुसन्धान करने पर भी उस प्राचीन प्रतिके पत्रोंका कुछ भी पता नहीं लग सका। अभी तक आशाधरजीकी स्वोपक टीकाकी यही एक मात्र प्रति उपल घ हुई है जो कि अभीकी लिखी होने पर भी बहुत शुद्ध है। इसीके आधार पर स्वोपश्वतिकी बेसकापी तैयारकी गई है।

अ प्रति—यह जयपुरके तेरा पथी वह मन्दिरकी प्रति है। इसका झाकार ११ × ६ इंच है। पत्र संख्या ११७ है। प्रति पत्र पत्ति-संख्या १३ है झौर प्रति पिक्त-झाक्र-संख्या ४ -४२ है। प्रति लेखन काल १८५८ है। इस प्रतिमे प्रारमसे ६ झिष्याय तक सहस्रतामके मूल श्लोक नहीं है किन्तु ७व श्रप्यायसे टीकाके साथ मूल श्लाक भी लिखे गये है। इसमें प्राय 'व' के स्थान पर 'व लिखा गया है। प्रति प्रायः अशुद्ध है। कई स्थलींपर दो दो पिक्तया छूट गई हैं फिर भी इससे श्रनेक स्थलों पर पाठ सशोधनमें सहा यता मिली है। प्रति हमें श्रीमान् प करत्रचद्रजी शास्त्री एम ए जयपुरकी दृपासे प्राप्त हुद। इसके लिए इम उनके श्रामारी हैं।

द प्रति—यह देहलीके पचायती मन्दिर (खजूर मसजिद) की है। इसका आकार ५॥ × १ ॥। इच है। पत्र संख्या २१३ है। प्रति पृष्ठ पंक्ति-संख्या ११ और प्रति पंक्ति आसूर संख्या २५—२६ है। कागज मोटा बदामी रगका है। इसकी अन्तिम पुष्पिका इस प्रकार है —

सं० १८११ वर्षे माद्रपदमासे कृष्णपत्त् ६ चन्द्रवासरे लिखितं मिश्र इरिक्षन्द्रस्य इदं पुस्तकं । लिखा इतं सिंघई लाखमनि तत्पुत्र लाला मगवानदासस्य पंडितदयारामस्य पठनाय दत्त । सिरींबमध्ये चन्द्रप्रमु चैत्यालये जिनसङ्खनामदीका संपन ॥ श्री ॥

स प्रति—यह मेरी जन्ममूमि साब्मल ( शांसी ) के जैनमन्दिरकी शुतकागरी टीकाकी प्रति है वो अल्बन्त शुद्ध और प्राचीन है। इसका उद्घार श्रावके ३५ वर्ष पूर्व स्व० पं धनश्यामदास्वीने रही पत्रींके साथ वंधे क्सीमेरे किया था। इसका श्रन्तिम पत्र न होनेसे प्रति लिखनेका समय तो जात नहीं हो सका, पर आकार प्रकार कागल, स्याही श्रादिको देखते हुए यह नि सन्देह कहा जा सकता है कि यह कमसे कम १ ० वर्ष पुरानी तो अवश्य है। इसका ग्राकार ५ × ११ इंच है। पत्र सख्या १४६ है। प्रति पृष्ठ पंक्ति संख्या ११ और प्रतिपंक्ति श्राव्य संख्या १८ ४ है। प्रति अत्यन्त युद्ध है। सहस्रनामका प्रत्येक नाम लाल रगते चिन्हित है, जिससे उसकी याख्याका प्रारम्भ सहजमें ज्ञात हो जाता है। प्रतिके सबसे उपरी पत्रके अपर लिखा हुआ है —

म श्रीधर्मकीर्त्तिपटे भ श्रीपद्मकीर्तिने पुस्तक श्रापज्यो सिरोजनगर वास्त य ॥ शुभ भव<u>छ ॥</u> ब्रह्मजीसुमतिसागरस्य प्रेषिता । श्रीसुरतनगरात् ॥ श्रीरस्तु ॥

इस लेखसे विदित होता है कि यह प्रति सूरत ( गुजरात ) से ब्रह्म श्रीसुमितसागरने सिरोज ( म य भारत ) नगरवासी भट्टारक श्रीपद्मकीर्सिके पास भेजी थी । ब्रह्मसे यह हमार ग्राममे कब कैमे श्राई इसका दुछ पता नहीं चलता । इतना ज्ञात अवश्य हुआ कि आजसे लगभग १ वर्ष पूर्वतक हमारे ग्रामके मिन्दरमें सोनागिर भट्टारककी गद्दी थी संभव है बहाके महारकजीके साथ वह यहां आई हो ।

स झौर द इन दोनों प्रतियों में कई बातों में समानताए पाई जाती हैं। एक श्रितम बातकी समा नता तो यह माननेके लिए विवश करती है कि द प्रतिकी प्रतिलिपि स प्रतिके श्राधारते ही हुई है। वह समता यह है कि स प्रतिमें भी श्रुतसागरकी प्रशस्तिको दूसर कोकके दूसरे चरणका दिवन्द्रकीर्त्ति तकका पाठ स प्रतिमें पाया जाता है और इतना ही द प्रतिमें भी। इसके श्रुतिरिक्त स प्रति सरतसे मिरोंज मेजी गई और यह द प्रति भी सिरोंजमें ही लिखी गई। इसलिए बहुत समय यही है कि यत स प्रतिम श्रुत्तिम पत्र नहीं होनेसे श्रुतसागरकी प्रशस्ति श्रुषूरी थी श्रुत उससे प्रतिलिपि की जानेवाली द प्रतिम भी वह श्रुष्ट्री ही लिखी गई। दूसरे इससे एक बात श्रीर सिद्ध होती है कि जब द प्रति पूरे २ वर्ष प्राचीन है तो जिसके श्राधार पर यह लिखी गई है वह श्रुष्ट्रय इससे श्रुष्टिक प्राचीन होगी। साथ ही यह भी पता चलता है कि श्रांजसे २ वर्ष पूर्व ही स प्रतिका श्रुन्तिम पत्र गायब हो चुका था।

द प्रति यदापि अपेक्षाकृत अशुद्ध लिखी गयी है तथापि उत्तसे उन कई स्थलींपर पाठ संशोधनमें मुक्ते पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई है, जो कि स प्रतिकी प्राचीन लिखावट होनेसे मुझसे ठीक ठीक पढ़े नहीं जा सके थे।

श्रुतसागरकी प्रशस्तिकी पर्ति श्री प्रमीकीकी पुस्तक जैनसाहित्य और इतिहास के श्रुतसागरके लेखसे की गई है जिसमें कि उनकी प्रशस्ति सेठ माखिकचंद्रजी बम्बईके ग्राथ संग्रहकी प्रति जिनसहस्रनाम टीकासे उद्भृतकी गई है।

स्त में —यह सोलापुरके भी म जीवराज गौतमचन्दजी दोशी के निजी भड़ारकी प्रेस कापी है जो कि ईडर मड़ारकी प्रति परसे कराई गई है इस प्रतिमें भी अनेक स्थलोंपर पाठ छूटे हुए हैं फिर भी अनेक पाठोंके शुद्ध करनेमें हमे इससे साहाय्य प्राप्त हुआ है। यह प्रेस कापी ६११५१ को लिखकर तैयारकी गई है। इस प्रेस कापीमं टीकाके पूर्व सर्वत्र मूल कोक दिये हुए हैं। और अन्तमे अुतसागरी टीकाका प्रमाख को०२०७५ दिया हुआ है। यह प्रेस कापी जीवराज प्रन्यमालाके संस्थापक श्रीमान् म जीवराजजी गौतम चन्द्रजी दोशी सोलापुरकी कुपासे प्राप्त हुई है। इसके लिए इम उनके आमारी हैं।

#### प्रस्तावना

श्री मूलाचारमे स्तव या स्तवनके छुद्द भेद कतलाये गये हैं—नामस्तवन, स्थापनास्तवन, ह्रायस्तवन, क्रेन्नरतवन, कालस्तवन श्रीर मावस्तवन । नामस्तवनकी व्याख्या टीकाकार वसुनन्दि स्राचार्यने इस प्रकारकी है —

चतुर्विशतितीधकरायां यथार्थातुगतैरहोत्तरसहस्रसंस्यैनीमभि स्तवन चतुर्विशतिनामस्तव । (मूखाचार ७ ४१ टीका)

श्रर्थात् चौबीस तीथकरोंके वास्तविक अर्थवाल एक हजार आठ नामोंसे स्तवन करनेको नामस्तव कहते हैं ।

मूलाचारके ही आधार पर प आशाधरजीने भी ऋपने श्रनगारधर्मामृतके आठवें अध्यायमें स्तवनके ये ही उपयुक्त छह मेद बताये हैं और नामस्तवका स्वरूप इस प्रकार कहा है —

ष्ठाष्ट्रीत्तरसङ्खस्य नाम्नामन्वथमङताम् । वीरान्तानां निरुक्त यत्सोऽत्र नामस्तवो मत ॥ ३३ ॥

श्चर्थात् कृषभादि वीरान्त तीयकर परमदेवका एक इजार श्चाठ सार्यक नामींसे स्तवन करना से नाम स्तवन है।

जैनवास्वयका परिशीलन करनेसे विदित होता है कि यह एक अनादिकालीन परम्परा चली आती है कि मं क ताथकरके केवल शन होने पर इन्द्रके आदेशसे कुबेर आकर भगवानके समवसरण (समामंद्रप) की रचना करता है और देव मनुष्य तथा पशु पद्धी आदि तियच तीयकर भगवानका उपदेश सुननेके लिए पहुंचते ह । इस समय सदाके नियमानुसार इन्द्र भी आकर भगवानकी वन्द्रना करता है और एक इवार आठ नामोंसे उनकी स्तुति करता है । आचार्य जिनसेनने अपने महापुरायामें इन्द्रके द्वारा भगवान अध्यम नाथकी इसी प्रकारसे स्तुति कराई है ।

#### एक इजार आठ नाम ही क्यों ?

तीयकरोंकी अष्टोत्तर सहस्रनामसे ही स्तुति क्यों की जाती है, इससे कम या अधिक नामोंसे क्यों नहीं की जाती यह एक जटिल प्रश्न है और इसका उत्तर देना आसान नहीं है। शाकोंके आलोडन करने पर भी इसका सीधा कोइ समुचित उत्तर नहीं भिस्तता है। फिर भी जो कुछ आधार मिलता है उसके उत्परसे यह अवश्य कहा जा सकता है कि तीयकरोंके शरीरमें जो १० द सच्चा और त्यक्षन होते ह जो कि सामु दिक शाक्षके अनुसार शरीरके शुभ चिन्ह या सुलद्या माने गये हैं, वे ही सम्भवतः एक इनार आठ नामोंसे स्तुति करनेके आधार प्रतीत होते हैं। (देखो आवार्य जिनसेनके सहस्रनामका प्रथम स्त्रोक)।

श्रन्य मतावलिक्योंने भी अपने-अपने इष्टदेवकी स्तुति एक इजार नामीते की है और इसके साजी विन्युत्रहस्ताम, शिवलहस्ताम, गयोशसहस्रनाम अभिकासहस्ताम, गोपालसहस्ताम आदि अनेक सहस्र-नाम हैं। शिवलहस्तामकार शिवलीसे प्रश्न करते हैं —

तव वासान्यनन्यानि सन्ति यसपि श्रहर । सर्वाचि सानि दिन्यानि व शायन्ते मथाऽञ्जना ॥ १६ ॥ भिषाचि सब नामानि सर्वाचि क्रिल कसपि । समापि कानि रम्याचि सेषु विश्वसमानि चै ॥ १७ ॥ [ शिवसङ्गनास ] श्रर्थात्—हे शकर यद्यपि तुम्हारे नाम श्रनन्त हैं श्रीर वे सभी दिय हैं तथापि मैं उन्हें नहीं जानता हू। श्रीर यद्यपि वे सभी नाम तुम्हें प्रिय है, तथापि उनमेंस कौन कौनस नाम श्रिधिक प्रिय या प्रियतम हैं सो मुक्ते बताओं ?

इस प्रश्नके उत्तरमें शिवजी कहते ह —

दिस्यान्यनम्तनामानि सन्तिवर्दं मध्यग पश्म् । अष्टोत्तरसङ्ख तु नाम्नां प्रियतर मम ॥३१॥ [द्वितसङ्खनाम]

अर्थात्—यद्यपि मरे श्रमन्त दि य नाम हैं तथापि मुक्त उनमस ये मध्यवत्ती एक हजार श्राठ नाम अति । प्रय है।

इस भूमकाक पश्चात् शिवसहस्रनाम प्रारम्भ होता है। श्रव जरा ज्यासहस्रनामकी भूमिका देखिए। युधिष्टिरने भीष्मसे पृक्षा—

किमेकं दवत स्रोके कि बाऽप्यकं परायग्रम् । स्तुवन्त क कमचन्त प्रामुयुर्मानवा शुभम् ॥ २ ॥ [विष्णुसहस्रनाम ]

श्चर्थात्—वह कौनसा एक श्चतिपरायण देव है कि जिसकी स्तुति श्रौर श्चचा करते हुए मनुष्य कल्यायाको प्राप्त होनें १ इस प्रश्नपर भीष्मने उत्तर दिया —

जनादिनिधन विष्यु सवलोकमहेश्वरम् । लाकाध्यक् स्तुवक्तित्य सवदु खातिगो भवेत् ॥ ६ ॥

तस्य खोकप्रध मस्य जगन्नाथस्य भूपते । विष्णोर्गमसहस्त मे ऋणु पापभयापद्दम् ॥ १२ ॥ यानि नामानि गौर्यानि विरूपातानि महास्मन । ऋषिमि परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भत्तये ॥ १३ ॥ [विष्णुसहस्रनाम ]

श्चर्यात्—श्चनादि निधन लाकाध्यत् श्चीर सर्वलोकके महेश्वर विष्णु हं श्चीर उनकी स्तुति करनेस मनुष्य सर्व दु खोस विमुक्त हो जाता है। उस लोक प्रधान विष्णुके हजार नामोको में कहता हू सो सुनो जिन्हें कि महर्षियोंने गाया है श्चीर जो सार्यक एवं जगत् विख्यात है।

इस भूमिकाके साथ विष्णुसहस्रनाम प्रारम्भ होता है।

गयोश सहस्रनामकी भूमिका इन सबसे भिन्न है। उसमे कहा गया ह कि गयोशजीके पिता स्वयं शकरभगवान गयोशजीकी विना पूजा किये ही त्रिपुरासुरके जीतनेके लिए चले तो उनके अनेक विष्न आ उपस्थित हुए। तब शकरजीने मनोबलस इसका कारण जाना और गयोशजीस विष्न निवारणका कारण पूछा। तब गयोशजीने प्रसन्न होकर अपने सहस्रनामको ही सर्चविष्न निवारक और सर्व अपीष्ट-परक बताया।

देव एव पुरारातिपुरत्रयजयोधामे । अनक्षताद् गर्योशस्य जातो विद्याकुल किल ॥ २ ॥ मनसा स विनिर्धाय ततस्तिद्विषकारयाम् । महागर्यपति भक्त्या समध्यव्य यथाविधि ॥ ३ ॥ विद्यमहामनोपायमपृष्कृदपराजित । सतुष्ट पूज्या शम्भोमहागर्यापति स्वयम् ॥ ४ ॥ सर्वविद्योकहरया सवकामफलायदम् । ततस्तस्मै स्वक नाम्ना सहस्रामिदमजवित् ॥ ४ ॥ [गर्योशसहस्रनाम ]

इस उत्थानिकाके पश्चात् गयोशसहस्राम प्रारम्भ होता है। इन तीनों ही सहस्रामोंकी यह विशे वता है कि उ हें स्वयंशिवजी विष्णुजी या गयोशजीके मुखवे कहलाया गया है स्त्रीर तीनोंमे ही यह कतलाया गया है कि जो सहस्रामसे मेरी स्तुति करते हैं स्त्रीर भक्तिसे पूजते हैं उनके सर्व दु ख दूर हो जाते हैं।

जैन शास्त्रोंमें सर्वप्रथम हमें भ्राप्तार्य जिनसेन प्रणीत महापुराणमें ही जिनसहस्रनामके दर्शन होते हैं। उसमें सम्बसरणस्थित भ्रूपमदेवकी स्तुति करता हुआ इन्द्र कहता है कि —

[ महापुराका पर्व २४ ]

श्रयोत्—हे भगवन् , इम श्रापके गुर्खोकी क्या स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि श्रापके गुरा श्रनन्त हैं। इम तो बुद्धारे नामके स्मरसा मात्रसे ही परम शान्तिको मास करते हैं। भगवन् यतः श्राप १० ८ तद्ध्या बुक्त हैं, इस्त एक हजार श्राठ नामोंसे ही श्रापकी स्तुति करता हूं।

इस प्रकार इम देखते हैं कि जहां हमें शिवसहस्रताम, विष्णुसहस्रताम, या गणेशसहस्रताम आदिमेंस किसीमें भी इस शकाका समाधान नहीं मिलता है कि उनकी सहस्रताम से ही स्तृति क्यों की जाती है, वहां हमें जिनसेनके सहस्रताममें उत्त स्थाकके द्वारा इसका स्युक्तिक उत्तर मिल जाता है।

### सहस्रनामोंकी तुलना

मूलाचारके उपयु क्त उल्लेखस इतना तो स्पष्ट है कि सहस्रनामकी प्रथा प्राचीन है। पर वर्तमानमें उपलाध बाड्ययके मीतर इमे सर्वप्रथम सहस्रनामोंका पता हिन्दू पुराशोंस ही लगता है। उपरि लिखित तीनों सहस्रनामोंमेंसे मेरे ख्यालसे विष्णुसहस्रनाम सबसे प्राचीन है क्योंकि, वह महाभारतके अनुशासन पर्वके अन्तर्गत है।

जैन शब्धयमें इस समय चार सहस्रनाम उपल भ है जिनमें जिनसनका सहस्रनाम ही सबस प्राचीन है। जिनसेनाचाय काव्य अनेकार, धर्मशास्त्र न्याय आदिके प्रौढ विद्वान् और महाकवि थे और इसका साची स्वयं उनका महापुराण है।

श्रा जिनमनके पश्चात् दूसरे जिनसहस्रनामके रचिंगा श्रा हैमचन्द्र है। श्वेताम्बर सम्प्रदायम हेमचन्द्र एक महान् श्राचाय हो गये हैं और इन्होंने प्रत्येक निषय पर श्रपनी लेखनी चलाई है। श्रापको परवर्ती श्राचार्योंने 'कलिकालसर्वश्र नामसे सम्बोधित किया है। हेमचन्द्रने श्रपने सहस्रनामका नाम श्रई तसहस्रनाम रखा है। इस श्रहत्सहस्रनामका मिलान जब हम श्रा जिनसनके सहस्रनामके साथ करते हैं तो इस बातमे कुछ भी सन्देह नहीं रहता कि कुछ काकों श्रीर नामोंके हेर फेरसे ही श्रहत्सहस्रनामकी रचना की गइ है। नवम शतककी रचना श्रवश्य स्वतत्र है। शेष शतकोंमे तो प्राय जिनसन सहस्रनामके क्लेक साधारणस शब्द परिवतनके साथ ज्यांके त्यों रख दिये गये है। पाठक प्रस्तुत संस्करणमें दिये गये हैमचन्द्रके सहस्रनामके साथ मिलान कर स्वयं इसका निण्य कर लगे।

उत्त दोनों जिनसहस्रनामोंके पश्चात् पाण्डत श्राशाधरके प्रस्तुत सहस्रनामका नम्बर श्राता है। श्राशाधरके सहस्रनामका गमीरता पूर्वक श्राय्यन करनेस पता जलता है कि उन्हाने अपने समय तक रसे गये समस्त जैन या जैनेतर सहस्रनामोंका अवगाहन करनेके पश्चात् ही श्रपने सहस्रनामकी रचना की है। यही कारण है कि उनमें जो शृटि या असंगति उन्हें प्रतीत हुई उस उन्हाने अपने सहस्रनाममें किन्कुल दूर कर दिया। यही नहीं बल्कि अपने सहस्रनाममें कुछ ऐसे तस्वोंका समावेश किया जिसस उसका महत्त्व अपने पूर्ववर्ती समस्त सहस्रनामोंसे कई सहस्रनुष्णा अधिक हो गया है। पं श्राशाधरजीने समवत श्रपनी इस विशेषताका स्वयं ही मली भाति अनुभव किया है और यही कारण है कि उसके श्रन्तमे स्वय ही उन्हें लिखना पड़ा कि ' यही परम मंगल है लोकोत्तम है उल्वया शरण है परम तीथ है, इह साधन है और समस्त स्वयं तथा संक्रशके ज्यका कारण है। ' श्रन्तमें उन्होंने यहां तक लिखा है कि इस सहस्रनामके अर्थका जाननेवाला तो जिनके समान है। इससे अधिक और स्वा महत्व बताया जा सकता था।

भद्दारक सकतकारिने एक संज्ञित आदिपुरायकी रचना की है जीया जिनसहस्रनाम उसीचे ही उद्भृत किया गया है। यह कवका रचा है, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता, तथापि यह आशाधर सहस्र नामसे पीछेका ही है, इतना सुनिश्चित है। यह कई जगह अशुद्ध है, दूसरी प्रति न मिलनेसे सर्वत्र शुद्ध नहीं किया जा सका। इसकी रचनाका आधार का० जिनसेन और आशाधरका सहस्रनाम हैं ऐसा इसके पाठ से जात होता है।

### आशाधर सहस्रनाम पर एक दृष्टि'---

पं द्याशाधरवीके प्रस्तुत जिनसङ्खनामका आचीपात गम्भीर पर्यवेद्यण करने पर निम्न वार्ते हृद्य पर स्वयमेव श्रंकित होती है ---

१—म्राशाधरजीने शिवसहस्रनाम म्रादिके समान भगवानके सहस्रनामोंको न तो उनके मुखसे ही कहलाया है श्रीर न जिनसेनके सहस्रनामके समान उस इन्द्रके मुखस ही कहलाया है। किन्तु स्वयं ही ससारके दु खोंसे संतत होकर वे कम्यासगर वीतराग मगवानके सम्मुख उपस्थित होकर प्रार्थना करते हैं —

हे प्रभो मैं ससार देह श्रीर भोगोंसे विरक्त एवं दु खाँस सन्तप्त होकर श्राप जैसे करुणा सागरको पाकर यह विनती करता हू कि श्रनादिकालसे लकर श्राज तक मैं सुखकी लालसास माहका माग इधर उधर ठोकरें खाता हुश्रा मार्ग मार्ग फिरा मगर कहीं सुखका लेश भी नहीं पाया श्रीर सुखका देनेवाला श्रापका नाम तक भी मैने इसके पूर्व नहीं सुना । श्राज मेरे मोहग्रहका ग्रावेश कुछ शिथिल हुश्रा है श्रीर गुरुजनीं से श्रापका नाम सुना है श्रत श्रापके सामने श्राकर स्तुति करनेको उद्यत हुश्रा हू । मे । भक्ति मुक्त मेरित कर रही है कि रात दिन श्रापकी स्तुति करता रहू पर शक्ति उसमें बाधक होकर मुक्ते हतोत्साह कर रही है क्योंकि मैं श्रल्प शक्ति श्रीर श्रल्प शानका धारक हूँ श्रतएव केवल श्रश्चेत्तर सहस्रनामसे स्तुतिकर श्रपनेको पवित्र करता ह । (देखो श्राशाघर सहस्रनाम श्लोक १ स ४ )

इसके पश्चात् वे दश शतकों में सहस्रनामों के कहने की प्रतिश्व। भी विधिवत् करते हैं श्रीर प्रतिशानुसार ही स्तवन प्रारम्भ करते हैं। यत वे जिन भगवान्का स्तवन करने के लिए उदात हुए हें श्रत उ होने सर्व प्रथम जिनशतक रचा है श्रीर तदनुसार इस शतक में जिन जिनेक्द जिनगट श्रादि नामों का उसमें समावेश किया है। जिन यह पद जिन नामों है या जिनके श्रागे प्रयुक्त हैं ऐसे लगभग ७ नाम इस शतक में सिंचिष्ट हैं। जिन पदका श्रर्थ जीतनेवाला होता है। उक्त विधिष जिनपद विभूषित नामों के द्वारा प्रथ कार मानों जिन भगवानस कह रहे हैं कि है भगवन् श्रापने श्रपने राग द्वष मोह काम कोच लोभादि शत्रुश्लोंको जीत लिया है श्रतएव श्राप निर्दिष्ट हैं नीरज हैं शुद्ध हैं निर्मीह हैं वीतराग है वितृष्ण ह निर्मीय हैं श्रीर निर्दिष्ट इश्रतएव श्राजर श्रमर हैं श्रीर निर्दिष्ट हैं।

दितीय रातकका नाम सर्वश्रातक है क्योंकि यह सर्वश्र नामस प्रारम्भ होता है। इस शतकमें प्रयुक्त नामोंके पयवेद्यास विदित होता है कि मानों स्तोता ऋपने इष्ट देवतास कह रहा है कि यत ऋाप सर्वश्र सर्वदर्शी अनन्तविक्रमी और अनन्तसुली हैं अत ऋाप परतेब है परधाम हैं परज्याति ह पर मेडी ह अश्रात्मा हैं अन्त शाक्ति ह। और इसी कारण आप जगत्के दुःख सतप्त प्राणियोंको शरणके देनेवाले ह।

इसके पश्चात् ग्राथकार जिनभगवान्की स्तुति करनेके लिए एक क्रमबद्ध शैलीका श्राश्रय लेते हैं। उनकी दृष्टि सबसे पहले तीथकर भगवान्के पच कल्यायाकों पर जाती है श्रीर वे उनकी श्राधार बना करके ही भगवान्का स्तवन प्रारम्भ करते हैं।

प्रथकारने पचकल्याणकों में इन्हादिके द्वारा की जानेवाली महती पूजाको ही यश माना है श्रीर इसी लिए वे तीसरे शतकको प्रारम्भ करते हुए मगवान्स कहते हैं कि श्राप ही यशह हैं श्रयांत् पूजनके योग्य हैं पूज्य हैं, इन्ह्र पूजित हैं श्राराध्य हैं। श्रीर इसके श्रनत्तर ही वे कहते हैं कि श्राप गर्भ जन्म तप शान और निर्वाण इन पंचकल्याणकों से पूजित हैं। इसके पश्चात् वे क्रमश पानों कल्याणकों सी खास खास बातों को लस्य करके उनके आअयसे मगवान्के बिंग का नामों की रचना करते हैं। पाठकगण जरा इन नामों पर ध्यान देंगे तो शात होगा कि उन नामों से मगवान्का स्तवन करते हुए ग्रंथकारने किसी भी कल्याणककी कोई भी बातको छोड़ा नहीं है। पाठकों की जानकारी के लिए इस शतक नामों का क्रमश पानों कल्याणकों में वर्गाकरस्थ किया जाता है —

१ शार्शकान्यासान- इत कल्यायाकके विभिन्न कार्योको प्रवट करनेके लिए प्रन्यकारने १ वस्रवार्याचे सारवट २ सरकारदर्शी, ३ दिन्यीचा, ४ शाचीसेवितमातृक, ५ रक्ष्मर्म, ६ भीप्तगर्म, ७ गर्मोत्सचोन्छत, ८ वित्योपनारोपन्ति ६ पश्चम और १० निष्कल वे दश नाम कहे हैं। इन नामोंके कहनेके पूर्व एक सबसे वडी महत्त्वकी बातको प्रगट करनेके लिए एक नाम और दिया है—हिग्बयुद्धिगस्पोदम । इस नामके द्वारा प्राथ कारने यह सचित किया है कि जिल व्यक्तिने पूर्वमक्में दर्शनविद्युद्ध्यादि खेलह कारण भावनात्रोंको भली भांति भाकरके तीर्थकर नामकर्मका संचय किया है वही व्यक्ति तीर्थकर होनेका ऋषिकारी है और वही गर्भकल्याखकादिका पात्र है, अन्य नहीं । इसके पश्चात् गर्मकल्याखकके समय सर्व प्रथम जो खास अति शय चमत्कारी काय होता ह, वह है आकाशसे माताके यहांगसमें रत स्वर्सादिककी वर्षा। तीथकरींके गर्माबतरखके छह मास पृथसे ही यह ऋतिशय पृश् कार्य प्रारम्म हो जाता है इस बातको प्रकट करनेके लिए प्रन्थकारने सबस पहल 'बसुधाराचितास्पद नाम दिया है। इस नामकी स्वीपकवृत्तिमें प्रन्थकारने जी ध्याख्या की है उसस सर्व साधारणका एक भारी भ्रम दूर हो जाता है। अभी तक हम लोग समभे हुए थे कि यह सबका रत वर्षा सारी नगरीमे होती है। किन्तु इस नामकी व्याख्या बतलाती है कि वह सुवर्षों रत वृष्टि सारी नगरीमें न होकर जिनमाताके रहनेके मकानके केवल आगण्यमें ही हाती है अन्यत्र नहीं। इसके श्रनन्तर माताका सुन्दर सोबाह स्वम दिखाई देते हैं इस बातको व्यक्त करनेके लिए 'सुस्वमदर्शी नाम दिया गया है। इसी समय शन्तिकी स्राक्षास श्री, ही स्त्रादि छापन दुमारिका देवियां माताकी सेवा करनेके लिए उपस्थित हाती ह श्रीर माताकी सर्व प्रकारस सेवा करती है यह बात 'शचीसेवितमातृक नामसे सचित की गइ है। इन कमारिका दे ियोंके अन्य विविध कार्योंमें से एक सबसे मह वपूर्ण कार्य है माताके गमका शोधना । वे दिवया सोचती ह कि जिस कुखमें तीन लोकका नाथ जम लेनेवाला है यदि उसमें कोइ रोग रहगा तो उत्पन्न होनेवाले वालक पर उसका असर अवश्य पड गा। इसलिए श्री देवी एक कुशल लेडी क्टर (स्त्री चिकित्सिका) के समान माताके गर्मका शोधन करती है और उस सर्वप्रकारके विकारोंसे रहित कर देती है यह बात श्रीपुतगर्भ नामसे प्रकट की गई है। गर्भगत तीयकर मगवान इस दिव्य या श्रलीकिक विशेषताके साथ दृद्धिको प्राप्त होते है कि माताको कष्टका जरा सा भी अनुभव नहीं होता । यहा तक कि उनके उदरकी त्रिवलीका भग तक भी नहीं होता । गर्भकी इस अनुपम एवं दिव्य विशेषताको बतलानेके लिए ही प्रयकारने दिव्यीजा और रजगर्भ ये दो नाम दिये हैं। देशाण भारी ठाठ बाठस गर्मोत्सव मनाते हैं श्रौर विविध दिव्य उपचारोंसे माता पिताकी सेवा करते हुए गर्मकी रखा करते हैं यह बात 'गर्मी त्सवीच्छत श्रीर दिव्योपचारोपचित इन दोनी नामीस यक्त की गई है। भगवान गर्भकालमे माताके उदरमें निज पुण्यजनित श्रष्टदल कमल पर विराजमान रहते हुए ही दृद्धिको प्राप्त होते हैं श्रीर रक्त मल मूत्रादि सर्थ श्रपित्र हत्योंसे निर्लित रहते हैं यह बात पद्मम् श्रीर निष्कल इन दो नामोंस सुचि की गई हैं। इसप्रकार हम देखते हैं कि इन दश नामोंके द्वारा गर्भकल्यासक सम्बंधी सभी बात प्रगट कर दी गई है श्रीर कोई भी खास बात कहनेस नहीं छटने पाई है।

जन्मकरुयागुक — उक्त दश नामोंके आगे स्ताईस नामोंके द्वारा ज मकल्यागुककी सारी वातें प्रकट की गई हैं। भगवान्का जन्म माताको बिना किसी कष्टके और बिना किसी धाय आदिकी सहायताके स्वयं ही हो जाता है यह बात 'स्वज नामसे प्रकट की गई हैं। भगवान्का जन्म होते ही तीनों लोकों में आनन्द क्षा जाता है, यहां तक कि नार्यक्रयोंको भी एक स्वयं के लिए सुख नसीव हो जाता है। इसप्रकार उनका जन्म सबंको हितकारक है, यह बात 'सर्वीयक्मा' नामसे सूचित की गई है। भगवान्का शरीर क्या आदि आपित कावरस्थे रहित होता है जन्मसे ही मगवान्के शरीरमें मल-मूचादि नहीं होते यह बात पुण्यान' नामसे प्रकट की गई है। भगवान्के जन्म केते ही उनके शरीरकी प्रमासे सीरि रहके रक्षरीपक भी फीके पढ़ जाते हैं, यह बात 'भारवान्' नामसे क्यक की गई है। मगवान्के जन्म लेते हो उनके उदयागत प्रवस पुण्यसे पिताक सर्व शतु बैरमाव मूलका और बिनयसे अवनत होकर भेंट आदि से लेकर उनके समीप उपस्थित होते हैं, यह 'उद्मुत्वैक्त' नामसे सुचित किया गया है। मगवान्का जन्म होते ही कर्णलोकमें

रहनेवाले कल्पनासी देवोंके घरोंमें घंटा विमा बजाये ही बजने सवते हैं मध्यलोकवासी ज्योतियी देवोंके घरोंमें सिंहनाद होने लगता है पाताल लोकवासी भवनवासी देवींके यहा शंख ध्वनि होने लगती है और सर्वण रहनेबाली यन्तरीके झावारीमें नगाड़े गरजने सगते हैं इन्त्रका झासन कपने सगता हैं। इसप्रकार चिविध चिन्होंस र्त नों लोकोंस भगवान्का जन्म रूथ शत हो नाता है यह नात विश्वविशातसमृति नामके द्वारा व्यक्त की गई है। तदनन्तर चारों प्रकारके देवगया भगवानकी जन्मभूमि पर आते हैं और नगरीकी प्रद चिया देते हैं । इन्द्राम्यी प्रस्ति यहमे जाकर मायामया बालक रचकर और उसे माताके पास सुलाकर तथा भगवानको उठाकर इन्द्रको सौंपती है। इ.ह. भगवानका रूप देखता हुआ तुस नहीं होता है और इसीलिए अपने एक हजार नेत्र बनाकर भगवानको देखता है। इन सब बाताको क्रमश बतलानेके लिए विश्वदेवाग माजत , शचीस्टब्रप्रतिन्छन्द और सहस्राह्महरात्सव ये तीन नाम दिये गये ह । तदनन्तर नाचते हुए ऐस दतके ऊपर भगवानको बैठाकर इ.स. सुमेरपर्वत पर उन्हें ले जाता है। भगवानको देखकर सर्व इन्स उन्हें नमस्कार करते हैं। चारों निकायके दव हर्षके मारे उद्धलते कृदते और जय जयकार करते हुए सुमेर पर जाते इ। इन सर्व कार्योंको बतलानेके लिए क्रमश 'तृत्यदैगवतासीन सर्वशकनमस्कृत श्रीर हवासुलामरखग ये तीन नाम दिये गये हैं । इसके आये चारण्धिमतोत्स्य यह नाम भगवान महावीरको लच्यम रसकर दिया गया है जिसके विषयमे यह प्रसिद्ध है कि किसी चारस अगल ऋषिको कोइ तत्त्व गत शका थी उन्हें समेरपर जाते हुए भगवानके उत्पर पहराती हुई ध्वजाके दशन हो जानेसे उनकी शकाका समाधान हो गया श्रीर इसलिए उन्होंने खब हर्ष मनाया था।

देवगण चीरसागरसे जल लाकर १ ८ कलशोंसे भगवान्का अभिषेक करते हैं उस समय एक लाख योजनका समेरपर्वत भी स्नान करनेकी चौकीके समान प्रतिभासित होता है ब्रौर जीरसागर अपने श्रापको धन्य मानकर निजमे तीर्थराजत्वकी कल्पना करता है। इस बातको बतलानेके लिए स्नानपीठायि तादिराट और तीथेंशम्मन्यद्रश्वाधि नाम दिये गये हैं। भगवानके श्राभिषिक्त जलमें स्नान कर इदादि गण अपने आपको अतकृत्य मानते हैं। ईशानन्द्र उस अभिषेकके जलको सर्व और सपसा करता है मानों उसके द्वारा वह त्रैलोक्यको पवित्र करता है। इन दोनों कार्योंको बतलानेके लिए क्रमश स्नानाम्बस्नात बासव श्रौर गन्धाम्बुपूतत्रैलोक्य ये दो नाम दिये हैं । ग्रामिशेकके श्रमन्तर इन्द्राणी भगवान्के शरीर स्थित जलकर्गोंको पींछकर ग्रीर उन्हें यानामृत्या पहना कर श्रपने हाथाको कृतार्थ मानती है। इन्द्र वक्र सूची हाथमें लेकर भगवान्का कर्या वेधन सस्कार करता है। पुनः वह खद होकर भगवान्का नाम संस्कार करके उपस्थित देव समृहको उनकी घोषणा करता है स्त्रीर उसके पश्चात् ही इन्द्र स्नानन्दसे विभोर होकर सूत्य करता है। इन सब कार्योंको बतलानेके लिए अथकारने कमश 'यज्ञनचीयुचिश्रवा कृतार्थितशचीहस्त शकोदधुप्टेष्टनामक श्रीर शकार धानन्दनृष ये चार नाम दिये हैं। इन्द्र श्रपने परिवारके साथ समेक्ट श्राकर भगवानके जन्म स्थल पर जाता है इन्हार्गी प्रकृति ग्रहमे जाकर भगवान माताको सौंपती है माता अपने पत्रके ऐसे वैभव और रूपको देखकर भारी विस्मित होती ह । उसी समय इन्द्र जाकर भगवानके पिताको पत्र जन्मके समाचार देता है श्रीर ताण्डव चृत्य आरम्म करता है। कुबेर याचक अनीको मुहमांगा दान देता है और सर्व याचकोंके मनोरथींको पूर्वा करता है । इन सब कार्योंका प्रगट करनके लिए प्रन्थकारने क्रमश 'शचीविस्मापिताम्बिक , इन्द्रचत्यन्तपित्वक क्रौर रैदपूर्णमनोरथ ये तीन नाम दिये हैं। इसप्रकार जन्माभिवेकके कार्यको भली भांति सम्पादन करके तथा भगवान्की सेवामें अनेक देवोंको नियुक्त करके इन्द्र स्वर्गलोक चला बाता है और भगवान्के दीन्दा लेनेके समय तक समय समय पर झाकर भगवान्की आजाका इञ्चक होकर उनकी सेवामें छवा तत्पर रहता है। इस बावको व्यक्त करनेके लिए झाडार्थीकर हतासेय नाम दिया गया है।

३ दीका करुवा खक — क्य ती मेंकर भगवान कियी कारखये संसार देह और भोगोंसे विरक्तिका अनु भव करते हैं, तब लीकान्तिक देव जिन्हें कि देवींमें शृथिके तुल्य होनेसे देवर्षि कहा जाता है — श्राकर भग कार्के किरक होने और शिव मासिके उद्यमकी प्रश्नमा करते हैं यह बात 'देवर्षीष्टशिकोद्यम नामके हारा त्यक की गई है। जब लोगोंको पता चलता है कि मानवाद संधापते विरक्त होकर बनवासके लिए जा ग्रे हैं, तो सारा जगत सोमित हो उठता है और एकतित होकर उनके पीछे पीछे दीना-स्पल तक जाता है। सभी शके महाराजे और इन्हादिक शाकर उनकी पूजन करते हैं। इस धातकी सूचनी 'वीनास्यासुरुभवगत्' सीर 'मुमु'व स्वःपतीवित। इन दो नामोंसे दी गई है।

श्र शानकस्यासाक — तपश्ररसाके प्रभाव और श्राल्य-साधनाके बलसे अब भगवानको कैवस्यकी प्राप्ति होती है, तब इनके श्रादेशस कुकेर श्रास्थान मण्डप (समवस्रसा) की रचना करता है उसे पूरे वैभवके साथ सजाता है श्रीर समवस्रसाकी बारह सभाश्रोंके हारों पर दीनजनोंको दान देनेके लिए नी निधि योंको स्थापित करता है इस बातको प्रगट करनेके लिए 'कुकेरनिर्मितास्थान श्रीर 'श्रीयुक ये दो नाम दिये गये हैं । समवस्रसामें सभी यागिजन श्राकर भगवानकी श्रचों करते हैं श्रीर उनका धर्मोपदेश सुनकर कृतकृत्य होते हैं । इन्ह्र भी सपरिवार श्राकर भगवानकी पूजा करता है यह बात योगीश्वराचित नामसे लेकर संहूतदेवसघाच्य तकके नामोंसे प्रकट की गई है । समवस्रसामें भगवानके श्राट प्रातिहार्य होते हैं, यह बात कमश १ भामण्डली १ चतु पश्चिमामर , ३ देवदुन्दुभि ४ वागस्पृष्टासन (दिव्यप्यनि ) ५ छक्षत्रस्थाट ६ पुष्पवृष्टिभाक् ७ दिव्याशोंक श्रीर ⊏ पद्ययान (कमलासन ) इन श्राट नामोंसे प्रकट की गई है । समवस्रसामें देवगया जय अथकार करते हैं श्रीर सदा संगीत पूर्वक भगवानका गुरा गान करते रहते हैं, यह बात जय वजी श्रीर सगीताई नामोंसे स्वित की गई है । समवस्रसामें वारों दिशाश्रोंमें चार मानस्तम्म हाते हैं श्रीर उन्हें देखकर बहेस बहे श्रीममानियोंके मानका भी मर्दन हो जाता है यह बात मानमदी नामस यक्त की गई है । समवसरसामें मानका भी मर्दन हो जाता है यह बात मानमदी नामस यक्त की गई है । समवसरसामें मन्त्र भी मह है । समवसरसामें मन्त्र भी सह है ।

इस प्रकार हम देखते ह कि इस यशरातकमें भगवाम्के गर्भते तेकर कैयल्यप्राप्ति तकके चार कल्या सकीका श्राच्छी तरह क्यान किया गया है।

व्याध तीर्थक च्छातक में भगवानके तीर्थ प्रवस्त नकी आश्रय करके उनके विविध नामोंका निर्देश किया गया है। जिसके दारा संवार सागरते पार उत्तरते हैं, ऐसे द्वादशांगकाणी कर उपदेशको तीर्थ कहते हैं। इस प्रकारके तीयके प्रवर्तन करनेसे भगवानके तीर्थकर तीथकर, तीर्थकर, तीर्थकर, शार्थस्ट आदि नाम कहे गये हैं। यह तीर्थ प्रवर्तन भगवानकी सत्य, अमोच एवं दिव्यवाखीका ही कता है, आतएव दिव्यव्यनिका आलावन केकर विविध अर्थोंके प्रकट करनेवाले पूरे ७५ नाम कहे गये हैं। इन नामों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करनेसे अनेक नह जात य वातों पर प्रकाश पदता है, साथ ही दिव्यव्यनिसे सम्बन्ध रखनेवाली अनेकों शकाशोंका उनसे सहजमें ही समाधान हो जाता है। पाठक-गया, इस शतकका स्वाध्याय करते समय स्वय ही इसका निर्याय करने । यहा पर उनमेंस केवल २-३ वाताका ही दिव्यर्थन कराया जाता है —

- १—भव्येकशब्यगु भगवान्के इस नामसे यह ध्वनि निकलती है कि यदापि समी भाय श्रमव्य बीव समवसरस्म जाते हैं किन्दु भगवान्का उपदेश कवल भाय जीवोंको ही सुनाई देता है। (४, ५६)
- प्राश्निकशु इस नामसे ज्ञात होता है कि जब गण्डवादि कोई भगवान्से प्रश्न करता है, तभी भगवान् बोलते हैं, अन्यथा नहीं । (४, ६१)
- ३—नियतकाश्वयु —इस नामसे प्रकट है कि भगवान भाव , मध्याह, सार्य स्रोर राजिक मध्य भाग इन सार नियत कालॉम ही धर्मीपदेश देते हैं, सन्य कालमें नहीं । (४ ६१)

पाचवां नाबशातक है। यत भगनान् प्राधिमात्रके हितेषी हैं सीद उन्हें संघारके हु खींसे पार उता रना चाइते हैं सत वे सर्वके स्वामी भी है। इस दृष्टित स्वामी वाचक विविच नामीकी रचना कर उनके स्वामित्वका गुण्य-गान इस शतकके पूरे सी नामोंके द्वारा किया गया है।

कुठा योगिशतक है। यह भगवान् योगके यम, नियम, बास्त आसामाम, मत्याहार, भारता, भ्यान और समाधिकम बाठों बंगोंके भारक हैं, बातः सत्याध बोगी हैं, इस निस्किका आध्य लेकर किसी महायोगी या सच्चे साधुके जितने भी नामोंकी कल्पना उनके विविध गुणोंका आलम्बन करके की जा सकती है, वह प्रन्थकारन की है और उन सभी नामोंस मगवानका गुण गान किया है। इन नामों पर गइरी दृष्टि डालनेसे साधुके क्या क्यां कर्तव्य होते हें उनम कौन कौनस गुण होना चाहिए यह अच्छी तरह विदित हो जाता है।

केवलशान-सम्बन्धी दश ग्रातिशयोंको चौथे पाचर्षे ग्रौर छुठच शतकमे निर्निमेष श्रादि विमिन्न नामोंके द्वारा सचित कर दिया गया है।

सातवा निर्घाणशतक है। इस शतकमे भरतचेत्र सम्बन्धी भूत वर्तमान श्रीर मविष्यकालीन चौबीस तीथकरोंके नामोका निदश किया गया है साथ ही भगवान महावीरक समित वर्धमान, श्रादि नामोंके साथ दुछ श्रन्य मो गुण प्रधान नाम इस शतकमे समिलित किये गये हैं। चूंकि यह सहस्रनाम स्त न सामान्य है किसी व्यक्ति विशेषके नाम पर नहीं रचा गया है श्रत जो भी कर्म शतुश्रोंको जीतकर जिन सशाका धारण करता है उसीका यह स्तवन है इस श्रामिप्रायसे प्रथकारने तीनों काल सम्बन्धी चौबीसा तीथकरोंके नामोंका संग्रह इस शतकमें किया है।

श्राठभ श्रह्मशतकम वामेव शीततमस परवादिनोऽपि नून विभो हरि हरादिधिया प्रपन्ना को दृष्टिमे रखकर ब्रह्मा विष्णु महेश गराश स्य चह श्रीर श्रामिके विविध नामोंका सकलन कर श्रीर उनके गुगापरक श्रथको लकर जिन भगवान्का स्तवन किया गया है।

नव **बुद्धशतकमें बुद्ध** यौग नैयायिक वैशेषिक साख्य मीमासक चावाक स्नादिके विविध नामाको लकर भगवानके गुणोका स्तवन किया गया है।

श्राठवें श्रौर नव शतकक नामोंको देखते हुए यह कहना पह गा कि श्राशाधरजीके सहस्रनामकी यही सबस बड़ी विशवता है। यद्यपि पात्रकेसरी श्रकलक श्रादि पूर्ववर्ती श्राचार्योंने भी ब्रह्मा विष्णु श्रादि नामोसे जिन द का स्तवन किया है पर उनके प्राय सर्व नामोंका इस प्रकार सबह करक रतवन करनेका महान साहस करना श्राशाधर जैसे प्रखर तार्किक एव प्रकर विद्वानका ही कार्य है ऐसा प्रतीत होता है कि उनक इन नामास प्रभावित एव विरिम्त हुए लोगोंके श्राप्रहस ही पण्डितजीन सहस्रनाम प स्वापश्चादित लिखी है श्रौर उन सब नामाका श्रर्थ बदलकर जिन भगवान्में समवित श्रथ यक्त कर सबका संदेह दूर कर दिया है। शाब्दिक दृष्टि श्राठवा श्रौर दाशि क दृष्टिसे नवा शतक श्रत्यन्त महत्वपूण है।

दशा अन्तकु च्छुतक है। इसके भीतर तेरह्न गुग्रस्थानके आतमें और चौदहवें गुग्रस्थानमें होने बाल कार्योंका अथकारन वहीं ही परिष्ट्रत एवं व्यद्यित शलीस निरूप्ण किया है और आतमें मोच्नको गमन करते हुए किस प्रकार चौदहवें गुग्रस्थानके अन्द्य और उपान्त्य समयम कितनी प्रष्टृतियोंका च्य होता है शरीरसे विभुक्त होने पर आत्माका क्या और कैसा स्वरूप रहता है इत्यादि बाताका चित्रण करनेवा ने बहुत सुन्दर और अर्थपूर्ण नामोंका सर्जन करके अथकारने आपने शान गौरदको यक्त क्या है। सन्द्रपमे दशमें शतकको निर्वाणकल्याणकला परिचायक कह सकते हैं।

#### उपसंहार और समीक्षा

इस प्रकार इम देखते हैं कि पं आशाधरजीने अपने इस सहस्रताममें एक कमबद्ध शैलीको अपनाया है और अपने इष्टदेषकी गर्मसे लेकर निर्वाण प्राप्त करने तककी समस्त घटनाओंको एक व्यास्थित कमस विभिन्न नामोंके द्वारा यक्त किया है।

प्रस्तुत सहस्रनाममें जहा पण्डितजीने श्रपने पूर्ववर्ती समस्त सहस्रनामोंकी विशेषताश्रोंको श्रपना कर श्रपने बहुशुतत्वका परिचय दिया है वहां पर ब्रह्मा, विष्णु महेशादि देवोंके बुद्ध सास्य श्रीर यौगादि दार्शनिकोंके विभिन्न नामों श्रीर तसन्यत-सम्मत तन्त्रोंका नामरूपसे संब्रह्मर श्रपनी सर्व तत्त्व समन्वयकारिया विशास श्रुद्धि, श्रनुपम प्रतिभा श्रीर महान् साहस्रका भी परिचय दिया है। जिससे श्रात हाता है कि बे स्याद्वाद विद्याके यथाय रहस्यके श्रान्छे ज्ञाता थे। उनके इस सहस्रनामको देखते हुए यह निःसंकोच कहा बा सकता है कि यह स्तवन द्वादशांगवासीके आधारभूत चारों अनुयोगरूप वेदोंके मायनस समुत्यक पीयूप निष्यन्द है और प्रत्येक व्यक्ति इसे भक्ति पूर्वक पान करके अवर अपर हो सकता हैं।

ह्रवसष्टोत्तर नाम्ना सहस्रं भक्तितोऽहरास् । योऽनन्तानामचीतेऽसी मुक्त्यन्ता मक्तिसरपुते ॥१४ ॥ [ पस्तुत सहस्रनाम ]

### जिनसहस्रनामका माहात्म्य

पंहित आशाघरजीने जिनसहस्रनामका माहात्म्य कतलाते हुए उसके अन्तमे लिखा है कि यह जिन सहस्रनामरूप स्तन्न ही लोकमे उत्तम है जीनेंको परम शरण देनेवाला है, उत्कृष्ट मगल है परम पायन है अष्ठ तीर्थ है इष्ट साधक है और सर्वक्रश और सक्रेशका ज्ञय करनेवाला है। जो कोई इन नामोंमेंस एक भी नामका उच्चारण करता है वह पापासे भुक्त हो जाता है। किर जो सदका उच्चारण करेगा, उसका तो कहना ही क्या है, आदि। वारतक्में जिननामकी ऐसी ही महिमा है जो उसे स्मरण करता है वह सर्व दु खोंस खूट जाता है और अजर अमर बन जाता है।

श्रुतसागरने नाथशतकके प्रारम्भम सहस्रनामका माहा म्य बतलाते हुए लिखा है कि— नामसहस्रज्ञान तीधकृतामस्पकोऽभ्युपायोऽयम् । तीधकरनामकृते श्रुतसागरस्रमि प्रविज्ञात ॥

श्चर्यात्—शास्त्रपास्तामी श्चाचार्योंने तीथकरोंके सहस्र नामोंके शानको तीथकर नामकर्मके उपार्जन करनेका एक छोटा सा सरल उपाय बताया है।

इसस अधिक सहस्रनामका और क्या माहात्म्य बताया जा सकता है १

### एक पुनरुक्ति

प आशाध जीन जिन भगवानक जा नाम दिये हैं वे सभी अपुनरक्त या नवीन हैं। केवल एक अमृत नाम ही इसका अपवाद है क्योंकि दह दो वार प्रभुत्त हुआ है। पहली वार तीसरे शतकमें ७१ वें नामक रूपमें और दूसरी वार दशवें शतकके ६१ वें नामके रूपमें। मूल और टीकाको देखने पर पता चलता है कि प्रथम वार वह नपु सकलिंगमें प्रयुक्त हुआ है और दूसरी वार पुल्लिंगके रूपमें। संभवत अधकारने इसी विशेषताके कारण यह नाम दो वार कहा है।

#### प्रनथकारका परिचय

प्रस्तुत जिनसहस्रनामके रचयिता पं आशाधरजी एक बहुत बहे विद्वान हो गये हैं। शायद दिंग म्बर सम्प्रदायमें उनके बाद उन जैसा बहुश्रुत, प्रतिभाशाली, प्रौड प्रम्थकर्ता और जैनधर्मका उद्योतक दूसरा नही हुन्ना। न्याय याकरण, काय अलंकार शब्दकोश, धर्मशास्त्र योगशास्त्र वैद्यक आदि विविध विषयों पर उनका पूर्ण अधिकार या। इन सभी विषयों पर उनकी अस्वलित लेखनी चली है और अनेक विद्वानोंने चिरकाल तक उनके निकट अध्ययन किया है।

उनकी प्रतिमा झौर पाढित्य केवल जैन शाकों तक ही सीमित नहीं था, जैनेतर शाकों में भी उनकी झबाध गति थी। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में यथास्थान सभी शाकों के प्रचुर उद्धरण दृष्टिगोचर होते हैं और इसी कारण वे झष्टागद्धर्य काव्यालंकार, धमरकोश जैसे प्रन्थों पर टीका लिखनेके लिए प्रवृत्त हुए। यदि वे केवल जैनधर्मके ही विद्वान् होते, तो मालव-नरेश अर्जुनवर्मके गुरु बालस्ट्रस्ति महाक्रिय मदन उनके निकट काव्यशासका झभ्ययन न करते और विन्ध्यवर्मके सन्धिविप्रह-मंत्री कवीश विल्ह्रण उनकी शुक्तकण्ठते प्रशंसा न करते।

१-यह दरिक्य क्षीसन्त् प्रविदत्त काम्युरामकी होसी किसिक जैनसाहित्य चीर इतिहास' नासक पुरवक्ते सभार उत्पत्त किया जाता है !---सम्याक्ष

पं॰ आशाधरजीका अध्ययन बहुत विशाल था। उनके प्रयोसे पता चलता है कि उन्होंने अपने उपमयमें उपलब्ध समरत जैनवाकायका गहन अवगाहन किया था। विविध आचारों और विद्वानोंके मत मेदोंका सामंजस्य स्थापित करनेके लिए उन्होंने को प्रयत्न किया है वह अपव है। वे आप सदधीत, न उ विध्ययेत' के माननेदाले थ इसलिए उन्होंने अपना कोइ स्वतन्त्र मत तो कही प्रतिपादित नहीं किया है परन्तु तमाम मत भेदोंको उपस्थित करके उनकी दिशद चर्चा की है और पिर उनके वाच किस प्रकार एकता स्थापित हो सकती है यह बतलाया है।

पिछत्वी ग्रह्स्थ थे मुनि नहीं । पिछत्व जीवनमं ये ससारस वि स अवश्य हो गये थे परन्तु उस छोड़ा नहीं था फिर भी पीछते य यक्तिकोने उ हे सूरि आर आचाय कल्प कहकर स्मरण किया है तथा तत्कालीन भट्टारकों और मुनियान उनके निकट पिद्याप्ययन करनेम भी कोइ सकोच नहीं किया है । इतना ही नहीं मुनि उदयसनने उन्हें नयविश्वचतु तथा कित कालिदास और मदनकार्त्ति यातर्पातन प्रशापुत कहकर अभिनन्दित किया था । वादी द विशाककीर्तिको उन्हाने न्यायशास्त्र और भट्टारकदव ियचनदको धर्मशास्त्र प्रवास था । इन सब बातोस स्पष्ट है कि वे अपने समयके अदितीय विदान थे ।

## जन्मभूमि, वंश परिचय श्रीर समय

पडितजी मूलम मा लगड ( मेवाड़ ) के रहनेवाले थे। शहाबुद्दीन गोरांके आक्रमणीस त्रस्त हाकर चारित्रकी रखांके लिए वि सं १४४६ से लगभग वे मालवाकी राजधानी धाराम बहुतव लोगोक साथ आकर वस गये थे। पीछ वे जैनधर्मके प्रचारके लिए धाराको छोड़कर नलक छुप्र ( नालछा ) म रहन लगे। उस समय धारानगरी विद्याका केन्द्र बनी हुइ थी। दहा मोजदेव विन्थ्यवर्मी अर्जुनवर्मा जैस विद्वान् और विद्वानींका सन्मान करनेवाले राजा एकके बाद एक हो रहे थे। महाकि मदनकी पारिजातमझरी क अनुसार उस समय विशाल धारा नगरीमें चौरासी चौराह थ और वहा नाना दिशाओं छोर अग्रय हुए विविध विद्याशींके वेताओं और कला कोविदोंकी मीड़ लगी रहती थी। हा शास्त्रा सदन नामका दूर दूर तक ख्याति पाया हुआ विद्यापीठ था। स्वयं आशाधरजीने मी धाराम ही आकर याकरण और न्यायशासका अध्ययन किया था। ऐसी धाराको भी जिसपर इरएक विद्वानको मोह होना चाहिए पि तजीने जैनधमक कानको लुप्त होते हुए देखकर उसके प्रचारके लिए छोड़ दिया और अपना सारा जीवन इसी कार्यम लगा दिया। वे लगभग पैतीस वचके लम्बे समय तक नालछामे ही रहे और वहांके नेमि चै यालयमें एक निष्ठ होकर जैनसाहित्यकी सेवा और शानकी उपासना करते रहे। उन्होंने अपने प्राय सभी प्रधोकी रचना यहीं की और यहा पर ही वे अध्ययन अध्यापनका काय करते रहे। बहुत संभव है कि धाराके शारदा सदन के समान ही उन्हें आवक सकुल नालछुमं जैनधमके प्रचारके लिए कोइ विद्यापीठ बनानेकी भावना उत्यन्त हुई हो १ क्योंकि जैनधमके उद्यासी भावना उनमें प्रवल थी।

पिंतनी व्यामरवाल ( वंधरवाल ) जातिम उत्पन्न हुए थे जो कि राजस्थानकी एक प्रसिद्ध वैश्य जाति है। उनके पिताका नाम सक्षच्या, माताका भीरजी प्रजीका सस्वती और पुत्रका छाइड था। इन चारके सिवाय उनके परिवारमे और कौन कौन थे, इसका कोई उन्नेख नहीं मिलता।

मालव नरेश श्राचनवर्मदेवका माद्रपद सुदी १५ बुधवार छं० १२७२ का लिखा एक दानपत्र मिला है, जिसके अन्तम लिखा है— 'एचितमिद महासान्धि० राजा सलखग्रसम्मतेन राजगुदगा मदनेन । अर्थात् यह दानपत्र महासान्धि विभिद्देक मन्त्री राजा सलखग्रकी सम्मतिसे राजगुद मदनने रचा । इन्हीं श्रार्जनवम्मिक राज्यमें पंडितजी नालक्षेमें आकर रहे थे और ये राजगुद मदन भी वही हैं जिन्हें कि प आशाधरजीने काव्य शास्त्र पढाया था । इससे अनुमान होता है कि उत्त राजा सलखग्र ही संमय है कि आशाधरजीने पिता सक्षचग्र हों । पंडितजीने प्रशस्तियों सामरको शाकम्भरी नालक्षाको नलक्षपञ्चपुर और वधरवालको स्वाक्षरका आदि संस्तृत नामोंसे जिसकार उद्विखित किया है, संमय है कि उसीप्रकार अपने पिताके

समस्यन नामको सम्राज्ञ नामसे निर्दिष्ट किया हो । पर उक्त दानष्णमें राजगुर मदनने उन्हें सर्वजन प्रसिद्ध समस्या नामसे ही उद्विखित करना समुचित समक्षा हो ।

जिस समय पंडितकीका परिवार धारामें आया था उस समय विन्ध्यवर्माके सिध विप्रहिक मन्त्री (परराष्ट्र सिवा) विल्ह्या कशीश थे। उनके बाद कोई आक्षय नहीं, जो अपनी योग्यताके कारण पडितजीके पिता सल्लच्चाने भी वह पद प्राप्त कर लिया हो और सम्मान-स्चक राजाकी उपाधि भी उन्हें मिली हो। व आशाधरजीने अध्यात्म रहत्य नामका प्रच अपने पिताकी आकासे रचा था। यह प्रन्य वि सं १२६६ के बाद किसी समय रचा गया हागा क्योंकि इसका उल्लेख वि सं १३ में बनी हुई अनगार धर्मामृत टीकाकी प्रशस्तिमें तो है परन्तु १२६६ में बने हुए जिनवश्यकल्पमें नहीं है। यदि यह सही है, तो मानना होगा कि पंडितजीके पिता १२६६ के बाद भी कुछ समय तक जीवित रहे और उस समय वे बहुत ही वृद्ध थे। सम्मव है कि उस समय उन्होंने राजकार्य भी छोड़ दिया हो।

पंडितजीने श्रपनी प्रशस्तियों में श्रपने पुत्र छाह्डको एक विशेषण दिया है— रिजतार्जुनभूपितम् । श्रयात् जिसने राजा श्रजुनवर्मको प्रसन्न किया । इससे श्रनुमान हाता है कि राजा सलखण्के समान उनके पोते छाह्डको भी श्रजुनवर्मदेगने कोइ राज्यपद दिया हागा । प्राय राज्य कर्मचारियोंके वंशाजोंको एकके बाद एक राज्य काय मिलते रहे हैं । पण्डित श्राशाधरणी भी कोई राज्यपद पा सकते थे मगर उन्होंने उसकी श्रपेचा जिनशासन श्रोर जैन साहित्यकी सवाको श्रिषक श्रेयस्कर समझा श्रोर श्राजीयन उसीमें लगे रह । उनके पिता श्रौर पुत्रके उत्त सम्मानस स्पष्ट है कि एक सुसंस्कृत श्रोर राजमान्य कुलमें उनका जमहुस्ता था।

वि स १२४६ के लगभग जब शहाबुद्दीन गोरीने पृथ्वीराजका कैद करके दिल्लीको अपनी राज धानी बनाया या आर अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया था तभी सम्भवत पण्डितर्ज मांडलगढ छोड़कर धारामें आये होंगे। उस समय वे किशोर ही होंगे क्योंकि उन्हाने व्याकरण और यायशास्त्र वहीं आकर पढ़ा था। याद उस समय उनकी उम्र १५-१६ वर्षकी रही हो तो उनका जन्म वि सं १२३५ के आसपास हुआ होगा। पण्डितजीकी अन्तिम उपलब्ध कृति अनगरधर्मामृतदीकाका रचनाकाल वि स १३ है। उसके बाद वे कब तक जीतित रहे यह पता नहीं। पिर भी ६५ वर्षकी उम्र तो उन्होंने अवस्थ पाई इतना तो कमम कम सुनिश्चित है।

#### ग्रन्थ रचना

प श्राशाधरजीने वि स १६ तक जितने प्रथाकी स्वना की, उनका विवरण इस प्रकार है -१-प्रमेयरकाकर - इस पिन्तजीने स्वय स्याहाद विद्याका विशद प्रसाद श्रीर निरवद्य गद्य पीयूक पूर वाला तर्क प्रवन्ध कहा है। यह श्रामीतक श्राप्य है।

१-ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमेयरसाकर पंडितजीकी सर्वोत्तम कृति है। यद्यपि यह जवावधि धाप्राप्य है तथापि इसके नाम पर भीर उसकी प्रशंसामें सिसे गये पथा पर गंभीरता एवक विचार करतेसे विवित होता है कि यह रवेतीकराचाय वादिवेवस्थि-रिक्त स्वाद्वाद्यस्तास्यको सहयमें रसकर रचा गया है। वादिवेवस्थि पंछितजीसे संगमग १५ वर्ष पूर्व हुए हैं। उन्होंने परीक्षासुसका वाद्यक्त कर प्रमास्त्रमक्तव सोक रचा कीर उस पर स्वय ही स्याद्वादरत्नाकर नामक विशास माध्य विकाश। इसमें उन्होंने प्रभाषान्या वादके प्रमेशकमतकार्यक और न्यायकुमुक्तवम्त्रमें किये गये क्षित्रित्तक्तक संद्रवक्ता प्रवस्त किया है। यत स्याद्वाद्यक्तक सरसं अनुमासकार्यक्त सम्याद्वाद स्वयं समासकार्यी गाममें रचा गया था अत संगव है कि पंडितकीने भी उसी ही श्रीकी अपने प्रस्तृत प्रभवती स्थान करना समुवित समया हो।

पंडितजीने प्रमेयरकाकरके परिचयमें जो पद्य ग्रपनी प्रशस्तियों में लिखा है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि स्याद्वादरकाकर से प्रमावित होकर ही पडितजीने श्रपने प्रनथका नाम 'प्रमेयरकाकर' रखा है। यह पद्य इस प्रकार है —

स्याद्वादविद्याविद्याद्यस्याद् प्रमेयरत्नाकरनामधेय । तर्कप्रवन्त्रो निरवद्यपद्यपीयवपूरो वहति स्म यस्मात् ॥१ ॥ अनगा प्रहास्ति

श्चर्यात् प्रमेयरताकर नामका यह तर्क प्रवन्ध स्याद्वाद विद्याका विशद प्रसाद है श्रीर उससे निरवद्य विद्यारूप श्चमृतका पूर प्रवाहित होता है।

इस पद्यमें प्रयुक्त स्याद्वाद पद खास तौरसे विन्वारणीय है। पडित आशाधरजीके समयम श्वेतांबर जैनोका प्रमाय दिन पर दिन बढ़ रहा था, और वे उससे दुखी थे यह उनके अनगार धर्मामृतके दूसरे अध्यायमें दिये गये एक पद्यसे प्रकट है। वह पद्य इस प्रकार है —

> अन्तस्खत्नच्छुक्यमिव प्रविष्ट रूप स्वमेव स्ववधाय येषाम् । तेषां हि भाग्ये किखरेष नृत तपस्यल लोकविवेकमभन् ॥ २ ८॥

श्चर्यात् जिनक श्चन्त करणमें जी मुक्ति होती है या नहीं कवली कवलाहार कहते हैं या नहीं इत्यादि कपसे सश्चयिमध्या व शल्यक समान प्रवृष्ट होकर उन्हें पीड़ित कर रहा है दु ख है कि उनक भाग्यसे यह कलिकाल भी लोगोंके विवेकका भच्चण करता हुआ तदनकूल ही खूब तप रहा है।

इसकी टीकामे पण्डितजी लिखते हैं -

न्न निश्चितमहमेषं मन्ये—तपित निरंदुश विजम्भते । कोऽसौ १ एष प्रतीयमान कलिर्दु पम काल । कि दुर्चन् ! अप्रनन् भच्चयन् संहरन् । कम् १ लोकविवेक यग्रहतृजनाना युत्तायुत्ति निचारम् । कथम् ! अल पर्याप्तम् । कै १ भाग्यै पुण्यै । केषाम् ! तेषा हि तेषामेव सितपटानाम् । येपा किम् १ येषा भवति । किं तत् ! स्वमेव रूपं । किं केषली कवलाहारी उत्तरिवद यथेत्यादि दोलायितप्र किल्च्ल्यमा समस्वरूपम् । + + किलिरित्यनेन कलिकाल प्रवेतपटमतमुद्भृदिति शाययति ।

श्रत सम्भव है कि पडितजीने स्यादादरकाकरमें स्त्री मुक्ति मडन श्रीर कवलाहार सिद्धिके लिए दी गई युक्तियोका उत्तर दिया हो ।

२-अरतेश्वराभ्भुन्य का य यह समवत महाकाव्य है श्रीर खोपश टीका सहित है इसके नामसे विदित होता है कि इसमे प्रथम तीथकर ऋष्यमेदेवके येष्ठ पुत्र भरत चक्र तींके श्रभ्युदयका र्शन होगा। इस पाडत जीने सिद्धखड़ कहा है श्रर्थात् इसके प्रत्येक सगंके श्रन्तिम छ दम सिद्धि शब्दका प्रयोग किया गया है। यह श्रप्राप्य है।

३-धर्मामृत- यह जैन श्रागमके माथनस समुत्पन्न धर्मशास्त्रका धर्मरूप श्रमृत है। इस य थके दो भाग हैं —प्रथम भागका नाम अनगारधर्मामृत हैं इसमे मुनिधर्मका वर्णन किया गया है। दितीय भागका नाम सागारधर्मामृत हैं श्रीर इसमे आवकधर्मका विशद र्णन किया गया है?। ये दोनां प्रन्थ मुदित हो चुके हैं।

४-शानदीपिका— वह धर्मामृतकी स्त्रोपश पंजिका है। प्रत्येक पदके अर्थको जो निस्किपूर्वक व्यक्त करे उस पंजिका टीका कहते है<sup>3</sup>। यह धर्मामृतकी मुद्रित मव्य कुमुदचन्द्रिका टीकासे बहुत विस्तृत रही है, इसका साची स्वय पन्तिजीका एक उल्लेख है। सागारधर्मामृतकी टीकाके प्रारम्ममें पंडितजी लिखते हैं कि—

३ सिख्यक भरतेश्वराभ्युद्यसत्काव्य निवन्धोत्र्यक्षं यस्त्रे विश्वकवीन्द्रमोहनम्यं स्वस्नेयसेऽदीश्यत् ।

२ थोऽहद्वावयसं निवन्धरुचिर शास्त्र च धर्मामृतं निर्माय न्यद्धान्धुसुक्षुविद्वासानन्दसान्त्रे हृदि ॥ १ १॥

३ निवन्धरुचिर स्वयकृतक्रानदीपिकार्यपंजिक्या रसस्यिस् । अनमार प्रसस्ति

#### समयनादि मन्नात्र म्यासमयात्रविषद् । तज्ज्ञानदीपिकाव्यैतत्पक्षिकार्या विस्नोक्यताम् ॥ सागार प्र ३

श्चर्यात् विस्तारके भयस जो समर्थन श्चादि यहाँ नहीं कह ग्हा हूं उसे शान्द्रीपिका नामकी पंजिकामें देखना चाहिए। कहते हैं कि कोल्हापुरके जैन मठमें इसकी एक कनदी प्रति थी जिसका उपयोग स्व पं कल्लापा मरमाप्या निटवेने सागारधर्मामृतकी मराठी टीकामे किया था श्रोर उसमे टिप्पणीके तौरपर बहुत कुछ श्रंश उद्ध त भी किया था। तु ख है कि वह कनड़ी प्रति जलकर नण हो गइ। श्चन्यत्र किसी मंडारमे श्चाभी तक इस पंजिकाका पता नहीं सगा।

५-अशक्त द्योद्योतिनी टोका--यह आधुर्नेदाचार्य शाग्मटके सुप्रसिद्ध प्रथ वाग्मट अपरनाम अशक्त द्वयकी टीका है ' जो अप्राप्य है ।

६-मूलाराधना टाका\*-यह सुप्रसिद्ध भगवती आराधना नामक प्राकृत प्रन्थकी टीका है जो कि उत्त प्राथकी अार टीकाओं के साथ शोलापुरस मुद्रित हो जुकी है।

५-इधापन्नश टीका\*-यह श्राचाय पूज्यपादके इष्टोपदेशकी सस्वृत टीका है। इसे पंडितजीने मुनि विनयचन्द्रकी प्रश्णासे बनाया था। यह टीका माणिकचन्द्र जैन ग्रायमालाके तत्त्वानुशासनादिसग्रहमें प्रकाशित हो चुकी है।

-आराधनासार टोका। —यह म्राचाय देवसनके म्राराधनासार नामक प्राकृत प्रथकी संस्कृत टोका है जो स्राज स्रप्राप्य है।

ह-भूपालचतुर्विशतिका टीका' -- भूपाल कविके सुप्रमिद्ध श्रीर उपल घ स्तोत्रकी यह टीका भी श्रव तक नहीं मिली।

- ⟨ -यमरकोष टीका\* अमरसिंहके सुप्रसिद्ध अमरकोषकी यह संस्कृत टीका भी अधाविष्ठ
  अप्राप्य है ।
- / विया कलाप\*—पन्तिजीने यह ग्रथ प्रभाच द्वाचार्यके कियाकलापके ढंगपर स्वतंत्र रचा है। नमकी एक प्रति बम्बन्ने एलक सरस्दती भवनमे हैं। जिसम ५२ पत्र है श्रीर जो १९७६ श्लोक प्रमाण है।
- < काट्यालकार टीका § ग्रलकार शास्त्रके सुप्रसिद्ध ग्राचार्य रुद्रके काव्यालंकार पर लिखी ग. यह टीका भी श्रप्राप्य है।
- - १ आयुर्वेदविदासिष्टां व्यक्त वाग्भटसहिताम् । अष्टाङ्गहत्याद्यात निव धमस्जव य ॥ १२ ॥
  - 🕸 यो म् लाराधनेष्टोपदेशादिषु निवन्धनम् । व्यथसामस्कोषे च क्रियाकलापमुज्जगौ ॥ १३ ॥
  - 🛉 आदि आराधमासार भपासाचतुर्विद्यतिस्तवनाद्यथ । उज्जागी उस्कृष्टं कृतवान् ॥
  - ६ रीद्रटस्य व्यक्षाकाच्यासङ्कारस्य निषक्षनम् । सहस्रनामस्तवन सनिवन्धं च चोऽहतास् ॥ १४ ॥ सागार प्रसस्ति ।

#### \* × × × सुनिश्री विनयचन्द्रेश कर्मचयार्थं सिसितम् ।

(सहस्रमाम रतीक १ ३ की टीकाके अन्तर्मे )

इत्वाक्षाधरस्रिकृतं जिनसङ्खनामस्तवनं समाधम् । मनिश्री वित्तयचन्द्र ग् लिखितम् । श्री भूकासचे सरस्वती गच्छे  $\times \times \times$  त्रिकृष्य मुनिश्रीविनयचन्द्र पटनार्थं । प्रम्थाप्र ११४५ । श्रुम भवारु ॥ (अ प्रतिका अन्तिम एक )

- १४ जिनयक्षकल्य सटीका जिनयक्रकल्पका दूसरा नाम प्रतिष्ठासारोद्धार है। यह मूल प्रन्थ तो मुद्रित हो चुका है पर टीका ऋभी तक ऋपाप्य है। इस प्राथम प्रतिष्ठासम्बाधी सभी क्रियाओंका किस्तारस वर्णन किया गया है। पापा साधुकी प्ररणासे इस प्राथकी रचना हुइ है। वसकी आया पुस्तक केल्ह्णाने लिखी और उन्होंने ही जिनयक्षकल्पका प्रचार किया था। मूलप्राथकी रचना वि स १२८५ में हुई है और टीकाकी रचना वि स १२८५ और १२६६ के माथ हुइ है।
- (प त्रिषष्ठिरसृतिशास्त्र सटीक इसमे तिरेसठशलाका पुरुषीका चरित जिनसनके महापुराखके आधार पर श्रत्यन्त संचपन लिखा गया है पन्तिजीने इस नित्य स्वाप्ययके लिए जाजाक पण्टितकी प्ररुणास रचा था। इसकी श्रान्य पुस्तक खण्डेल वाल बुलोत्पन्न धीनाक नामक श्रावकने लिखी थी। इस प्र थकी रचना वि स १२६२ में हुई है।
- ६ नित्यमहोद्योत—यह जिनाभिषेक सम्बाधी स्नानशाम्ब है जो कि श्रुतमागरस्रिकी संस्कृत टीका सहित प्रकाशित हो चुका है। १
- रक्ष अयिधान—इसमे रत्न त्रयिधानके पूजन माहा म्यका गान किया गया है। यह ग्राथ अम्बईक ऐलक सरस्वतीभानमें है जिसकी पत्र सख्या आठ है।
- रम्न्सागारधर्मामृतकी भायकुमुदचिद्रका टीका पण्टितजीने महीचन्द्र साहुकी प्ररणास इस रचा श्रीर महीचन्द्र साहुने इसकी प्रथम पुस्तक लिखकर तैयार की । इस टीकाकी रचना वि स १२६६ पीष बदी ७ शुक्रवारका हुई है । इसका परिमाण ४५ श्रीक प्रमाण है ।
  - १ स्वंडिल्यान्त्रयभष्यात्हृश्यस्त सागारभ्रमें रतो वास्तब्यो नस्नक्ष्यस्त्रम् कर्त्तां परोपिक्तयाम् । सवज्ञाचनपात्रदानसमयोद्योतपतिष्ठाप्रश्री पापासाधुरकारयल्युनरिम कृत्वोपरोध मुहु ॥ १६ ॥ जिनयज्ञ प्रशस्ति
  - २ नद्यास्त्राण्डिस्यवद्योत्थ केस्हगो न्यासवित्तर । विवित्ततो येन पाठाथमस्य पथमपुम्तकम् ॥ २३ ॥ जिनयज्ञ प्रशस्ति
  - ३ संचिष्यता पुरागानि नित्यस्वाध्यायसिद्धये । इति पण्डितजाजाकाद्विज्ञप्ति प्ररिकात्र मे ॥ १ ॥ त्रिषष्ठि प्रशस्ति ।
  - ४ सांडिएयवशे महरायकमलाश्रीसुत सुदक। धीनाको वधर्ता येन लिखितास्याद्यपुस्तिका॥ १४॥ त्रिपष्टि प्रशस्ति।
  - ४ योऽहत्महाभिषकार्चाविधि मोहतमोरिवम् । चक्र नित्यमहोद्योतं स्नानशास्त्र जिनेशिनाम् ॥ १७ ॥ अनगार प्रशस्ति ।
  - ६ र नम्रयविधानस्य पूजामाहारम्यवयाकम् । रत्नम्रयविधानास्य शास्त्र वितनुते स्म य ॥ १८॥ अनगार प्रशस्ति ।
  - वण्ण्वद्वय कसस्यानविक्रमाङ्कसमात्र्यये ।
     ससम्यामसिते पौष सिद्ध य नन्दताबिरम् ॥ २१ ॥ अनगार प्रशस्ति ।
     श्रीसान् अ ष्टिसमुद्धरस्य तनय अपिरैरपाटान्यय
     व्योमेन्दु सुकृतेन नन्दतु महीचन्द्रो यदम्यथनात् ।
     चक्र आवक्षभर्तदीपकमिम प्रन्य बुधाशाधरो
     प्रम्यस्यास्य च क्षेक्षतोऽपि विद्ये येनादिम पुस्तक ॥ २२ ॥ जनगार पशस्ति ।

⟨६-राजीमती विश्वसम्भ—यह एक खण्ड काव्य है जिसमें नेमिनाथके विवाह श्रीर राजुलके परित्यागका वयान किया गया है । यह भी श्राप्राप्य है ।

२ - अध्यातमरहस्य--पिडतजीन अपने पिताके आदेशम इसकी रचना की थी। इसमें योगके विविध आंगोंका विद्याद वर्णन किया गया है।

२<-अनगारधमामृतकी भव्यकुमुद्विद्धका टोका—पण्डितजीने धणचन्द्र ह्यौर हरदेवकी प्रेरणासे इस टीकाकी रचना वि स १३ कार्तिकसुदी ५ सोमवारको की है। इस टाकाका परिमाण १२२ स्ठोकके लगभग है।

प्रमेयरकाकरते लकर जिनसहस्रनाम स्तवन तकके १३ ग्रांथोंकी रचना वि सं १८८५ से पूर्व और नालछा पहुँचनेके पश्चात् मध्य नतीं समयमे हुई है। इनमेंसे अधिकांश ग्राथ अप्राप्य हैं अत उनकी प्रशस्ति आदिके न मिलनेस उनके रचना कालका ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता। वि सं १९८५ में रचे गये जिनयशकल्पम उनका उक्ताल होनेस उसके पूर्व ही उनका रचा जाना सिद्ध है। शेष ग्राथोंकी रचना वि सं १६८५ और १३ के बीच हुइ है। पण्डितजाके रचनाओं म अनगारधर्मामृत टीका सबसे अन्तिम रचना है। इसके पश्चात् रचे गये किसी अन्य ग्राथका न ती पता लगता है और न यही विदित होता है कि पण्डितजी कब तक जीवित रह।

### पं आशाधरक गुरु और शिष्यवर्ग

र─प० महावीर──ा आशाधरजीने घारामं आकर इनसे जैनन्द्र व्याकरण और न्यायशास्त्र पढ़ा था ।

-मुनि उद्यसेन—इ हाने प श्राशाधरजीको कलिकालिदास कहकर श्रिमनिन्दित किया था।

र-यतिपति मदनकान्ति—इन्हाने पन्तिजीको प्रशापुञ्ज कह कर श्रिमनिन्दित किया था।

प जीन श्रपनी सहस्रनाम किन्ने प्रारम्भमें इन तीनौंको गुरुभावस स्मरण किया है।

४-विल्हणकश्रीश—इन्हाने पिडतजीको सरस्वती पुत्र कह कर श्रिमनिन्दित किया था।

५-वादीन्द्र विशासकीन्ति—इन्होंने पं जीसे न्यायशास्त्र पढ़ा था।

६-प० देवचन्द—इन्हान पं जीसे याकरणशास्त्र पढ़ा था।

५-मुनि विनयच द्र—इन्हाने प जीसे धर्मशास्त्र पढ़ा था।

५-महाकिष मदनोपा न्याय—इन्होंने प जीस काव्यशास्त्र पढ़ा था।

१ राजोमतीवित्रसम्म नाम नेमीरवरानुगम् । स्पञ्चत्त खण्डकाच्य च स्वयंकृतनिबन्धनम् ॥ १२ ॥

२-बादेशासितुरभ्यास्मरहस्य माम यो व्यथात् । श्राद्ध प्रसन्धगरमार प्रियमारव्ययोगिनाम् ॥ १३ ॥

३-हरदेवेन विज्ञासे अयाचन्द्रोपरोधत । पश्चिताज्ञाधरक्षक द्वीको कोदक्षमामिमाम् ॥ २८ ॥ नत्तकष्कपुरे श्रीमन्त्रेभिचैत्यासयेऽसिधत् । विक्रमान्द्रशतेष्वेषा प्रयोदयासु कालिके ॥ ३१ ॥ सनगर प्रशस्ति ।

# सहस्रनामके टीकाकार श्रुतसागरका परिचय

श्री श्रुतसागरसूरि मूलसंघ सरस्यतीगच्छ बलात्कारगण्म हण् ह स्रोर इनके गुरका नाम विद्यानन्दि था। विद्यानन्दि देवेन्द्रकीर्तिके स्रोर वेन्द्रकीर्ति एग्ननिद्देके शिष्य स्रोर उत्तराधिकारी थ। विद्यानन्दिके बाद मिक्कमूष्ण स्रोर उनके बाद लक्ष्मीचन्द्र भगरक पद पर स्रासीन हुण् थ। श्रुतसागर शायद गद्दी पर नहीं बैठे। मिक्कमूष्णको उन्होंने स्रपना गुरुमाई लिखा है।

विद्यानिद सम्भवत गुजरातम ही किसी भनारक गद्दी पर श्रासीन य किन्तु कहा पर इमका कुछ पता नहीं चलता । वैराग्यमिश्मालाकार श्रीचन्द्रने श्रुतमागरको गुरुभावस स्मरण किया है । श्राराधना कथाकोश नेमिपुराण श्रादि प्रथाके कत्ता ब्रह्मनेमिदत्तने भी जो मिल्लभूपणके शिष्य 4—श्रुतसागरको गुरुभावस स्मरण किया है श्रीर मिल्लिभूषणकी वही गुरुपरम्परा दी है जो कि श्रासागरके प्रथोमे मिलती है । उन्होंने सिंहनन्दिका भी उल्लिख किया है जो मालवाकी गद्दीके भट्टारक य श्रीर जिनकी प्राथनास श्रुत सागरने यशस्तिलककी टीका लिखी थी।

श्रुतसागरने श्रपनको कलिकालसर्वज्ञ कलिकालगौतम उभयभापाकविचक्रवर्ती याकरणकमलमातड तार्किकशिरोमिण परमागमप्रवीण नवनविमहामहावादिविजेता श्रादि विशेषणोस श्रलकृत किया है।

#### समय विचार

श्रुतसागरने श्रपने किसी भी ग्राथम रचनाका समय नहीं दिया है परन्तु यह प्राय निश्चित है कि ये विक्रमकी १६ वां शताब्दिमे हम है। क्योंकि---

- १—महाभिषक टीकाकी प्रशस्ति वि स १५८२ म लिखी गई है श्रीर वह भरारक मालिभागणक उत्तराधिकारी लद्मीचन्द्रके शिष्य ब्र ज्ञानसागरके पढनेके लिए दान की गई है श्रीर इन लद्मीचन्द्रका उल्लेख श्रुतसागरने स्वयं श्रुपने टीका प्राथीम कई जगह किया है।
- २— व निमदत्तन श्रीपालचरित्रको रचना । व स १५८५ म की थी श्रौर वे मिल्लमूप्रग्के शिष्य थे। श्राराधना कथाकाशको प्रशस्तिम उन्होने मिल्लमूप्रग्का गुरुरूपमे उल्लख किया है श्रोर साथ ही श्रुत सागरका भी जयकार किया है श्रे श्रूषीत् कथाकाशकी रचनाके समय श्रुतसागर मौजूद् थे।
- ३—स्य बाबा दुलीचन्द्रजीकी स १६५४ में लिखी गई प्राथसूचीमें श्रतसागरका समय व स १५५ लिखा हुआ है।
- ४—पटप्रामृतटीकामें लाकागच्छ पर तीव श्राक्रमण किये गये हैं। कहा जाता है कि यह वि सं १५६ के लगभग स्थापित हुआ था। श्रातएव उससे ये कुछ समय पीछे ही हुए होंग। सम्भव है ये लोकाशाहके समकालीन ही हा।

१ यह परिचय भी श्रीमान् प नाथूरामजी प्रमी लिखिल जैनसाहित्य और इतिहास नामक पुरसकसे साभार उद्धत किया गया है। ......सम्बद्ध

२ श्रीमद्वारकमिलिभूचणुरुभ् बास्तर्ता शमणे॥ ६६॥

६ जीयान्मे स्रिवर्यो व्रतमिचयससर्पुण्यपन्य भुताधि ॥ १॥

#### प्रन्थ-रचना

भुत्तसागरके उपलब्ध प्र थोंके दखनेसे विदित होता है कि उन्होंने अधिकतर श्रीकाश्रोकी ही रचना की है। श्रव तक जो उनकी रचनाएं सामने श्राह हैं, उनका परिचय इस प्रकार है —

१-यशस्तिलकचा द्रका- श्राचाय सोमदेवके प्रसिद्ध ग्रथ यशस्तिलकचम्पूकी यह टीका है जो कि मूल ग्रथके साथ मुद्रित हा चुकी है। यद्यपि इसकी प्रतिया श्रम्य श्रमेक भंगरोंमे पाइ जाती हं तथापि वह सर्वत्र श्रपूण ही है। प्रारम्भस लेकर पाचर्वे श्राश्वासके लगभग दो तिहाइ भाग तककी ही टीका मिलती है। जान पड़ता है यह उनकी श्रान्तिम रचना है।

२-तत्त्वार्थवृत्ति — आ उमास्वा।तके त वार्थस्त्र पर पू यपादने जो सर्वाथासिंद नामक वृत्ति लिखी है उसे आधार बनाकर श्रुतसागरने नी हजार श्लाक प्रमाण यह टीका बनाइ है। यह भारताय शानपीठ काशीसे मुद्रित हो चुकी है।

-तस्यश्रयप्रकाशिका - आ शुभचन्द्रके शनार्णवमे जो गद्य भाग है यह उसीकी टीका है। इसकी एक प्रति स्व सेठ माशिकचन्द्र पानाचन्द्र बम्बईके प्रथ संग्रहम मौजूद है।

- प्रश्नेदायचि तामिश्य यह प्राष्ट्रत याकरण है जो हेमचन्द्र श्रौर त्रिविकमके व्याकरणोसे बड़ा है। इसका एक प्रति बम्बइके एलक प्रजालाल सरस्वती भ नमें है जिसकी पत्रसंख्या ५६ है। यह स्वोपक्ष वृत्तियुक्त है।
- 4 महाभिषेकटीका— १ श्राशाधरके नित्यमहाधोतकी टीका है। यह उस समय बनाइ गई है जब कि श्रुतसागर दशवती या ब्रह्मचारी थे।
- ६ व्यतकथाकोश-इसमे श्राकाशपश्चमी मुकुटसप्तमी च दनपष्टी श्रष्टाह्विका श्रादि वर्तोकी कथाए है। इसकी भी एक प्रति बम्बईके ऐलक सरस्वतीभवनमे है श्रीग्वह भा उनका प्रारम्भक रचना है।
- ७ श्रतस्क धपूजा यह छाटी सो नौ पत्राकी रचना है इसकी भी एक प्रति उक्त मरस्वती भवनमें है।
- --जिनसहस्नामटीका-पं श्राशाधर रचित जिनसहस्रनामकी यह प्रस्तुत टीका है। इसे श्रुतसागरने प त्राशाधरजीकी स्वोपशृक्षिको श्राधार बनाकर या उसे श्रात्मसात् करके रचा है। प जीकी स्वोपशृक्षिका परिमाण केवल ११४५ स्ठोक प्रमाण है जब कि श्रुतसागरस्रिने उसे पहाबित कर लगमग छह इजार स्ठोक प्रमाण रचा है।

इनके श्रातिरिक्त श्रुतसागरके नामसे श्रान्य श्रानको प्रायोंके नाम प्राथ सूचियोंमें मिलते है परन्तु उनके विषयमें जब तक वे देख न लिए जार्य निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता।

### प्रस्तुत श्रुतसागरी टीकाक विषयमे

(-पिष्ठपषण - जिनसहस्रनामकी प्रस्तुत श्रुतसागरी टीकावे श्राद्योपत श्रवलोकन करने पर जहा एक श्रोर उनके विशाल पाण्डित्यका परिचय मिलता है यहां दूसरी श्रोर श्रनेक स्थलोपर कह बाताकी पुनवक्ति देखकर श्राश्चर्य भी होता है। उदाहरखके तौरपर श्रुतसागरने ८४ चौरासी लाख उत्तर गुर्णोका निरूपण तीन स्थलां पर किया है। सर्व प्रथम छठ शतकमें 'महाशील नामकी व्यार्या करते हुए शीलके श्रहारह हजार भेद बतानेके श्रनन्तर बिना ही प्रकरणके 'श्रथ गुणा कथ्यन्ते ८४ कहकर उनका वर्णन किया है, जो कि बिलकुल ही श्रप्रकृत हैं। दूसरी बार हसी शतकके गुणाम्मोधि नामकी व्याख्यामें 'वा गुणानां चतुरशीतिलज्जाणा श्रम्भोधिः' कहकर जौरासी लाख गुणांको वुवारा गिनाना प्रारम्भ कर दिया है। यहा भी यह वर्णन कुछ श्रसङ्गतता ही लगता है। तीसरी वार दशवे शतकमें चतुरशीतिलज्जाणा श्रम्भोधिः वेत व्याख्यामें सीरासी लाख उत्तरगुण गिनाये गये हैं, जो कि प्रकरण सगक हैं। वास्तवसे यहां पर ही इन गुणांका वर्णन होना चाहिए था, इसके पूर्व दोनों वारका निरूपण श्रमकृत है।

इसीप्रकार शीलके ऋहारह हजार भेदोंको भी दो बार गिनाया गया है पहली र छठे शतकर्में भिद्दाशील नामका याख्या करते हुए श्रीर दूसरी बार दशाब शतकर्म ऋष्टादशसहस्रशिलाश्व ' नामकी यार्या करते हुए। यप्रीय शीलके उक्तभंद गिनानके लिए दोना स्थल उपयुक्त हैं फिर भी प्रथमकी ऋषेचा दितीय स्थल हो ऋषिक प्रकरण सङ्कत है।

असम्बद्ध दशवें शतकमे भताधदूर नामको व्या-या करते हुए आचाय समन्तमहकी श्रंतिम कारका इतीयमातमातमाता उद्ध त करक उतकी भी याख्या प्राम्म कर दा है जा कि बिलकुल ही अस क्षत प्रतीत हाती है। इसीप्रकार चोरासी लाख उत्तरगुण गिनाते हुए अनगारधमामृतके स्ठाकाका उद्ध त करके उनकी भा व्याख्या करना असंगत जचती है। द्वितीए शतकके अन्तिम महावल नामकी याख्या करते हुए प आशाधरजीके नामका निदश कर आर नापत्यान् आदि स्ठाक उद्धृत कर उसकी भो व्याख्या को गई है जो कि असम्बद्ध प्रतीत होता है। जिस कथ नकक दनने लिए इतना अम किन है वह उक्त स्ठाक और उसकी व्याख्याक विना भी लिखा जा सकता था। इसी प्रकार आर भी र-४ स्थलों पर ऐसा ही किया गया है।

३—साध्यदा(थकता — श्रुतसागरने कही कही गांच तान करक भगवानक नामस साम्प्रदाविकताका भी परिचय दिया ह । (देखा—नव शतकम निर्विकल्पदशन ऋादि को याख्या )

दशर्वे शतकके अप्रयन्त नामको व्यारयामे समन्तभद्रको आगामो उत्पिणीकालम तौथकर होनेका उल्लख कर उनका एक स्ठोक उद्धृत किया है।

### श्रुतसागरका पाणिडत्य

श्रतसागरन जिनसङ्खनामकी प्रस्तुत टीकाम लगभग ३१ श्राचार्यांके नामोका श्रीर १५ प्रधोका नाम उल्लाख कर उनके रुआकोका उद्भृत किया है जिनस उनक श्रगाध श्रतधर वका परिचय मिलता है।

कुछ स्थला पर ता एक एक नामक दशस मा ऋषिक ऋषं करके ऋपन आकरण और काप निष्यक शिल शाल शनका पारचय दिया है। विश्वशम्भुमुन—प्रचाति एका हार नाममाला ना ऋषिका माना कंठस्थ हा थी। इसके लगभग ५ पत्राका श्रुतसागरन ऋपनी टाकाम उद्युत किया है। इसो प्रकार नामांके निर्वस्थिको प्रमाणित करनक लिए कातत्र ऋगाद व्याकरण्य दा सोस भी ऊपर सूत्राका उद्युत किया गया है। नवे बुद्धशतकम पन्दाशनिकोके नामोकी यार्याम उनक मतोका उन तत्सम्मत तत्त्व ए। पदार्थोंका जो पाडियपूर्ण दाशनिक विवचन कथा है उसस श्रुतसागरक न्यायशास्त्रका ऋगाध विद्वत्ताक। परिचय मिलता है। दश्य शतककी व्यार्थाम श्रुतसागरन ऋपने सद्धान्तिक विद्वत्ताका यथेष्ट परिचय दिया है।

मंत्र्यम जिनसहस्रनामक। टीकाको दखते हुए यह नि सकाच कहा जा सकता है कि उन्हान श्रण्ने लिए जो याकरण्कमलमात्त ताकिकाशरामणि, परमागमप्रवीण श्रीर श दश्लपप्रभदन निपुण श्रादि पद विभूषित कहा है वह सबथा उचित श्रार उनके नामक श्रनुरूप ही है।

#### श्रुतसागर पर एक आरोप

प्रश्तित सहस्रनामकी पण्डित आशाघरकृत स्वोपशृष्ट्तिको ही आधार बनाकर श्रुतसागरस्तिने अपनी टीकाका निमाण किया है पिर भी उन्होंने कही भी इसका जरा सा मां सकेत नहीं किया है। दानों टीका आंका सामन रराकर दखने पर यह बात हृदय पर स्वत ही आह्नित हो जाती है कि उन्होंने आशाधरबीकी स्वोपशृष्ट्तिको उसीप्रकार पूर्णरूपण आत्मसात् कर लिया है जिस प्रकार पूज्यपादकी सर्वाधिद्धिको अपनी तत्मार्थवृत्तिको उसीप्रकार पूर्णरूपण आत्मसात् कर लिया है जिस प्रकार पूज्यपादकी सर्वाधिद्धिको अपनी तत्मार्थवृत्तिको । यदि आज पूज्यपादकी सर्वाधिद्धिको और पण्डित आशाधरकी स्वोपश्रवृत्ति पृथक् उपलब्ध न हातो ता इस वातकी कल्पना भी नहीं की जा सकता थी कि श्रुतसागर अपनी टीकाओं अपन्य आजायोंकी टीकाओंको भी आत्मसात् कर गये हैं। उनपर यह एक आरोप है जिससे वे इनकार नहीं कर सकते और जो इन दोनों प्रचाके अपनास्थींसे अप्रकट नहीं रह सकता है।

### श्रुतसागरी टीकागत कुछ विशेष वातें

१—धामचक्र — जब तीयकर भगवान् भव्यजीवोंको धर्मोपदेश देनेके लिए भएल पर विहार करते हैं, तब यह भगवान्के संघके आग आगे आकाशमे निराधार धूमता हुआ चलता है। श्रीदेवनन्दी आचार्यने इसके विषयमे लिखा है कि इसके एक हजार आरे होते हैं, नाना प्रकारके महारत्नोंसे यह जड़ा हुआ होता है और इसकी कान्ति सूर्यकी प्रभाकों भी लिखत करनेवाली होती है। (२,७१)

र-महाबल जिनमगवानका यह भी एक नाम है। इसके विषयम श्राशाधरजीन लिखा है कि एक वार जब मगवान महावीर कुमार थे श्रीर श्र य राजकुमाराके साथ बुंडग्रामके उद्यानमें एक बृज्के ऊपर श्रीड़ा कर रह थे, तब सीधर्म इन्द्रकी समामे चचा चली कि इस समय भूतन पर श्रीवीरप्रमु नबसे श्रीधक बलवान है। संगमक नामक एक देवको उन पर विश्वास नहीं हुश्रा श्रीर वह मगनान की परीज्ञाके लिए एक श्राजगरका रूप बनाकर उस बृज्ञ पर लिपट गया जिनपर कि राजकुमारोंके साथ भगवान की इहा कर रहे थे। सापको बृज्ञसे लिपटता श्रीर ऊपर चढता हुश्रा देखकर सब राजकुमारोंके साथ भगवान की इहा क्रूरकर भाग गये पर श्रीवीरकुमार उसके लपलपाती हुई सैकड़ा जीभ घाले फग्णामंन्ल पर पैर रखते हुए बृज्ञसे नीचे उतरे श्रीर उसके सान बहुत नेर तक कीड़ा करते रह। संगमकदेव यह देखकर श्रीति विस्मित हुश्रा श्रीर श्राप महावलशाली हैं एसा कहकर श्रीर भगवानका नमस्कार करके श्रपन स्थानको चला गया। (२१)

-हिश्वशुद्धि पचीस दाप रहित श्रष्टगुण सहित श्रीर चर्मजल धृत तैल श्रादि श्रमद्य मद्मण विजत सम्यय्दशनके धारण करनका हिश्शिद्धि कहते हैं। (३२)

४-द्वादश गरा—तीधकर भगवान्की या न्यान सभाको नमवसरण या श्रास्थानमंडप कहते हैं। उसमें श्राताश्रोके नेटनके बारह कल या प्रकोष्ठ होते हैं। उनमें प्रदक्षिणारूपस क्रमश निग्न थ मुनि सोलह स्वर्गोकी नाज्या श्रार्यिका एव श्रन्य मनुष्य स्त्रिया ज्यातिष्क देविया व्यन्तरनेविया भवनवासिनी देवियां, भवनवासी देव व्य तरदेउ योतिष्कदा कल्पवासीनेव मनुष्य श्रीर पशु गर्ण बैठकर भगवान्का धर्मोपदेश सुनते है। ये बारह सभाजत्तं जीव हा भगवान्के द्वादश गर्ण कहलाते है। (३२)

५-दि य अतिशय -मगरान्के पवित्र-मानिष्यका यह दिन्य श्रितिशय बतलाया गया है कि जमा घ लोग भा देखन लगते वे बहरे मनुष्य सुनन लगते है गूग त्रोलन लगते है श्रीर पगुजन भने प्रकारस गमन करन लगते है। (३ ≺ )

६-सुस्वप्रदर्शी — जब तीथकर भगवान माताके गर्भम त्राते हैं तम उसके पूर्व ही माताका १६ स्वप्र दिखाई तह । उनके नाम इस प्रकार है — १ एराजत गज २ वेल ३ मिंह ४ लच्मी ५ दो मालाए ६ चन्द्रमा ७ सूर्य द्र मीन युगल ६ पूर्णघर कमलयुक्त सराजर ११ समुद्र १२ मिंहासन १३ देव विमान १४ नागमवन १५ रक्षरिश श्रोर १६ निधूम श्रानि । इन मोलह रजमोको देखनके श्रमन्तर माताको एराजत हाथो मुखमे प्रवेश करता हुआ दिखाइ देता है । उपयुक्त मुन्दर रजमाको दिखानके कारण लोग भगवानको सुरवप्रदर्शी कहते है । (३,२२)

७ पद्मभू—गमकालमें माताके गमाशयमे भगवानके पुण्य प्रभावसे एक दिव्य कमलकी रचना होती है। उस कमलकी कर्णिका पर एक सिंहासनकी सृष्टि हाती है उसपर विराजमान गर्म गत मगवान् वृद्धिको प्राप्त होते है इसलिए लोग उन्हें पद्मभू श्रव्वभ् श्रादि नामोंसे पुकारते है। (३ २६)

५—बारण्षि — किया विषयक ऋषि दो प्रकारकी होती है — चारण्ऋषि और आकाशगामित्व ऋषि । अभिकी शिला, जलका उपरितल इस्तेके पत्र पुष्प और पल आदिका आलम्बनकर उनके संत्यर्शके विना ही अधर-गमन करनेको चारण्ऋषि कहते हैं । वैटे-बैट ही अथव एड़-खड़ ही निराधार आकाशमें गमन करनेको आकाशगामित्वऋषि कहते हैं । इस ऋषिवाले साधु विना पैरोंके चलावे हुए ही पद्धिवोंके

समान श्राकाशमें उड़ते चले जाते हैं श्रौर पृथ्वीपर पैरोंके उठाने रखनेके समान श्राकाशमें पाद निदोप करते हुए भी गमन करते हुए जाते हैं। जिन साधुश्राको ये दोनो प्रकारकी श्रथवा एक प्रकारकी ऋदि प्राप्त होती है उन्हें चारणिष कहते हैं। (३ ४३) (८६)

- ि शकारब्धान द नृत्य और इ त्रनृय तिपतृक इन दो नामोक द्वारा यह सूचित किया गया है कि सीधम इन्द्र दा नार स्वय नृत्य करता है। एक वार तो महिशाखर पर जन्मामिषेकक पश्चात् भगवानक श्राग श्रीर दूसरी भगवान माताको सींपकर तदनन्तर भगनानक पिताक सामने। इससे यह निष्कष निकलता है कि स्र य अवसरापर ्न्द्र मार्य तृत्य नहीं करता है किन्तु उसक श्रादेशसे श्राय देन या देविया नृत्य करती हैं।
- / नेविशि दर्शके समान ग्राकाशमे गमन करनेवाले ऋषियोको देविष कहते हैं। (६२) तथा रंगम जा ऋषियोके समान ब्रह्मचारी रहते हैं, सदा तथि चिन्तन करते हुए परम उदासीन जीयन यापन करते हैं ग्रार तीथकराक ान क्रमण कल्याणकके ग्रावसर पर उद्दे सम्बोधनके लिए त्राते हैं एमें लीकान्तिक दर्शका भी दर्शिय कहते है। (३ ५८)
- (४-बुबरानर्मितास्थान—समाम्मरणमं मानस्तम्म सरोवर प्राकार कोट खाई वापी वाटिका नाम्यशाला कल्पाच्च स्तूप आर्टिकी रचना हाती है। इन्द्रके आरशमं पुवेर पूर्ण वेभासे उसे सजित करता है इसिलंग् ममवसरण कुबेर निर्मित आर्म्थान कहलाता है। (३ ६१)
- (२—सन्यशासन भग गन्का शासन अयात् धर्मोप्रेश पूर्वापर विरोधसे रहित होता है अताण्व वह स शासन कर्नाता है। पर मता लिक्याका शासन पूर्गपर विरुद्ध होता है। वे एक स्थलपर जा बात कहते हैं दूसरे स्थलपर उससे जिलकुल विपरीत कहते हैं। जैसे—ब्राह्मणको नहा मारना चाहिए शराब नहां पीना चाहिए ब्रह्मचयसे रहना चाहिए इत्यादि कहकर भी अन्यन कहते हैं कि ब्रह्म प्राप्तिके लिए ब्राह्मणका मारे सौनामिण यश्चमें शराबके पानेम कोई पाप नहीं गोसन यशके अन्तमें माता और बाहनक मा ी भोग कर सकता है इयादि। एक नार कहते हैं कि जो तिलमर भी मास खाता है घह नरकम जाता है त्यरार नार कहते हैं कि श्रीतिथ्य ब्राह्मणके आतिथ्यके लिए बैलका वध करे आदि। एक वार कहत है कि कि कि प्राणीका नहीं मारना चाहिए दूगरे स्वलपर कहते हैं कि ये पशु यशके लिए ही बनाये गये हैं इयादि। अतल्य उनके शासनका सम नहीं माना जा सकता है। (४)
- 13-किसगारा इस नामकी व्यार्याम बताया गा है ससार जीवोकी परभाय सम्बंधा आयुका बार निमागम हाता है आर एम आरमर एक नीविक मुज्यमा। आयुक मीतर आठ वार आते । कल्पना कीजि कि किमी जी ना वर्त तन भवकी आर् हथ्द १ वर्षका है। इसम तानका भाग नेपर तब दो भाग यतात हा जाने आर एक भाग प्रमाण १ ८० गए शेष रहे तब प्रथम गर आगामी भारमब धी आयुके बंधका अतर्महृत तक आ सर आता है। यदि किसी कारणस उम सप्य आयु बंध न हो सक, तो उत्त आवशिष्ट आ कु भा जब टा भाग बीत जा कीर अरेर ७२६ वर्ष प्रमाण एक त्रमाग शेप रहे तब आगामी आयुके बंधका अवसर आवेगा। यदि इसम भी आयुका बन्ध न हो सक तो पुन २४३ वर्ष वत्त मान आयुके शेष रहने पर आगाणी आयु प्रधनेका अवसर आवेगा। तदनन्तर ८१ वर्ष २० वष ६ वर्ष दे वर्ष और १ वर्ष शेप रहने पर आगामी आयुके बंधनेक अवसर प्राप्त होंगे। यदि इन आठों ही अपसरोंमे परभक्की आयुका बंध न हांवे तो मरणके समय आमर्चेपादा काल शेप रहने पर नियमसे परभक्की आयुका कच्च हो जाता है। इस प्रकारकी जिमंगीके उपदेश होनेसे भगवान तिमंगीश कहलाते हैं। (४ ८४)
- १४-भ्राद्धीश-त्योवलसे जो बौद्धिक, शारीरिक वाचिक या मानसिक विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है उसे ऋदि कहते है। ये ऋदियाँ बुद्धि, क्रिया, विक्रिया तप बल, ऋगेषभ, रस और च अके मेदसे आठ प्रकारकी होती है। इनमेंने बुद्धि ऋदिके अठारह मेद हैं—१ केवलकान २ मन पर्ययक्षन

३ अविकान, ४ बीजबुढि, ५ कोष्ठबुढि, ६ पदानुसारित्व, ७ संमिन्न संभोतृत्व ८ दूरास्वादनत्व ६ दूर स्पर्शनत्व, १ दूरदर्शनत्व ११ दूरामासस्व १२ दूरअवसात्व, १३ दशपूर्वित्व १४ चतुर्दशपूर्वत्व १५ अष्टागमहानिमित्तकुशलत्व, १६ प्रशाश्रमसात्व १७ प्रत्येकबुढत्व और १८ वादित्व ।

इनका संत्रेपमें श्रर्थ इस प्रकार जानना चाहिए —

- १ केवलज्ञान-जैकालिक सर्व पदार्थीके अनन्त गुरा पर्यायोको युगपत् जानना ।
- २ मन पर्ययशान-पर मनोगत पदाधको स्पष्ट जानना ।
- ३ अवधिशान-रूपी पदार्थीको द्रय क्षेत्र काल भावकी अपेना स्पष्ट जानना ।
- ४ बीजबुद्धि-एक बीज पद सुनकर समस्त प्राथको जान लना ।
- ५ को इबुद्धि---विभिन्न प्रकारके त वोंका स्वबुद्धिमें व्यवस्थित रूपने धारण करना ।
- ६ पदानुसारित्व—किमी भी ग्राथ आदिके आदि मध्य या अन्तके जिस किसी भी पदको सुनकार समस्त ग्राथके अर्थका अवधारण करना ।
- ७ मंभिजसभ्रोतृत्व-नौ योजन चौड़ श्रौर बारह योजन लम्बे चकवर्त्तिके कटकमें रहनेवाले हाथी घोड़ ऊट मनुष्य श्रादिकी नाना प्रकारकी बोलियोका स्पष्ट रूपसे पृथक सुननेकी शांकिका प्राप्त होना ।
  - प्र दूरास्वादन प्र-सैकड़ों योजनकी दूरीपर स्थित रसके आस्वाद लनेकी शक्तिका प्राप्त होना ।
  - ६ दूरम्पशनत्व- अनेक सहस्र योजन दूरस्थ पदार्थके छनेकी शक्तिका प्राप्त होना ।
  - १ दूरदशनत्व-सइस्रों योजन दूरस्य पदार्थोंके देखनकी शक्तिका प्राप्त होना ।
  - ११ दूरावाणात्य-सहस्रां योजन द्रवर्ती ग धके सूचनकी शक्तिका प्राप्त होना ।
  - १५ दूरश्रवण्यत्व सहस्रों योजन दूरके श दको सुननेकी शक्तिका प्राप्त होना ।
  - १६ दशपूर्वि । -- स्त्राचारागादि दश पूर्वीका शन पाप्त होना ।
  - १४ चतुदशपूर्वित्व चौदह पूर्वीका शान प्राप्त होना ।
- १५ श्रष्टागमहानिमित्तकुशल व -- श्रन्तरिज् भौम श्रग स्वर व्यञ्जन लज्ज्ण छिन्न श्रौर स्वप्न इन श्राटक श्राधार पर भविष्यत्कालम होनवाल हानि लाभको जाननेकी शक्तिका प्राप्त होना ।
  - ८६ प्रशाश्रमण व-परम प्रतिभाशालिनी बुद्धिका प्राप्त हाना ।
  - १७ प्रत्येकबुद्धत्व--विना किसी ऋन्यके उपदेशके स्वय ही प्रबोधको प्राप्त होना ।
  - वादत्व —महा गादिशांका भी शास्त्रार्थमे हरानकी शक्तिका प्राप्त हाना ।
- ( ) किया ऋ छि के दो भेद हैं जघादिचारएत्व श्रीर श्राकाशगामिय । इनमेसे जंघादि चारण को नी भेद है —
  - १ जंघाचारएत्व-भूमिके चार ऋगुल ऊपर श्राकाशम गमन करना ।
  - र श्रिंगचारणुत्व-श्राकाश प्रदेशपेक्तिके श्रनुसार श्रधर गमन करना ।
  - ३ भ्रामिशिखाचारणत्व--म्रामिकी शिखाके ऊपर गमन करना ।
  - ४ जलचारण्य्य-जलके ऊपर उसे विना स्पश किये ही गमन करना ।
  - ५ पत्रचारगुरु पत्रक जपर उसे विना स्पर्श किये ही गमन करना।
  - ६ फलचारयास्व-फलक ऊपर उसे विना स्पश किये ही गमन करना ।
  - ७ पुष्पचारगुत्व-पुष्पके ऊपर उसे विना स्पर्श किये ही गमन करना ।
  - बीजचारग्रात्व—बीजके ऊपर उसे विना स्पर्श किये गमन करना ।
  - ६ तन्तुचारणात्व---तन्तुके ऊपर उसे विना स्पर्श किये ही गमन करना ।
- श्राकारागामित्व पैरीक उठाने या रखनेक विना ही श्राकारामें गमन करना, पग रखते हुए गमन करना, पशासन या खड्गानमसे श्रवस्थित दशामें ही श्राकारामें गमन करना ।

- ( ३) विकिया ऋकिके- अणिमा आदि सनेक मेद हैं।
- १ श्रिशिमा—शरीरको श्रात्यन्त छोटा बना लेना । कमलनालमे भी प्रवेश कर जाना उसमें बैठकर चक्रवर्तीकी विभित्तको बना लेना ।
  - २ महिमा-सुमेरपर्वतसे भी बड़ा शरीर बना लेना ।
  - ३ लिपमा-शरीरको वायु या श्राककी धईसे भी हलका बना लेना ।
  - ४ गरिमा-शरीरको वक्रसे भा भारी बना लेना।
- ५—प्राप्ति —भिम पर स्थित रहते हुए भी श्रंगुलिक श्रव्रभागसे सुमेरकी शिखर सूर्य जन्द्र श्रादिक स्पश करनेकी शक्तिको प्राप्त करना ।
- ६ प्राकाम्य-जलमें भूमिकी तरह चलना भूमिपर जलक समान डूबना उखरना श्रीर श्रनक जातिक किया गुरा द्वयादिका बनाना।
  - ७ ईशाव-तीन लोक पर शासन करनकी शक्तिका पाना ।
  - ८ वशित्व-- सर्व जीवोंको वशमें करनकी शक्तिका पाना ।
  - ६ अप्रतीघात-विना किसी रकावटक पर्वत आदिक मध्यमें चल जाना ।
  - १ श्रन्तर्धान-श्रदृश्य रूपको बनानेकी शक्तिका पाना ।
  - ११ कामरूपित्व-इच्छानुसार नाना प्रकारके रूपोंको बनानकी शक्तिका पाना ।
- ( ८ ) तप श्रास्तिके सात भेद हैं —१ उप्रतप, २ दीसतप ६ तसतप ४ महातप ५ घोरतप ६ घोरपरकमान और ७ घोरगुरा ब्रह्मचारित्व। इनमें उप्रतपक दो भेद हैं उप्रोग्नतप श्रीर श्रावस्थितोग्रतप।
- १ उग्रतप—जो एक उपवास करके पारणाक पश्चात् दो दिन उपवास करते हैं पुन पारणा करक तीन दिनका उपवास ग्रहण करते हैं। पुन पारणा करक चार दिनका उपवास ग्रहण करते हैं। इसप्रकार जीवनपयन्त एक एक दिनका उपवास बढाते हुए विचरनेको उग्रोग्रतप कहते हैं। जो दीचा दिवसक उपवासक पश्चात् पारणा करके एक उपवास न्नौर एक पारणा करते हुए विचरते हैं, उन्हें यदि किसी कारणवश पारणाक दिन न्नाहारका लाभ न हो न्नौर दो उपवास लगातार हो जायें तो वे निरन्तर वेला यानी दो उपवासक पश्चात् पारणा करते हुए विचरते हैं। यदि किसी दिन पारणा न हो न्नौर लगातार तीन उपवास हो जाय ता वे पुन तेलाक न्नान्तर ही पारणा करते हुए विचरते हैं इसप्रकार न्नांगे भी न्नवस्थित कपसे उपवास न्नौर पारणाक साथ तपश्चरण करनको न्नवस्थितोन्नतप कहते हैं। उक्त दोनों प्रकारके उपतप करनवाले साधु न्नप्रमी तपश्चर्याका बढाते ही जाते हैं पीछ कभी नही मुक्ते।
- २ दीततय—महोपवास करने पर भी जिनका शारीरिक वाचिनिक और मानसिक बल प्रवर्धमान रहता है मुखसे दुग घ नहीं आती प्रत्युत कमलके समान सुगन्धित नि स्वास निकलता है ज्यों ज्यों तपक्षर्या बढती जाती है त्यों ल्यों जिनका शरीर उत्तरोत्तर प्रभा और कान्तिसे युक्त होता जाता है एसे महान् तपको दीत तप कहते हैं।
- ३ तप्ततप—तपे हुए तबे पर गिरी हुई जलकी बिंदु जैसे तत्काल सूख जाती है इसी प्रकार उपवासके त्रानन्तर श्रल्प श्राहारके प्रहण करते ही उसका रस चित्र श्रादिके रूपसे परिणात हो जाना श्रीर मल मुत्रादिका न होना तप्ततप कहलाता है।
- ४ महातव-पन्न मास चतुर्मास, छह मास और एक वर्षका उपवास करना महातप है। इस महातवके अनुष्ठायी अन्त्रीणर्दि सर्वेषपर्दि आदि अनेक अवृद्धियोंसे युक्त होते हैं।
- ५ घोरतप—वात पित्तादिके प्रकृपित हो जानसे अनेक प्रकारके रोग हो जानेपर भी अनशनादि तर्वोके अनुष्ठानमें दृष रहना घोर तप कहलाता है। इस तपके करनेवाले तपस्त्री बढ़ीसे बढ़ी बीमारी हो

जानेपर भी यदि अनशन तप कर रहे हैं। तो खुद मास तकका उपवास कर दालते हैं। अवमोदर्य तप करते हुए एक मास आहार पर ही वर्षों वसर कर लेते हैं, इतिपरिशंक्कन तप करते हुए द्वीन चार घरसे अधिक नहीं जाते रसपरित्याग तप करते हुए केवल उच्चा जल और चावल पर जीवन निर्वाद कर लेते हैं। विविक्त श्रम्यासन तपकी अपेन्ता भगानक समशानों में, पर्वतोंकी कन्दराओं और गुफाओं में सिंह चीता, व्यामादिते मरे वनों में जीवन पर्यन्त रहते हैं और आतप वर्षा और शीतका प्रवल कायक्रेश सहन करते हैं।

६ घोरपराक्रमत्व—जो घोर तपस्वी साधु ग्रहीत तपको उत्तरोत्तर बढाते रहते हैं श्रीर उसके द्वारा वे ऐसे पराक्रमको प्राप्त करते हैं कि जिसके द्वारा यदि वे चाँहै, तो भूमडलको उलट पुलट कर दें पर्वतोंको भी चला दें सागरको भी सुवा दें श्रीर श्रीम जल तथा पाषाग्राकी भी वर्षा कर देव । एसे महान् तपको घोरपराक्रमतप कहते हैं।

७ घोरगुराबद्याचारित्र—चिरकाल तक तपश्चरण करते हुए श्रस्खलित ब्रह्मचारी रहना दु स्वर्मों का नहीं श्राना जिनके तपोमाहा म्यसे भत प्रत डाकिनी शाकिनी श्रादि तुरन्त भाग जाय बड़ी-बड़ी बीमारियाँ शान्त हो जाय श्रीर वैर कलह तथा तुर्भिक्षादि भी मिट जायँ ऐसे महान् तपको घोर गुराबह्य चारित्व कहते हैं।

५. बल ऋकि तीन भेद हैं —मनोबल वचनबल और कायबल ।

मनोबल—श्रन्तर्भेहूतमे सम्पूण द्वादशाग श्रुतके श्रर्थ चिन्तनकी सामर्थ्यका पाना । वचनवल—श्रातर्भेहर्तमें सकल श्रुतके पाठ करनेकी शक्तिका माप्त करना ।

कायवल—एक मास चार मास छह मास श्रीर एक वष तक कायोत्सर्ग करके प्रतिमा योगको धारण करनेपर भी क्रश रहित रहना श्रीर कनीयसी ( छोटी ) अगुलीके द्वारा तीनों लोकोंको उठाकर अन्यत्र रखनकी सामर्थ्यका हाना ।

- (६) **मौषधि ऋधिको** श्राठ भेद हैं—१ श्रामर्श २ च्वेल ६ जल्ल ४ मल ५ विट, ६ सर्वीषधिपात ७ श्रास्थाविष ८ दृश्याविष ।
  - १ त्रामश--इस्त पाद त्रादिके स्पर्शेस रोगियोंके रोगींका दूर हो जाना ।
  - २ च्वेल-निश्चीतन ( थूक ) कफ लार आदिके संयागसे रोगियोंके रोगोका नष्ट हो जाना ।
- ३ जल्न---प्रस्वेद (परेव या पसीना ) के आश्रयरे संचित रजोमलके द्वारा रोगियोंके रोगीका नष्ट हो जाना ।
  - ४ मल-कान नाक दात श्रीर श्राखके मलसे रोगियांके येगींका दूर हो जाना ।
  - ५ विट्-विद्या मूत्र, शुक्र आदिके स्थोगसे रोगियोंके रोगोंका दूर ही जाना ।
- ६ सर्वीषित्रात-शारीरके आग प्रत्यंग आदि किसी भी अवयवके संस्पर्शसे अथवा अवयव सस्पृष्ट बायुके संन्पर्शसे रोगियोंके रोगोका दूर हो जाना ।
- ७ आस्याविष--उप्र विषसे मिश्रित भी श्राहार जिनके मुखमें जाते ही निर्विष हो जाय श्रायका जिनके बचनोको मुनकर महान् विषसे व्यास भी पुरुष विष रहित हो जायँ।
- इश्वाविष जिनके अवलोकन मामसे ही जीवोंके शरीरमें व्याप्त भयंकरसे मी भयंकर विष दूर ही जाय । अथवा दृष्टिविष सर्पादिकोंका विष जिनकी दृश्ये दृष्टि मिलाते ही दृर ही जाय ।
- (७) रस श्राबिके छह भेद हैं—१ ग्रास्यिष, २ डिश्चिष, १ श्रीरासावी ४ मध्यासावी, ५ सर्पिरासावी और ६ ग्रम्लासाबी।
- १ स्नास्यिक्य- कोषावेशमें किसी प्रायसि <sup>६</sup>मर जास्रो ऐसा कहनेपर तत्काल उसका मरवा हो जाय, ऐसी सामर्थ्यका प्राप्त होना ।

२ दृष्टिविष-क्रोधावेशम जिसकी श्रोर दखें उसका तत्क्या मरसा हो जाय ।

३ चीरासावी—जिनक हाथमें रखा हुआ नीरस भी भोजन दूधक समान स्त्रादयुक्त हो जाय । अथवा जिनक बचन श्रोताश्रोको दूधके समान सन्तोष और पोषणको देवें ।

४ मध्यासाथी- जिनक हाथमें रखा हुआ नीरस भी भोजन मधुक समान मिष्ट हो जाय। अथवा जिनके वचन श्रोताश्चोंको मधुक समान मिष्ट प्रतीत हों।

५ सर्पिरासाधी—जिनके हाथमे रखा हुन्ना नीरस भी भोजन घीके समान स्वादशुक्त हो जाय । श्रयवा जिनके वचन श्रोताश्रोको घीक समान मधुर प्रतीत हा ।

६ श्रमृतास्तावी—जिनक हाथमे रखा हुश्रा रूखा भी भाजन श्रमृतके स्वाट समान परिण्त हो जाय । श्रथमा जिनक वचन श्राताश्राको श्रमृत तुल्य प्रतीत हा ।

- ( ५ ) क्षेत्रऋदिकं दो भेद है-- श्रचीण महानत ऋदि श्रीर श्रचीणमहालय ऋदि ।
- १ अर्ज्ञाग्यमहानस ऋदि—इस ऋदिक धारक साधु जित रसोइ घरम भोजन कर आर्व उस दिन उसक यहाँ चक्रवर्त्तीके परिवारक भोजन कर लेनपर भी भोजनकी कमीका न होना ।

२ श्रजीयामहात्वय ऋढि इस ऋढिके धारक साधु जिस मठ वसतिका च्रादि स्थानपर बेठे हा बहा पर समस्त दव मनुष्य तियच श्रादिके निजास करने पर भी स्थानकी कमीका न हाना ।

इस प्रकार बुाड ऋदिक १८ किया ऋदिक १ विकिया ऋदिक ११ तपाऋदिक ८ बलऋदिक ३ श्रीषिश्चिद्धिक ८ श्रार रसऋदिक ६ य सब भदि मिलाने पर (१८ +१ +११ +८ + ३ +८ +६ = ६४) चौंसठ भेद हा जाते हैं। जिनेन्द्र भग गन् इन सभी ऋदियोंके श्रीर ऋदिधारक सा पुत्रोंक स्वामी होते हैं श्रतएव उन्हें ऋदिश कहते हैं। (५ ६६)

(५-यागी—जिसके योग पाया जाय उस योगी कहते हैं। ध्यानकी अष्टाग सामग्रीको योग कहते हैं। वे आठ अंग ये हैं —यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा व्यान आर समाधि। हिंसादि पच पापोक यावजीवन त्यागको यम कहते हैं। कालकी मर्यादा सहित भागोपभाग सामग्रीक त्यागको नियम कहते हैं। चचलता रहित हाकर स्थिरतापू क बैठन या राड़ रहनेका आसन कहते हैं। श्वासो छ वासक निरोधको प्राणायाम कहते हैं। मनको पाचा इन्द्रियाक विषयासे इटाकर ललान्यट पर आह आचरक उपर लगानका प्रत्याहार कहते हैं। मनको पाचा इन्द्रियाक विषयासे इटाकर ललान्यट पर आह आचरक उपर लगानका प्रत्याहार कहते हैं। आत गैद्र परिणामाका परित्याग कर आ मकल्याणके चिन्तन को ध्यान कहते हैं। आ मस्वरूपम स्थिर हानको समाधि कहते हैं। इस प्रकारकी समाधिक प्राप्त करनेक लिए जा विशय चिन्तवन किया जाता है उस धारणा कहते हैं। उस धारणाक ५ मेद हैं —पार्थिवी धारणा आप्र यीधारणा मास्तीधारणा वास्णीधारणा और ताचिकी धारणा।

- (१) पार्थिवीधारणाका स्वरूप—इस मध्यलोकको द्वीरसमुद्रक समान निर्मल जलसे भरा हुन्ना चिन्तवन करे। पुन उसक बीचमे जम्बूद्वीपके समान एक लाख योजन चौड़ा एक इजार पर्तोवाला तपाये हुए स्वराक समान चमकता हुन्ना एक कमल विचारे। कमलके म यम कर्षिकाके समान सुवर्णमयी सुमेर पर्वत चिन्तवन करे। उसके ऊपर पाडुकवनमें पाडुक शिलापर स्फटिक मिणमयी सिंहासन विचारे। फिर यह सीचे कि उस सिंहासन पर मै त्रासन लगाकर इसलिए बैठा हू कि श्रापने कर्मोंको जलाकर द्वारमाको पवित्र कर डालूँ। इस प्रकारके चितवन करनेको पार्थिवीधारणा कहते हैं।
- (२) आगनेयी घारणाका स्वरूप उसी सुमेर पर्वतके ऊपर बैठा हुआ वह ध्यानी श्रपनी नामि के भीतर अपरकी ओर उठा हुआ एव खिले हुए सोलह पत्तोंका सफेद कमल विचारे। उसके मत्येक पत्तेपर पीतवणक सोलह स्वर (अ, आ इ ई उ अ, ऋ, ऋ ल ए ऐ ओ, औ अं अ ) लिखे हुए विचारे। इस कमलके म यमें श्वेतवर्णाकी कियाका पर हैं अत्वर लिखा हुआ सोचे। पुन

द्रुव्यं कमल ठीक इस कमलक ऊपर झौंचा नीचेकी झोर मुख किये फैले हुए झाठ फ्लोंचाला सोचे । इसका घु झा जैसा कुछ मैला रंग विचारे । इसके प्रत्येक फ्लेफर कमश काले रंगसे लिखे हुए जानावरणीय दर्शनावरणीय, वेदनीय मोइनीय, आयु, नाम गोत्र और अन्तराय इन झाठ कर्मोंको विचारे । पुन नामिकमलके बीचमें जो इ लिखा है उसके रेफते धुँ आ निकलता विचारे । पुन धीरे धीरे उससे अप्रिक्ती शिखाको निकलती हुई विचारे । यह अप्रिक्ती शिखा बढती हुई ऊपरको आकर आठ कर्म दलवाल कमलको जला रही है, ऐमा विचारे । फिर वह अप्रिक्ती शिखा कमलका मध्यमाग जलाकर ऊपर मस्तक पर आ जावे और उसकी एक लकीर दाहिनी ओर आ जावे । फिर नीचेकी और आकर दोनों कोनोंको मिलाकर एक अप्रिमयी लकीर बन जावे अर्थात् अपने शरीरके बाहर तीन कोनका अप्रिमडल व्याप्त हो गया है ऐसा विचारे । इस त्रिकोण अप्रिमडलकी तीनों लकीरोंमें र र र र अप्रिमय लिखा विचारे । फिर इस त्रिकोणके बाहर तीन। कानोंपर साथियाको अप्रिमयी सोचे । भीतरी तीनों कोनोंमे 'अर्ह ऐसा अप्रिमय लिखा हुआ विचारे । फिर यह सोचे कि भीतर तो आठ कर्मोंको और बाहर इस शरीरको यह आग्रिमय लिखा रहा है, जलाते जलाते सर्व कर्म वा शरीर राख हो गये हैं और आग्रि धीरे धीरे शान्त हो रही है और आतमा स्फटिक विम्वसहश दिखाई दे रहा है । इस प्रकारके चिन्तवन करनेको आग्र यी धारणा कहत हैं।

- (३) मास्ती धारणाका स्वरूप फिर वही ध्यानी ऐसा चिन्तवन करे कि चारो स्रोर वह जोरसे निर्मल वायु वह रही है श्रीर मरे चारो तरफ वायुने एक गोल मंग्ल बना लिया है। उस मण्लमें झाठ जगह घेरेमें साय साय सफेद रगसे लिखा हुआ है। वह वायु कर्म व शरीरकी मस्मको उड़ा रही है श्रीर श्रात्माको स्वच्छ कर रही है। इस प्रकारके चिन्तवन करनेको मास्ती धारणा कहते हैं।
- (४) वादगी धारगाका स्वरूप फिर वह ध्यानी ऐसा विचार करे कि श्राकाशमें मेघोंके समूह श्रा गय, विजली चमकने लगी बादल गरजने लगे श्रीर खूब जोरसे पानी बरसने लगा है। श्रपनेको बीचमें वैठा हुश्रा । वच र श्रोर श्रपने ऊपर श्रर्धचन्द्राकार पान। का मडल विचारे। उसे पपपप जलक बीजान्तरसे लिखा हुश्रा चिन्तवन करे श्रीर यह सोचे कि यह जन मेरे श्रात्मापर लगी हुइ गखको धोकर साफ कर रहा है श्रीर मेरा श्रामा स्वच्छ दर्पग्यत् निर्मल हो रहा है। ऐसा विचार करनेको वादगी धारगा कहते हैं।
- (५) ताविकी धारणाका स्वरूप—तदनन्तर वह ध्यानी चितवन करे कि मैं समवसरणके मध्य वर्ती मिंहासनपर बैठा हुआ हू, मेरा आमा कवलशानसे मिंडत है कोटि सूर्य चन्द्रकी कातिको तिरस्कृत कर रहा है और दादश सभाके सब जीव मुभे नमस्कार कर रहे हैं। अब मैं शुद्ध बुद्ध कृतकृत्य परम वीतराग सर्वश्र हो गया हूँ। मेरा आत्मा अखड चैतन्य पिंड स्वरूप है, अनन्त गुणोंका धाम है और मै अब सर्वथा निर्लेप अजर अमर पदको प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकारके चितवन करनेको तान्विकीधारणा कहते है। (६ १)
- (६-करणानायक श्रात्माके जो परिणाम कर्मोंकी स्थिति श्रीर श्रनुभागका धात करनम सहायक होते हैं उन्हें करण कहते हैं। उनक तीन भेद है श्रूध प्रवृत्तकरण श्रूप्त्रकरण श्रीर श्रूनि वृत्तिकरण। जब जीव सम्यक्त्व देश स्यम सकल स्यम उपशम श्रेणी या ल्पक श्र्णीको प्राप्त करनेके लिए उदात होता है तब वह इन्हीं तीनों परिणामिवशेषोंक द्वारा श्रूपना श्रूमीष्ट सिद्ध करता है। जिस समय जीवके परिणाम प्रतिल्ला उत्तरोत्तर विद्युद्धिको लिए दुए बढ़ते हैं श्रीर श्रागे श्रागेक समयोंने उनकी विद्युद्धिता बराबर बढ़ती जाती है परन्तु किर भी जो उपरितन समयवत्ती परिणाम श्रूषत्तन समयवत्ती जीवोंके साथ समता लिए दुए पाये जाते हैं, उन्हें श्रूष प्रवृत्तकरण कहते हैं। जिन परिणामाम विश्रुद्धि उत्तरीत्तर श्रूमन्तगुणी श्रूपूर्वता लिए दुए पार्व जाती है श्रीर जिशके द्वारा प्रतिल्ला कर्मोंकी श्रूपंत्यातगुणी निर्जय होने लगती है, तथा उनकी स्थित श्रीर श्रूमुमाग भी बड़ी तेश्रीस बटने लगते हैं, ऐसे परिणामोंको अपूर्वकरण कहते हैं। इसके श्रूमन्तर वेदी परिणाम जब स्थीर भी श्रीष्क विग्रद्धिको लेकर बढ़ते हैं श्रीर

जिनके द्वारा कर्मोंकी रिधित और अनुभागका घात होने लगता है तथा जिनके द्वारा ही जीव सम्यक्त्य देशसंयम सकलसयम आदिको प्राप्त करता है ऐसे विशिष्ट परिणामोंको अनिष्टिक्करण कहते हैं। मरावानने ऐसे विशिष्ट जातिके करण परिणामोका प्रवसन किया है इसलिए उ हे करणनायक कहते हैं। (६ १६)

१७-निमन्थनाथ - सर्व बाह्य और ग्राभ्यत्तर परिम्रहमे रहित साधुग्रोंको निर्माथ कहते हैं। निमाय साधुग्रोंके चार भट हैं—१ भृषि २ यति ३ मुनि और ४ ग्रनगार। भृष्टि सम्पन्न साधुग्रोंको भृषि कहते हैं। ग्रवधि मन पयय ग्रीर केवलज्ञानी साधुग्रोंको मुनि कहते हैं। कपायोंके उपशमन या च्रपण कहनेवाले साधुग्रोंका यति कहते हैं ग्रीर जो घर छोड़कर बनमे निवास करते हैं तथा शुद्ध मूलगुण ग्रीर उत्तरगुणोका पालन करते हैं उ हें ग्रनगार कहते हैं। भगवान इन चारों ही प्रकारके साधुग्रोंके नाथ है ग्रत उन्हें निर्माथनाथ कहते हैं। (६ २)

८५-महाशील शीलके ब्राटारह हजार भेटाके धारण करनस भगवानको शीलश या महाशील नामसे पुकारत है। शीलके ऋठारह इजार भेद इस प्रकार निष्पन्न होते है --- ऋगुराभ मन वचन कायकी प्रवृत्तिको शुभ मन वचन कायके द्वारा रोकनेसे (३×६६) नी भेट होते है। इन नी भेदोको त्राहार भय मैथन श्रीर परिग्रहरूप चारो तज्ञाश्रोक परित्यागते गुणित करनेपर ( E × ४ − ३६ ) छत्तीस मेंद हा जाते हैं। इ हे पाची इन्द्रियोंके निरोधसे गुणित करनेपर ( ३६ × ५ = १८ ) एकतौ श्रस्सी भेद हो जाते हैं। इ हे पृथ्वी अप् तेज वायु वनस्पति द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असशिपचेन्द्रिय श्रीर सिंगपचे दिय इन दश प्रकारके जीवोंकी रत्नाके द्वारा गुणित कस्बेसे (१८ श्रठारहसौ भद ह। जाते हैं । उन्हें उत्तम ज्ञामादि दश धर्मींने गुणित करने पर (१८ ×१ − १८ ) श्रठारह हजार शीलके मेद हो जाते हैं। कुछ श्राचार्योंक मतसे श्रन्य प्रकार श्रठारह हजार मेद उत्पन होते हैं—स्त्रिया तीन जातिकी होती हैं। दैवी मानुषी श्रीर तिरश्री। इनका मन वचन कायरे त्यारा कहने पर (३ × ३ - ६) नो भेद होते है। इन्हें कृत कारित अनुमोदनां गुणा करने पर (६ × ३ - ८७) सत्ताइस भेद होते हैं। इ हे पाँचा इन्द्रियोंके पाचो विषयोसे गुणित करने पर ( २७ x ५ - १३५ ) एकती पतीस भद हो जाते है। इन्हें द्रव्य श्रीर भावसे गुणित करने पर (१३५ २ = २७ ) दा सी सत्तर भेद हा जाते हैं। इन्हें चार सज्ञात्रांके त्यागस गुणा करने पर (२७ xx १८ ) एक हजार श्रस्ती भेद हा जात है। इन्हें श्रनन्तानुब धो श्रादि सोलह कपायक त्यागस गुणित करने पर (१ ८ × १६=१७२८ ) सत्तरह इजार दा सौ अस्ती भद हो जाते हैं। ये चेतन स्त्री सम्बन्धी भद हुए । अचेतन स्त्री काष्ट्र पाषाया श्रीर लपक भेदस तीन प्रकारकी होती है। इन तीनका मन श्रीर कायसे त्याग करने पर ( ३ × २ = ६ ) छै भेद हा जाते है। उनका कृत कारित अनुमादनासे त्याग करने पर (६×६-१८) अठारह भेद हो जाते हैं। उन्हें स्पशं स्त्रादि पाच विषयोसे याग करने पर (१८×५=६ ) भेद हात हैं। उन्हें द्राय भावते गुगा करने पर ( E × २ - १८ ) एक तौ अस्ती भेद होते हैं । उन्हें क्रोधादि चार कपार्योंसे स्याग करने पर (१८ ×४ - ७२ ) सात सौ अस्सी भेद अचेतन खोके त्याग सम्बन्धी हाते हैं। इस प्रकार चेतन स्मी त्याग सम्बची १७५८ भेदामे इन ७२ भेदाके भिला देनेपर कल १८ जाते हैं। (६ ३५।१ ७२)

१६-आचार्यपरमेष्टीकं ३६ गुण - इस प्रकार बतलाये गये हैं—१ पंचाचारका धारण करना २ संघ और श्रुतका धारण करना, ३ मोजन पान स्थान शाय्या आदिमे व्यवहारवान होना ४ शिष्योंके अवगुणोंको दूसरेंके सामने प्रगट न करना ५ साधुके लिजत होनेपर दोषका ढांकना, ६ अन्य साधुके सामने दूसरे साधुके दोष न कहना ७ दूसरों के अभिभाषणामें सन्तुष्ट रहना, ८ किमी साधुके परीषहादिके न सह सकनेके कारण उदिभ या चल चित्त होनेपर नाना प्रकारके सुन्दर उपदेश देकर उसे स्थधनें स्थापित करना । ६ स्थितिकरूपी होनेपर मी पक्षका त्याणी रहना १ अनुहिशाहारमांजी होना ११ जिस प्राममें निहा ले दूबी दिन उस माममें भोजन न करे, १२ विश्कासित हो १६ दीखा दिवसते लेकर नित्य ही समता भाव पूर्वक प्रतिक्रमण करना १४ स्वयोग्य वर्तीका धारण करना १५ संघमें सर्वेश ज्येष्ठ होना, १६ पालिक प्रत्याक्ष्मान करने करानेवाला होना १७ पण्मासिक योगका धारण करनेवाला होना, १८ एक मासमें दो निर्धिक्षाका अवलोकन करना। बारह तपोको धारण करना और छह आवश्यकोका पालना ये आचार्य परमेश्वीक १६ गुण कहे गये हैं। (६ ८६)

५०-साधुपरमेष्टीके २ गुण- दस सम्यक्त्वगुण मत्यादि पाच ज्ञानगुण श्रीर तेरह प्रकारका चारित्र, में साधुके ५८ गुण माने गये हैं। इनमेंसे सम्यक्त्वके दस गुण इस प्रकार हैं — १ श्राज्ञासम्यक्त्व २ मार्गसम्यक्त्व ३ उपदेशसम्यक्त्व ४ स्त्रसम्यक्त्व ५ बीजसम्यक्त्व ६ सहोपसम्यक्त्व ७ विस्तारसम्यक्त्व = श्रायसम्यक्त्व ६ श्रावगादसम्यक्त्व श्रीर १ परमावगादसम्यक्त्व । इनका सत्तेपमें श्रर्थ इस प्रकार है —

- १ भ्राज्ञासम्यक्त्व-वीतराग भगवान्की स्राज्ञाका ही हद् श्रद्धान करना ।
- २ मागसम्यक्त्व—तिरेसठ शलाका पुरुषोंका चरित सुनकर सम्यक्त्व उत्पन्न होना ।
- ३ उपदेशसम्यक्व-धर्मका उपदेश सुनकर सम्यक्तकी प्राप्ति होना ।
- ४ त्रसम्यक्त-श्राचार स्त्रको सुनकर सम्यक्तकी प्राप्ति होना ।
- ५ बीखनस्यक्त्व--दादशागके बीज पदोंको सुनकर सम्यक्त्व उत्पन्न होना ।
- ६ सद्धेपमम्यक्त्व-त वोंको सद्धपसे ही जानकर सम्यक्त्व उत्पन्न होना ।
- ७ विस्तारमम्यक्त्व---विस्तारसे द्वादशागको सुनकर सम्यक्त्व उत्पन्न होना ।
- ८ ग्राथसम्बन्ध-परमागमके किसी प्रवचनके ग्रार्थका सुनकर सम्बन्ध उत्पन्न होना ।
- ६ त्रयगादसम्यक्त्व---त्रमनाद्य प्रवचनका त्र्यवगाहन कर सम्यक्त्व उत्पन्न होना ।
- १ परमावगादसम्बन्ध-केवलज्ञानके साथ ग्रात्यन्त श्रवगाद सम्बन्ख उत्पन होना ।

मतिज्ञानादि पाच ज्ञानगुरा श्रीर पाच महाबत पाच समिति श्रीर तीन गुप्तिरूप तेरह प्रकारका चारित्र सर्वविदित ही है। (६ ८६)

(-सागर - यद्यपि यह भूतकालकी चौबीसीमसे दूसरे तीयकरका नाम है तथापि टीकाकारने निरुक्तिपूचक एक नवीन श्रथका उद्घावन किया है। वे कहते हैं कि गर नाम विषका है जो गरके साथ रह उसे सगर कहते हैं। इस प्रकारकी निरुक्तिन सगर शब्द घरणेन्द्रका वाचक हो जाता है। भगवान् तीयकर उसके श्रपत्यके समान है अत उन्हें सागर कहते है। भगवान्का घरणान्द्रका पुत्र कहनेका श्रभिप्राय यह बतनाया गया है कि जब तीयकर भगवान् बाल श्रवस्थाम हाते हे तब घरणान्द्र उन्हें श्रपनी गादम लेकर सिंहासन पर बैठता है श्रीर पुत्रवत् त्यार करता है। (७ २)

२-निमल-इस नामका अर्थ करते हुए बतलाया गया है कि तीथकर उनके माता पिता नारायण प्रतिनारायण चक्रवर्ती बलमह देव और भागभूमियोंके आहार तो होता है, पर नीहार अथात् मल मूत्र नहीं हाता है। (७ ६८)

न्द-रात्रिभोजनका फल- जो मनुष्य रात्रिको भोजन करता है, वह बिरूप विकलाग, ऋल्पायु सदारीगी दुर्मागी और नीच कुलमें उत्पन्न होता है। (८ ६३)

२४-राश्रिमोजनत्यागका फल-जो पुरुष रात्रिके मोजनका सर्वधा त्याग करता है वह सुरूप सकलांग दीर्घायु सदा नीरोगी सीमान्य-सम्पन्न उच कुलीन होता है श्रीर जगत्यित या तीथकरके वैभव को प्राप्त होता है। (८, ६३)

५४-पुरुवकी बहुकर कलाध — कलानिधि नामकी व्याख्या करते हुए शृतलागर स्र्रिने पुरुवकी बहुतर कनाक्रोंके नाम इस प्रकार बतलाये हैं:—१ गीतकला २ वासकला, ३ बुढिकला, ४ शीनकला, ५ बुल्यकला, ६ बाल्यकला, ७ विचारकला, ८ मंत्रकला, ६ वास्त्रकला, १० विनोदकला, ११ नेपध्यकला,

१२ विलासकता १६ नीतिकला १४ शकुनकला १५ कीडनकला, १६ चित्रकता १७ संयोगकला, १८ इन्तलाघवकता १६ कुसुम्कला ५ इन्द्रजालकता २१ सूचीकर्मकला २२ स्नेहकला २३ पानकला, ५४ ब्राहारकला ५४ विहारकता २६ सीमाग्यकता २७ गघकता २८ वस्त्रकला २६ रत्नपरीचा ३ पत्रकता ३१ विद्याकला ३२ देशमाधितकला ३३ विजयकला ३४ वाखिज्यकला ३५ ब्रायुधकला ३६ युद्धकला ३७ नियुद्धकला ३८ नम्यकता ३६ वत्तनकला ४ गजपरीचा ४१ तुरङ्गपरीचा ४२ पुरुषपरीचा ४३ स्त्रीपरीचा ४४ पिचपरीचा ४५ मूमिपरीचा ४६ लेपकला ४७ काछकला ४८ शिल्प कता ४६ ब्रान्नकला ५ कुद्यकता ५१ परुनकला ५२ उत्तरकला ५६ शास्त्रकला ५८ शास्त्रकला ५६ याकरणकला ५० लिखितकला ५८ वन्त्रवकला ६६ कावत्वकला ६ व्याकरणकला ५३ नात्रकला ६४ स्त्रवक्ता ६६ दशनकला, ६८ व्यानकला ६ याकरणकला ५३ नात्रकला ६६ धमकला ६४ स्त्रवक्ता ६६ व्यानकला ६६ प्रानकला ६६ धमकला ७ स्रार्थकला ६० कावकला ६६ दशनकला, ६८ प्रानकला ६६ धमकला ७ स्रार्थकला ७१ कावकला इत्रीर ७२ शारीरकला। ६८ प्रानकला ६६ धमकला ७ स्रार्थकला ७१ कावकला इत्रीर ७२ शारीरकला।

५६ षाडणाध्यादी—इव नामकी याख्यामे नैयायिको द्वारा मान गये सोलइ पदार्थोंका श्रौर दशनविशृद्धि श्रादि सोलइ कारण भावनात्राका नाम निदश किया गया है। (६ ३२)

२७ पत्ताधवर्णक — इस नामकी व्याख्या करते हुए चौबीस तीयकराके शारीरिक वर्णोंका वर्णन कर नयायिक नाड काणाद जैमिनीय श्रोर सांख्य मत वालोंक द्वारा मान गयं त व दव प्रमाण वाद श्रीर मानक वरूपका विस्तारस चर्चा की गई है। साथ ही बतलाया गया है कि नैयायिक-पैशेषिक नैगम नयानुमारी ह सभी मीमासकविशेष सग्रहनयानुसारी है चार्बाक यवहारनयानुसारी ह बौद्ध श्रृजुरूत्र नयानुसारी है श्रोर वैयाकरणादि शब्दनयानुसारी है। (६ ३३)

प्रचिशाततत्त्विषत्— इस नामकी याख्यामें सार्य सम्मत पश्चीस त वोका निर्देश करके तथा श्रिहिंभादि पाचो नताकी पश्चीस भावनात्राका स्त्राल्जेस करके पश्चीस क्रियाश्राका सर्वायिद्धि टीकाके श्रमुमार विम्ताग्से वग्गन किया गया है। ( ६ ४१ )

६-ज्ञान चत यहक - इस नामकी याख्या करते हुए भावश्रुतके बीस मेदोका गो जीवकाडकी सम्यूत टीका ने अपुसार विस्तारम वर्णन किया गया है। साथ ही इ यश्रुतके भेद बताकर उनके पद परिमाग आदिका भी विस्तृत विवेचन किया है। (६ ४३)

३२ बहुधानक — इस नामकी यारयामे एकेन्द्रियसे लकर पचेन्द्रिय तकके तियची मनुष्यो देवीं स्त्रीर नारिकयोक उत्कृष्ट स्त्री जबन्य स्रायुका पृथक् पृथक् वर्णन किया गया है। (६ ७१)

३८ नयाध्युक् - नम नामकी व्यारपाम नयोके स्वरूप भेद श्रादिका विस्तृत विवेचन कर बताया गया है कि नगम नग्रह श्रादिक भट श्रागम भाषाका श्रपेक्तां कहे गये हैं। किन्तु श्रप्यात्म भाषाकी श्रपेक्तां शुद्धनिश्चयनय अशुद्धनिश्चयनय मद्भूतव्यवहारनय श्रसद्भूत यवहारनय श्रादि भेद जानना चाहिए। (६१)

२५-परमिनजर—इस नामकी यारयामें श्रसंरयातगुर्णश्रेणीरूप निर्जयवाले दश स्थानीका विशद विवेचन किया गया है। (६ २३)

३६ चतुरशी तिलक्षगुरा — इस नामकी व्याख्यामें चौरासी लाख उत्तरगुर्गोकी उत्पत्ति इसप्रकार बतलाइ गई है — १ हिंसा २ छूठ १ चोरी ४ छुशील ५ परिग्रह ६ क्रोध, ७ मान माया ६ लोभ १ रित ११ श्रारति १९ मय १३ जुगुप्सा १४ मन बचन कायकी दुष्टता १५ १६, १७ मिथ्यात्व १८ प्रमाद, १६ पिशुनत्व २ श्राश्चान श्रीर ४१ इन्हिय इनके निग्रहरूप २१ गुरा होते हैं। इनका पालन श्राति कम व्यक्तिम श्रातीचार श्रीर श्रानाचार रहित करनेसे (२१ 🗙 ४ ८४) चौरासी गुरा हो जाते हैं। इन्हें द्यालोचन प्रतिक्रमण तदुभय, विवेक व्यक्तग तप छेद परिहार, उपन्यापना स्रोर श्रदान इस दश

शुद्धियों से गुया करनेपर (८४ × १ ८४ ) आठ सी चालीस भेद हो जाते हैं। इन्हें पांची इन्तियों के निम्न और एकेन्द्रियादि पांच प्रकारके जीवों की रस्तारूप दश प्रकारके संयमसे गुणित करनेपर (८४ × १ ८४०) चौरासी सी भेद हो जाते हैं। इन्हें आकम्पित अनुमानित दृश जादर सूद्धम छन शब्दाकुलित बहुजन, अध्यक्त और तत्सेवी इन आलोचना सबधी दश दोषों के परिहारसे गुणित करने पर (८४ × १ ८४ ) चौरासी इजार गुया हो जाते हैं। इन्हें उत्तमस्तमा मादव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग, आर्किन्य और अक्षचर्य इन दश धर्मीसे गुणित करनेपर (८४ ०× १ ८४० ) चौरासी लाख उत्तर गुया निष्य होते हैं। (६ ३५।६,६ ।१ ३६)

३४-अविद्यासम्कारनाशक — इस नामकी व्याख्यामें बताया गया है कि श्रविद्या या श्रज्ञानका श्रहतालीस संस्कारोके द्वारा नाश करें । उनके नाम इस प्रकार है — ? सहर्शनसकार २ सम्यग्ज्ञानसंस्कार, ३ सम्रारित्रसस्कार ४ सत्तप संस्कार ५ वीर्य वतुष्कसंस्कार ६ श्रव्रमात्यप्रवेशसस्कार ७ श्रव्रश्रुद्धसस्कार, ५ परीषद् जयसस्कार ६ त्रियोगासयम युतिशीलसस्कार १ त्रिकरणासंयमार्गतिसंस्कार ११ दशासंयमो परमसंस्कार १२ श्रव्यनिर्जयसंस्कार १३ संज्ञानिग्रहसस्कार १४ दशासंयमियतिसस्कार १२ श्रव्यावित्रस्कार १० विशिष्टभियानसस्कार १८ श्रातिश्यसंस्कार १६ श्रामत्तसंयम सस्कार ५ दृदश्वतंजाऽकप्रकरणाश्रण्यारोहणसस्कार २१ श्रव तगुणाशुद्धिसंस्कार २२ श्रवतिश्वतिस्कार, २६ वादरक्वाय श्रव्यास्त्वाय १४ श्रवतिश्वतिस्कार १४ श्रानिश्वतिस्कार, २६ वादरक्वाय श्रविकरणस्कार २७ सूत्तमक्वायव्यासस्कार १४ श्रविणामोहत्वसंस्कार २४ श्रानिश्वतिस्कार, २६ वादरक्वाय श्रविकरणस्कार २७ सूत्तमक्वायव्यासस्कार ३१ प्रविणामोहत्वसंस्कार ३२ यथाख्यातचारित्रसंस्कार ३३ एक त्वितिकाविचार यानसंस्कार ३४ घातिघातनसस्कार ३५ केश्वत्वान दर्शनोद्गमसस्कार ३६ तीर्यप्रवर्तन सस्कार ३० सूत्तमिक्रयाच्यानसस्कार ३८ स्वाविधातनस्कार ३६ परमसंवर्षित्तस्कार ४ योगश्रुष्टिकरण सस्कार ४१ योगश्रुष्टिनिलपनसस्कार ४२ समुन्त्रिक्वाकार ४६ परमिनर्जराश्वरणसस्कार ४४ सर्वकर्म ज्ञयसस्कार ४४ श्रानादिनवपर्ययविनाशसंस्कार ४६ स्त्रनन्तिद्वत्वादिगतिसंस्कार ४७ श्रदेहसहज्ञानोपयोगीश्वयसस्कार श्रीर ४८ देहसहज्ञानोपयोगीश्वयसस्कार श्रीर ४८ देहसहज्ञानोपयोगीश्वयसस्कार श्रीर ४८ देहसहज्ञानोपयोगिश्वयसस्कार श्रीर ४८ देहसहज्ञानोपयोगिश्वयसस्कार श्रीर ४८ देहसहज्ञानोपयोगिश्वयसस्कार ॥ (१४४)

३५-इद्मेख पर तोधम् — इस रहोककी याख्यामें इस जिनसहस्रनामस्तवनको परम तीर्थ बतलाते हुए तीर्थन्नतेके नामोंका उल्लेख किया गया है जो कि इस प्रकार हैं — १ म्राष्टापद (केलाश) २ गिरनार ३ चम्पापुरी ४ पावापुरी ५ म्रायो या ६ शत्रजय ७ तुगीगिरि द्र गजपंथ ६ चूलगिरि १ सिद्धवरकूट ११ मेढिगिरि ( मुक्तागिरि ) १२ तारागिरि ( तारगा) १३ पावागिरि १४ गोम स्वामि १५ माणिक्यदेव १६ बीरावलि १७ रेवातट १८ रह्नपुर १६ हस्तिनापुर २ वाणारसी स्त्रीर २१ राजग्रह स्नादि । (स्रोक न १४२)

र्६ स्वभ्यस्तपरमासम — इस नामकी जो दोनों टीकाकारोने व्याख्या की है उससे विदित होता है कि केवलशान होनेके पश्चात् तीयकर भगवान विहारके समय भी पद्मासनस्थित ही गगनविहारी रहते हैं। इसे देखते हुए जो लोग भक्तामरस्तोत्रके पादी पदानि तब यत्र जिनेन्द्र धत्त पद्मानि तत्र विज्ञुधा परिकल्पयन्ति' का आअय लेकर अरहंत अवस्थामें भी तीथकर भगवान्के पाद निज्ञेप मानते हैं वह मान्यता विचारणीय हो जाती है। (६-१)

## जिनसहस्रनामस्तवन

## (प भ्राशाधरविरचितम्)

प्रभो भवाज्ञभोगेषु निर्विषयो दुःसभीरक । एव विज्ञापयामि त्वां शरण्य करुवाग्रवस् ॥ १ ॥
सुस्रक्षात्रस्या मोहाद् भ्रान्यन् बहिरितस्ततः । सुस्रकहेतोनीमापि तव न ज्ञातबान् पुरा ॥ २ ॥
अया मोहप्रहावेशशिक्यात्किञ्चिदु मुख । धनन्तगुर्णमासेन्यस्त्वा भ्रुत्वा स्तोतुमुद्यतः ॥ ३ ॥
भक्त्या प्रोत्सायमायो रेपि दूर शक्त्या तिरस्कृतः । त्वां नामाष्टसहस्र या स्तुत्वाऽऽत्मान पुनाम्बहस् ॥ ४ ॥
जिन-सवज्ञ प्रज्ञाह-तीर्यकृत्वाथ योगिनास् । निर्वाण् ब्रह्म बुद्धातकृतां चाष्टोत्तरे शतः ॥ ४ ॥

#### १ श्रथ जिनशतम्

जिना जिनेन्द्रो जिनराट जिनपृष्ठो जिनोत्तम । जिनाधिपो जिनाधीशो जिनस्वामी जिनेश्वर ॥ ६ ॥ जिननाथो जिनपितर्जिनराजो जिनाधिराट । जिनप्रभुर्जिनविश्वर्जिनभर्त्ता जिनशिता ॥ ६ ॥ जिननेता जिनेशा जिनेशो जिनशासिता । जिनेट् जिनपिरबुढो जिनदेवो जिनेशिता ॥ ६ ॥ जिनवन्द्रो जिनावि जिनेशो जिनशासिता । जिनाधिनाथोऽपि जिनाधिपतिर्जिनपालक ॥ ६ ॥ जिनवन्द्रो जिना विस्यो जिनाको जिनकुजर । जिनेन्द्रुर्जिनधोरेयो जिनशुर्या जिनोत्तर ॥१ ॥ जिनवर्यो जिनवरो जिनसिद्दे जिनोद्द्र । जिनवभो जिनवृत्ता जिनरम् जिनश्य जिनश्य । अन्य । जिनश्यो जिनशाम ॥१२॥ जिनशो जिनशाम जिनामय जिनपुराव जिनह्रसो जिनोत्तर सो जिननागो जिनामयी ॥१२॥ जिनश्रेष्ठो जिनग्रेष्ठो जिनस्वस्य । जिनप्रवह परमजिनो जिनपुरोगम ॥१३॥ जिनश्रेष्ठो जिनग्रेष्टो जिनसुरुर्यो जिनाश्रिमः । श्रीजिनश्रोत्तमो जिनश्रुरोगम ॥१३॥ जिनश्रेष्ठो जिनग्रेष्टो जिनस्वस्य । श्रीजिनश्रोत्तमो जिनश्रुरोगम ॥१३॥ विविद्यो जिनस्वरेऽपर्य । वित्र्र्यो निममोऽस्यो निभयो वीत्रविस्मय ॥१६॥ वीत्ररागेऽजुद्द यो निमोहो निमदोऽगद् । वितृत्यो निममोऽस्यो निभयो वीत्रविस्मय ॥१६॥ भस्यमो निश्रमोऽजन्मा निर्वदेशो निजरोऽमर । श्ररस्यतीतो निश्चितो निवियादिश्वष्टिजित् ॥१॥ ॥

## र अथ सर्वज्ञशतम्

सवशः सविवसर्वदर्शी सर्वावलोकन । अनम्तविकमोऽनम्तवीयोऽनम्तसुखान्मक ॥१८॥ अनम्ततीव्यो विश्वश्च विश्वश्च । नित्यानम्दो महानम्द परानम्द परोदय ॥२॥ अनम्ततीव्यो परतेज परधाम परंमह । प्रत्याज्योतिः परज्योति परंक्रक परंदह ॥२१॥ परमोज परतेज परधाम परंमह । प्रत्याज्योतिः परज्योति परंक्रक परंदह ॥२१॥ प्रत्यालमा प्रवृद्धात्मा महात्मात्ममहोदय । परमात्मा प्रशान्तात्मा परात्मात्मकितन ॥२२॥ परमेष्ठी महिष्ठात्मा अहात्मा स्वात्मतिष्ठतः । प्रवृत्वाम्य स्वात्मतिष्ठो निक्कात्मा हढात्महक ॥२१॥ परमेष्ठी महिष्ठात्मा अहात्मा स्वात्मतिष्ठतः । प्रवृत्वमय सावः सवविद्य श्वर स्त्रभू ॥२४॥ प्रवृत्वचो महाविष्ठो महाविष्ठो सम्वात्मत्मय सावः सवविद्य श्वर स्त्रभू ॥२४॥ अनम्तवीरन तात्माऽन तशक्तिरन तहक । अनम्तानम्तवीशक्तिरनम्तविद्यनम्तसुत् ॥२५॥ सदाप्रकाश सर्वायसाणात्मति समप्रधी । कमसाची जगव्यपुरत्वचात्माऽवलस्थित ॥२६॥ निरावाधोऽप्रतक्यात्मा धमवकी विदांवर । भृतात्मा सहज्योतिविद्य योतिरतिनिद्य ॥२०॥ केवली केवलालोको लोकालोकविलोकन । विविक्तः केवलोऽस्मक्तः शरवयोऽधिनस्यवैभव ॥२८॥ विश्वसृद्धिक्ष्यात्मा विश्वतोसुख । विश्वस्थापी स्वयंज्योतिरिक्तिस्थात्माऽमित्यम ॥२६॥ महोदार्थो महावेषिमहालाभो महोद्य । महोपभोग सुगितर्महाभोगो महावेषा ॥३॥

१ प्रोत्साह्यमानोऽपि इयपि पाठ ।

#### ना ययंतम्

## ३ अथ यज्ञाहरातम्

बजाहों भगवानहम्महाहों सद्यार्चितः । भृतार्थयज्ञपुरुषो भृताबक्रतुपौरुष ॥३१॥ पुत्र्यो महारकस्तत्रभवानत्रभवान्महान् । महामहाईस्तत्रायुस्ततो दीर्घायुरर्घवाक ॥३२॥ धाराच्य परमाराज्य पंचकल्यासप्जित । दृश्विद्युद्धिगस्रोत्त्रो बसुधारार्चितास्पद् ॥३३॥ सुरुवमदर्शी दिन्योजाः शबीसेवितमातृकः । स्याद्रवगर्भे श्रीपूर्वगर्भो गर्भोत्सवोच्छ्रत ॥३४॥ विष्योपचारोपचित पद्मभूर्निष्कञ्च स्वज । सर्वीयजन्मा प्रुप्यांगो भास्वाबुद्भूतद्वत ॥३४॥ विश्वविज्ञातसंभूतिविश्वदेवागमाद्भुतः । शक्षीसृष्टप्रतिष्कृन्दः सहस्राज्ञहगुत्सव ॥३६॥ नुत्यद्रावतासीनः सवशक्रनमस्कृत । हर्षकुकामरसगश्चारवर्षिमतोत्सव ॥३ ॥ म्योम विष्णुपदारका स्नानपीठायिताद्विराट् । तीर्थेशमन्यदुरघाठिघ सानाम्बुसातवासव ॥१८॥ गन्धाम्बुप्तत्रलोक्यो वज्रसूचीशुचिश्रदा । कृतार्थितशचीहस्त शक्रोसुप्टेष्टनामक ॥३६॥ शकारब्धानन्दनृत्य शबीबिरमापिताम्बिक । इन्द्रनृत्यन्तपितृको रदपूर्णमनीरथ ॥४ ॥ मात्रार्थीन्द्रकृतासेवो देवर्षीष्टशिबोधम । दीकाक्यासुर्धजगद्भुभु व'स्व'पतीहित ॥४१॥ कुवेरनिर्मितास्थान श्रीयुग्योगीश्वरार्चित ब्रह्म क्यों ब्रह्मविद्वेदो याउँयो यज्ञपति क्रतुः ॥४२॥ यज्ञांगमस्रुत यज्ञो हवि स्तुत्य स्तुतीश्वर । भावो महामहपतिमहायज्ञोऽप्रयाजकः ॥४३॥ दयायागो जगत्पूज्य पूजाहीं जगदिनित । देवाधिदेव शकास्यौँ देवदेवी जगद्गुरु ॥४४॥ सहूतदेवसवाच्य पद्मयानो जयभ्वजी । भामगद्रती चतु वहिचामरी देवदुन्दुभिः ॥४१॥ वागस्प्रष्टासन जुत्रत्रयराट पुष्पबृष्टिभाक । दिष्याशीको मानमदी संगीताहींऽष्टमंगल ॥४६॥

## ४ अथ वीर्थकु उद्यतम्

तीभकृत्तीयस्ट तीयकरस्तीर्यंकरः सुद्दकः । तीयकत्तां तीयभतां तीर्यंतस्तीर्यंनायकः ॥७०॥

सत्यतीयकरस्तीयस्येता तीयकारकः । तीयस्वर्णंकस्तीयवेद्यास्तीयविद्यायकः ॥७०॥

सत्यतीयकरस्तीयस्येक्वत्तिर्थकतारकः । सत्यवाक्याध्यः सत्यशास्त्रीआतिशस्त्रः ॥७०॥

स्याद्वादी दिव्यगीर्दिव्यव्यतिरव्याद्वतायवाकः । प्रव्यवागध्यवागध्यवागध्यागिकरिद्धवाकः ॥४॥

इनेकान्तदिगेकान्तव्यान्तिसद् दुण्यान्यकृत् । सार्थवागध्यवागध्यागध्यानिकः प्रतितीयमद्भवाकः ॥४॥

स्यात्कारध्यज्ञवागीद्वापेतवागचलोष्ठवाकः । अपीरुवेयवाकद्वास्ता सद्भवाकः ससमंगिवाकः ॥४॥

अवगागि सवभाषामयगीव्यक्तववागिः । अभोधवागक्रमवागवाच्यान्तवागवाकः ॥४॥

अद्यत्तिः स्वृत्वगो सत्यानुभवगी सुगीः । योजनव्यापिगी चीरगीरगीस्तीयकृत्वगीः ॥४॥

सन्वकश्रव्यण् सव्युश्वित्रस्य परमाथगु । प्रशान्तगु प्राक्षिकगुः सुगुर्नियतकाव्यगः ॥४॥

सुश्रुति सुश्रुतो वाज्यभृति सुश्रुन्मद्वाश्रुतिः । वमश्रुति श्रुतिपति श्रुत्युद्धक्तं प्रवृत्रुतिः ॥४॥

सुश्रुति सुश्रुतो वाज्यभृति सुश्रुन्मद्वाश्रुतिः । वमश्रुति श्रुतिपति श्रुत्युद्धक्तं प्रवृत्रकृतिः ॥४॥

देश वागमीश्ररो अमग्रासको धर्मदेशकः । वागोश्वरक्षनीनायक्विभगोशो गिरां पतिः ॥४॥

सिद्दान्नः सिद्यागान्नामिद्धः सिव्यक्वश्रासनः । जगव्यसिद्यसिद्यान्तः सिद्यम् सुसिद्ववकः ॥४॥

इतिभवा निक्तोकिरतंत्रकृत्व्यावश्रासकृत् । मिद्दव्यामद्वानाद्व कवीन्त्रो द्वन्द्वभित्वनः ॥॥॥

सिद्दानः सिद्यागान्नामिद्वः सिव्यक्वश्रासकः । जगव्यसिद्यस्तिवान्तः सिद्यस्त सुसिद्ववकः ॥४॥।

#### ५ अव मायशतम्--

नाथ पति परिवृदः स्वामी मन्ताँ विद्युः प्रयुः । इत्यराँ उदीश्वरीऽधीशाँ ऽधीशाँ विश्वरीशिर्तिशिर्ता ॥६१॥ इशोऽधिपतिरीशान इन इन्द्रोऽधिपोऽधिभूः । महिश्वरी महिशानी महेश परसँशिता ॥६५॥ अधिदेवो महादेवी देवश्चिमुवनैश्वर । विश्वेशी विश्वभूतेशी विश्वेट तिश्वेश्वरीऽधिराट ॥६२॥ स्रोकेश्वरी खोकपति खोंकनाथी जनस्पतिः । त्रैसोनयनाथी स्रोकेशी जननाथी जनसङ्घः ॥९४॥ पिताः परः परतरो जेता जिल्ह्युरनीश्वर । कस्तं प्रभूष्णुश्रांजिल्ह्य प्रभविष्णु स्वयंत्रभु ॥६४॥ कोकजिद्विश्विजिद्विश्वविजेता विश्वजिल्ह्यः । जगज्जेता जगज्जश्रो जगज्जित्वा जगज्जश्रो अग्राजिष्णुजगज्जयो ॥६६॥ अग्राणीप्रांमस्पीर्नेता भूशु व'स्वरधीश्वर । धमनायक श्वर्दीशो भूत्रगाथश्च भूतभृत् ॥६७॥ गतिः पाता वृषो वयो मञ्जूक्ष्णुभक्षच्या । जोकाष्यको दुराधवीं भव्यवन्धुर्निरुत्सुक ॥६८॥ धीरो जगिद्धितोऽजव्यक्षिजगत्परमेश्वर । विश्वासी सबक्रोकेशो विभवो भुवनेश्वर ॥६६॥ श्विजगद्वश्वभस्तु गिक्षजगत्मगंगकोव्यः । धमचक्रायुध सद्योजातस्त्रेक्षोक्यमगज्ज ॥ ॥ वरदोऽप्रतिघोऽक्ष्रेशो दृदीयानभयकर । महाभागो निरीपम्यो धर्मसाम्राज्यनायक ॥७१॥

#### ६ अथ योगिशतम्

योगी प्रव्यक्तनिर्वेद साम्यारोह्णतत्पर । सामयिकी सामयिकी नि प्रमादोऽप्रतिक्रम ॥ २॥ यम प्रधाननियम स्वम्यस्तपरमासन । प्राणापामचण सिद्धप्रस्याहारो जिते द्विय ॥ ३॥ धारणाधिश्वरो धमध्यानिष्ठ समाधिराट । स्फुरत्समरसीभाव एकी करणनायक ॥ ४॥ निग्नन्थनाथो योगीन्द्र ऋषि साधुयतिमु नि । महर्षि साधुयौरेयो यतिनाथो मुनीश्वर ॥ ४॥ महासुनिमहामौनी महाध्यानी महावती । महाचमो महाशीको महाशान्तो महादम ॥ ६॥ निर्वेपो निभमस्वान्तो धर्माध्यको द्वाध्व । महाचमो महाशीको महाशान्तो महादम ॥ ६॥ प्रतासम खातका दान्तो भद तो वीतमत्सर । धमवृच्चयुघोऽचोम्य प्रप्तात्माऽश्वतोद्वव ॥ ॥ प्रतासम खातका दान्तो भद तो वीतमत्सर । धमवृच्चयुघोऽचोम्य प्रप्तात्माऽश्वतोद्वव ॥ ॥ मत्रमूर्ति स्वसीम्यातमा स्वतत्रो ब्रह्मसभव । सुप्रसन्नो गुणाम्भाधि पुण्यापुण्यनिरोधक ॥ ६॥ सुसवृत्त सुगुप्तात्मा सिद्धात्मा निरपत्वव । महोदको महोपायो जगदेकितिमाह ॥ ॥ महाकारिखको गुण्यो महाक्रेगांकुश श्रुवि । अरिजंय सदायोग सदाभोग सदाधित ॥ ६॥ परमीदासिताऽनाश्वान् सत्याशी शान्तनायक । अप्वव शे योगन्नो धममूर्तिरधमधक ॥ ६॥ व्रह्म ट महाब्रह्मपति कृतकृत्य कृतकृत्व । गुणाकरो गुणोक्वेदी निर्निमेषो निराश्रय ॥ ८॥ स्वि सुनयत वन्नो महामत्रीमय समी । प्रचीणवन्थो निह न्द्र परमर्विरन तग ॥ ॥ स्वि सुनियत वन्नो महामत्रीमय समी । प्रचीणवन्थो निह न्द्र परमर्विरन तग ॥ ॥ स्व सिरियतम् समी । प्रचीणवन्थो निह न्द्र परमर्विरन तग ॥ ॥ स्व सिर्वेपा समी । प्रचीणवन्थो निह न्द्र परमर्विरन तग ॥ ॥ स्व सिर्वेपा समी । प्रचीणवन्थो निह न्द्र परमर्विरन तग ॥ ॥ स्व सिर्वेपा समी । प्रचीणवन्थो निह न्द्र परमर्विरन तग ॥ ॥ स्व सिर्वेपा समी । प्रचीणवन्थो निह न्द्र परमर्विरन तग ॥ ॥ स्व सिर्वेपा समी । स्व सिर्वेपा समी निह न्द्र परमर्विरन तग ॥ ॥ स्व सिर्वेपा समी सिर्वेपा समी । स्व सिर्वेपा समी सिर्वेपा समी सिर्वेपा समी । स्व सिर्वेपा समी सिर्वेपा स्व स्व सिर्वेपा स्व स्व सिर्वेपा समी सिर्वेपा स्व स्व सिर्वेपा स्व सिर्वेपा स्व सिर्वेपा स्व सिर्वेपा सिर्वेपा

#### ७ अथ निर्वाणशतम्

निर्वायाः सागर प्राज्ञमहासाधुरुदाहृत । विमवामोऽथ शुद्धाम श्रीघरो दत्त इत्यपि ॥८१॥ अमवामोऽप्युद्धरोऽमि संयमश्र शिवस्तथा । पृष्पाञ्जिक शिवगया उत्साहो ज्ञानसंज्ञक ॥८६॥ परमेश्वर इत्युक्तो विमवेशो यशोधरः । कृष्यो ज्ञानमति शुद्धमति श्रीभद्द शान्तयुक ॥८॥ वृष्यभ्तत्वद्दिकत समवश्राभिनन्दन । मुनिभि सुमति पद्मप्रभ प्रोक्त सुपारवकः ॥८८॥ चन्द्रप्रभ पुष्पदन्त शीतवा श्रेय आहृय । वासुपूज्यश्च विमवोऽनन्तिवद्धम इत्यपि ॥८॥ शान्ति कृत्युरो महि सुवतो निमरप्यत । नेमि पाश्ची वधमानो महावीर सुवीरक ॥१॥ सन्मतिश्चाकथि महितमहावीर इत्यथ । महापद्म सुरदेवः सुप्रभश्च स्वयंप्रभ ॥११॥ सर्वायुष्यो जयदेवो भवेदुद्यदेवक । प्रभादव वदंकश्च प्रश्वकित्त्याभिष्य ॥१२॥ प्रवाद्धिकित्वायो विज्ञयो विमवप्रम । वहको निमवाश्विज्ञगुसः समाधिगुसकः ॥११॥ स्वयम्भूश्चापि कन्द्रपी जयनाथ इतिरित । श्रीविमको दिव्यवादोऽनन्तवीरोऽप्युदीरित ॥१४॥ दिव्यकर्माऽकरोऽक्र्या विश्वभूविश्वनायक । दिगम्बरो निरातको निरारको भवान्तक ॥१६॥ विश्वकर्माऽकरोऽक्र्या विश्वभूविश्वनायक । दिगम्बरो निरातको निरारको भवान्तक ॥१६॥ इव्यवतो नयोत्तु गो निःकलकोऽकलाधर । सब्बोशापहोऽक्ट्य श्वास्त श्रीवृश्वक्रक्षयः ॥१ ॥

१ शमी इत्यपि पाठ ।

#### ८ अथ त्रक्षशतम्

ब्रह्मा चतुमु स्रो धाता विधाता कमसासनः । श्रव्जभूहत्तमभूः स्रष्टा सुरज्येष्ठ प्रजायित ॥१६॥ हिरस्यगभों वेद्को वेदांगो वेदपाहरा । सजो मनु शतानन्दो इंत्रधानस्यीमम ॥१६॥ विष्णुक्षिविकम सीरि श्रीपति पुरुषोत्तम । यकुण्ठ पुंडरीकाचो ह्रपीकेशो हिर स्वभू ॥१ ॥ विरवन्मरोऽसुरज्यसी माधवो बिखन्थत । श्रथोक्जो मधुद्र पी केशवो विष्टरश्रव ॥१ १॥ श्रीवित्ससान्त्रम् श्रीमात्रस्युतो नरकान्तकः । विश्वन्तेनश्रकपाणिः पद्मनाभो जनादन ॥१ २॥ श्रीकण्ठ शंकर शम्भु कपाली वृषकेतन । सृत्युत्रयो विरुपाचो वासदेविद्यालेषा ॥१ २॥ उमापित पश्चपति स्मरारिक्षिपुरान्तक । श्राचनारीरवरो हृद्दो भवो भग सदाशिव ॥१ ४॥ जगत्कर्तांऽन्धकारातिरनादिनिधनो हर । महासेनस्तारकजिद्गाखनाथो विनायक ॥१ ४॥ विरोचनो वियद्दर्तं हादशास्मा विभावसु । हिजाराज्यो वृहद्वानुश्चित्रमानुस्तन्त्रपात् ॥१ ६॥ हिजाराज्यो सुश्चशिक्ष पुण्यजनेश्वर । धर्मराजो भोगिराज प्रचेता भूमिनन्दन ॥१ ॥ क्षेत्रक्षभोऽनिक्ष पुण्यजनेश्वर । धर्मराजो भोगिराज प्रचेता भूमिनन्दन ॥१ ॥ सिहिकातन्यरक्षयाम दनो वृहतांपति । पूर्वदेवोपदेश च हिजराजसमुद्भव ॥१ ६॥

#### ९ अथ बुद्धशतम्

वृद्धो दशबद्ध शाक्य पद्दिश्चारत्थागत । समन्तभद्ध सुगतः श्रीघनो भूतकोटिविक ॥११॥ सिद्धार्थो मारिजच्छास्ता चिक्किस्सुलच्छा । बोधिसखो निर्विकल्पद्शनोऽद्वयवाचि ॥१११॥ महाकृपाखुँनेरात्म्यवादी सन्तानशासक । सामान्यत्कचणच्याः पंचरकन्धमयात्महक ॥१११॥ भूताथभावनासिद्धः चतुभू मिकशासन । चतुरायसत्यवक्ता निराश्रयचिद्न्य ॥११३॥ योगो वशेषिकस्तुच्छाभावभित्यट्षदाधहक । नयाभिक घोडशार्थवादी पचाथवर्थक ॥११४॥ शानान्तराध्यच्छोध समवायवशाधभित् । भुक्तकसान्यकभ न्तो निर्विशेषगुणास्नुत ॥११४॥ सांक्य समीचय कित्व पचविशतितस्व वेत् । व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानी ज्ञानचतन्यभेदहक ॥११६॥ अस्वसिविदितज्ञानवादी सत्कायवादसात् । त्रि प्रमायोऽच्यममाखः स्याद्वाहकारिकाचिक ॥११७॥ इष्टा तटस्य कृटस्यो ज्ञाता निवन्धनोऽभवः । बहिविकारो निर्मोचं प्रधानं बहुधानकम् ॥११६॥ प्रकृति क्यातिराह्वप्रकृतिः प्रकृतिप्रिय । प्रधानभोश्योऽप्रकृतिर्विरम्यो विकृतिः कृती ॥१२॥ मीमासकोऽस्तसवज्ञः श्रुतिपृतः सहोत्सवः । परोचज्ञानवादीष्टपावकः सिद्धकर्मकः ॥१२२॥ वार्वाको भौतिकज्ञानो भूताभिक्यक्रवेतनः । प्रत्यचक्रप्रमायोऽस्तपरखोको गुरुश्रुति ॥१२२॥ वार्वाको भौतिकज्ञानो भूताभिक्यक्रवेतनः । प्रत्यचक्रप्रमायोऽस्तपरखोको गुरुश्रुति ॥१२२॥ वार्वाको भौतिकज्ञानो सृताभिक्यक्रवेतनः । श्रावाद्वी ती स्कोटबादी पाखंबक्रो नयीप्रयुक ॥१२२॥

#### १० अथ अन्तकुच्छत्रम्

कन्तकृत्यारकृतीरमासः पारेतमः स्थितः । त्रिद्वडी द्विडतारातिःईक्कमंसमुख्यो ॥१२४॥ संद्वतच्यनिद्ववृत्ययोगः । सुस्त्यवोपमः । योगक्येशपदो योगकिहिनिर्वेपनोक्षतः ॥१२४॥ स्थितस्यूकवपुर्वोगो गोर्मनेयोगकारथकः । सूक्तवाकित्तयोगस्थः सूक्तिकृतवपुःक्रियः ॥१२६॥ सूक्तकायक्रियास्थायी सूक्तवाकित्रयोगद्वा । एकतंदी च परमदंतः परमसंदरः ॥१२०॥ नैक्म्यंतिद्वः परमिर्वरः प्रवद्याध्यमः । मोधकमो त्रुटत्कमपाशंः शैक्षेरयवांकृतः ॥१२८॥ एकाकाररसास्यादो विस्वाकाररसाकुकः । ध्वतीवस्रस्तोऽवाप्रदसुसः शून्यतामयः ॥१२६॥

१ 'कल्सकः-' इत्यपि पाठः

त्रेयानयोगी चतुरशीतिलचगुणोऽगुण । निःपीतानन्तपर्यायोऽविद्यासस्कारनाशकः ॥१३ ॥

वृद्धो निवचनीयाऽणुरणीयाननणुप्रियः । प्रेष्टः स्येवान् स्थिरो निष्टः श्रेष्ठो ज्येष्टः सुनिष्ठितः ॥१३१॥

भूताथशूरो भृताथवूरः परमनिगुण । व्यवहारसुपुप्तोऽतिजागरूकोऽतिसुस्थितः ॥१३२॥

उदितोदितमाहारम्यो निरुपाधिरकृष्त्रिमः । प्रमेयमहिमास्यन्तशुद्धः सिद्धस्वयवर ॥१३३॥

सिद्धानुज सिद्धपुरीपान्थः सिद्धगणातिथि । सिद्धसर्गान्मुख सिद्धालिग्य सिद्धोपगृहकः ॥१३४॥

पुष्टोऽष्टादशसहस्वशीलाश्वः पुण्यशंबल । वृत्ताप्रयुग्य परमशुद्धलेश्योऽपचारकृत् ॥१३४॥

पृष्टोऽष्टादशसहस्वशीलाश्वः पुण्यशंबल । वृत्ताप्रयुग्य परमशुद्धलेश्योऽपचारकृत् ॥१३४॥

प्रविद्योऽन्यज्ञात्रकोऽयाव्योऽनिष्ठिपरिप्रह । अनिद्धहेशी परमित स्पृहोऽस्यातनिद्यः ॥१३४॥

प्रशिष्टोऽशासकोऽनीचयोऽदीचकोऽदीचितोऽच्य । प्रगम्योऽगमकोऽरम्योऽरमको ज्ञाननिभर ॥१३४॥

महायोगीश्वरो द्रश्यसिद्धोऽदेहोऽपुनभवः । ज्ञानकविज्ञीवचन सिद्धो लोकाग्रगामुकः ॥१३४॥

#### जिनमहस्रनामस्तवन**फलम्**

इदमष्टोत्तर नाम्ना सहस्र भक्तितोऽहताम् । बोऽनन्तानामधीतेऽसौ सुक्स्य तां भक्तिमरनुते ॥१४॥ इद लोकोत्तम पुसामिदं शरयासुल्वयाम् । इद मगलमग्रीयमिद परमपावनम् ॥१४१॥ इदमेव परमतीयमिदमेवेष्टसाधनम् । इदमेवालिलक्केशर्सक्रेशचयकारयाम् ॥ ४२॥ एतेवामेकमप्यहतासासुक्षारयक्षय । सुन्यते कि पुन सर्वाययर्थकस्तु जिनायते ॥१४३॥

## जिनसङ्खनाम

( आचार्य जिनसैनकृतम् )

प्रसिद्धाष्टसहस्र द्वलक्ष्या त्वां गिरांपतिम् । नाक्समष्टसहस्र य तोष्टुमोऽभीष्टसिद्धये ॥१॥

#### १ अथ श्रीमदादिशतम्

श्रीमान् स्वयम्भृत् वम शम्भव शम्भुरात्मभू । स्वयंत्रम प्रभुभीका विश्वभूरपुनभव ॥२॥
विश्वातमा विश्ववोकेशो विश्ववश्चपुरकर । विश्वविद्वश्वविद्य शो विश्वयोनिरनश्चर ॥३॥
विश्ववश्चा विभुश्वीता विश्ववेशो विश्ववोचन विश्वव्यापी विश्विवेशा शाश्वतो विश्वतोमुख ॥४॥
विश्वकर्मा जगज्येहो विश्वमृतिर्जिनेश्वर । विश्ववद्य विश्वयुतेशो विश्वव्याक्षित्रम्भवर ॥४॥
जिनो जिल्लुरमेयात्मा विश्वरिशो जगत्वितः । सनम्तजिव्विश्वयात्मा मन्यवन्श्वरक्ष्यण ॥६॥
युगादिपुत्वो महा पंचव्यसम्य शिवः । पर परतर सूष्मा परमेहो स्वस्तवः ॥७॥
स्वयंज्योतिरजोऽज्ञन्मा महस्त्रोनिस्थोनिजः । महस्विद् महस्तव्यको स्वस्त्राच्यक्ष ॥म॥
प्रशान्तिरिरनन्तात्मा योगी योगीश्वरार्वितः । महस्विद् महस्तव्यको स्वस्त्राविद्यत्यात्म ॥१॥
श्वहो बुद्धः प्रयुद्धात्मा सिद्धायः सिद्धशासन । सिद्धः सिद्धान्यविद् व्येवः सिद्धसा्यो जमद्विद्यः ॥१ ॥
सिहिष्णुरच्युतोऽनन्तः प्रभविष्णुभवोज्ञवः । प्रमृष्णुरजरोऽज्यो भ्राजिष्णुर्थीश्वरोऽस्ययः ॥११॥
विभावसुरसंभूष्णुः स्वयभूष्णुः पुरातनः । परमात्मा परंज्योतिक्षिजगत्परमेश्वरः ॥११॥

## २ अथ दिन्यादिशतम्

विश्वभावापविर्विश्व प्तवाक प्तवासाव । प्रतासा परमज्योतिर्धर्माञ्चले द्मीरवर ॥१६॥
श्रीपतिर्मगवामहंतरजा विरजाः श्रुचिः । तीर्थक्रकेवलीशान प्रजाहः कातकोऽमसः ॥१४॥
श्रामन्तदीशिर्यानासम स्वयंक्षेत्र प्रजापतिः । सुक्तः शक्तां निरावाधो निष्यको भुवनेश्वरः ॥१४॥
श्रिमन्तदीशिर्यानासम स्वयंक्षेत्र प्रजापतिः । श्रुक्तः शक्तां निरावाधो निष्यको भुवनेश्वरः ॥१४॥
श्रिम्पनो जगज्योतिनिरुक्तोक्तिरामयः । श्रुक्तास्य धमपतिष्यप्यौ धर्मात्मा धर्मतीर्थकृत् ॥१०॥
श्रुप्तवजो वृपाधीरो वृष्येभुष्ट् बायुध । वृषो वृपपतिर्मर्ता वृपभाक्षो वृषोक्रव ॥१८॥
श्रिर्वयगाम् श्रीगमः प्रमृतविमवोक्षय । स्वर्थमभु प्रभूतात्मा भूतनायो जगज्यमु ॥२॥
श्रिर्वयगाम श्रीगमः प्रमृतविमवोक्षय । सर्वात्मा सर्वतिकेश सर्ववित् सर्वत्नोक्षित् ॥२१॥
स्वर्वित स्वष्टक साव सर्वत्रां सवदर्यन । सर्वात्मा सर्वत्रोकेश सर्ववित् सर्वत्रोक्षित् ॥२१॥
स्वर्वात सुक्षत सुक्षक सुवाक स्रिवद्वश्वत । विश्वतो विश्वतः पादो विश्वराणि श्रुचिश्रवा ॥२२॥
सहस्रशीय चेत्रक्ष सहस्राच सहस्रावत् । स्वर्थान्यक्षा विश्वविद्यामहेश्वरः ॥२३॥

## ३ अथ स्थविष्ठादिशतम्

स्थविष्ठ स्थविरो ज्येष्ठ पृष्ठ प्रेष्टो वरिष्ठधी'। स्येष्ठो गरिष्ठो बहिष्ठ'श्रेष्ठोऽियाष्ठो गरिष्ठगी ॥२४॥ विरवसृद्धिरवस्ट विरवसृत्विरवनायक । विरवाशीर्विरवरूपातमा विरवित्तिद्धितानतकः ॥२४॥ विभयो वीरो विशोको विदजो जरन् । विरागे विरतोऽसमो विविक्तो वीतमत्पर ॥२६॥ विभयजनतावस्युर्वितीनाशेषकरूमथ । वियोगो योगविद्धिद्धान् विभाता सुविधिः सुधी ॥२०॥ कान्तिभाक पृथिवीमृत्ति शान्तिभाक सित्तालासकः । वायुमृतिरसगातमा विद्धमृतिरधमधक ॥२८॥ सुयात्रा यज्ञमानतमा सुव्या सुत्रामपृत्तित । ऋत्वित्यक्रपतिर्वाज्यो यक्तांगमस्रत हवि ॥२६॥ योममृतिरमृत्तालमा तिर्वेषो निर्मेकोऽचल । सोममृतिः सुसीम्यातमा स्यमृतिमहाप्रम ॥३॥ मन्नवित्मन्नकृत्मन्नी मन्नमृतिरनन्तम । स्वतंत्रस्तंत्रकृत्स्थान्त कृतान्तान्त' कृतान्तकृत् ॥३१॥ कृती कृताथ सत्कृत्य कृतकृत्य कृतकृत् । नित्यो सुत्युक्षयोऽस्तुरस्तातमाऽस्रतोद्भव ॥३२॥ वद्यानिष्ठ परंत्रह्म ब्रह्मात्मा ब्रह्मसम्व । महाब्रह्मपनित्र ह्म ट महाब्रह्मपदेश्वर ॥३३॥ सुप्रसब्ध प्रसहातमा ज्ञानधर्मदम्मसु । प्रशासात्मा प्रशास्त्रात्मा पुराख्युक्षेत्तम ॥३४॥ सुप्रसब्ध प्रसहातमा ज्ञानधर्मदम्मसु । प्रशासात्मा प्रशास्त्रात्मा पुराख्युक्षेत्रम ॥३४॥

## ४ अथ महाशोकष्वजादिशतम्

महाशोकःवजीऽशोक क सहा पश्चविष्टर । पश्च श पश्चसभृति पश्चनाभिरनुत्तर' ॥३६॥ पश्चयोनिजगशोनिरत्य स्तुत्य स्तुतीरवर । स्तवनाहीं हृषीकेशो जितजेय कृतिकिय ॥३६॥ गश्चाविषो गश्चउपेशो नव्य पुरुषो गश्चाप्रवी । गुबाकरो गुग्चारमोविष्युग्वलो गुग्धनायक ॥३८॥ गुग्चादरी गुग्चोच्छेदी निगुग्च पुरुषगीगुग्च । शर्मश्य पुरुषवाक पूर्तो वरेयय पुरुषनायक ॥३८॥ भग्नाप्य पुरुषशिगुग्वय पुरुषगृत्वरास्ता । भर्मारामो गुग्नुप्राम पुरुषापुरुपगिरोधकः ॥३६॥ पापापेतो विपालासा विपाप्या बीतकक्षम । निन्न न्त्रो विमान शान्तो निर्मोहो निरुपप्रवः ॥४॥ निर्मियेषो विराहारो विपित्रयो निरुपप्रवः ॥ ॥ ॥ निर्मियेषो विराहारो विपित्रयो जिल्पप्रवः । सुसंदृतः सुगुन्धान्या सुश्वन्युग्यतत्वित् ॥४९॥ विशालो विपुक्तप्रवे प्रविश्व प्रवः । श्वर्थहतः सुगुन्धान्या सुश्वन्युग्यतत्वित् ॥४९॥ प्रकृतिशो महाविधो सुनिःपरिवृत् पति । श्वाला विष्कानिविःसाची विनेता विद्यान्यक ॥४३॥ पिता विकामह पाता पविश्व पाक्षो गति । श्वाला भिष्यते वर्षो वरवः परमः पुमान् ॥४४॥ कवि पुराबापुक्षे वर्षो वरवः प्रवः पुनान् ॥४४॥

#### ५ अय श्रीइक्षलक्ष्णादिशतम्

श्रीकृषक्षक्य श्रुष्यो त्रक्ष्य श्रुभक्षक्य । तिरच पुदिकाष पुष्कत पुष्करेक्य ॥४६॥
सिद्धिद सिद्धस्करूपः सिद्धास्मा सिद्धसाधन । बुद्धबोध्यो महाबोधिवधमानो महर्ष्कि ॥४७॥
बेदांगो येदविद्ध श्रो जातरूपो विदांवर । वेदवेर्य स्वसवेशो विवेदो वदतांवर ॥४८॥
श्रामादितिधनोऽज्यक्तो व्यक्तवाज्यक्षरासन । युगादिकृषुगाधारो युगादिकगदादिज ॥४६॥
श्रामादेदित्रयो घी-द्रो महेन्द्रोऽतिन्द्रियायहक । श्रामिन्द्रयोऽहमिन्द्राच्यों महेन्द्रमहितो महान् ॥४ ॥
उद्भव कारणं कर्त्ता पारगो भवतास्क । श्रामाद्यो गहर्म गुद्ध पराष्य परमेश्वर ॥५१॥
श्रमनतिद्वरमेयिईरिक्षस्यिद्धं समग्रश्रो । प्राग्रय प्राप्रहरोऽभ्यश्रय प्रत्येश्वर ॥५१॥
सहात्रया महात्रेजा महोदकीं महोदय । महायशा महाश्रामा महासक्तो महाचित ॥४२॥
महास्रवी महावीयों महासम्पन्महावतः । महाशक्तिमहाण्योतिमहास्रुतिमहाणु ति ॥४४॥
महामितमहानोतिमहाण्यान्तिमहोदय । महायाजो महाभागो महानन्दो महाकवि ॥४५॥
महामहान्दि प्राप्तमहाकल्यायपयक । महायाजो महाजानो महायोगो महागुर्या ॥४६॥
महामहपित प्राप्तमहाकल्यायपयक । महायश्रमहाप्रातिहार्याधीशो महेरवर ॥४७॥

#### ६ अथ महाग्रुन्यादिशतम्

महामुनिमहामीनी महाध्यानी महादम । महाजमी महाशीलो महायक्षी महामल ॥१८॥

महाकाशिको महाकान्तिधरीऽधिप । महामत्रीमयोऽमेयो महोपायो महोमय ॥१६॥

महाकाशिको मता महामत्रो महामति । महानादो महाघोषो महेज्यो महसापति ॥६॥

महाध्वरधरो धुयों महोदायों महिष्ठवाक । महास्मा महसाधाम महिषमिहतोद्य ॥६१॥

महाक्षेशाकुश शूरो महामृतपितगुरु । महाप्राक्रमोऽनन्तो महाकोधिरपुवशी ॥६२॥

महाभवाश्विसतारी महामाहाद्विस्दन । महागुणाकर'कान्तो महायोगीश्वर' शमी ॥६२॥

महाध्यानपितध्यांता महावर्मा महावत । महाकर्मारिहात्मक्षो महादेवो महेशिता ॥६४॥

सवक्षेशापह साधु सवदोषहरो हर । श्रसख्येयोऽप्रमेयात्मा शमात्मा प्रश्माकर ॥६४॥

सवयोगीश्वरोऽवि त्य श्रुतात्मा विष्रभवा । दान्तात्मा दमतीर्थेशो योगात्मा ज्ञानसवग ॥६६॥

प्रधानमात्मा प्रकृति परम परमोदय । प्रकीणवन्ध कामारि क्षमकृत् क्षेमशात्मन ।६७॥

प्रणाव प्रणाय प्राणा प्राणाद प्रणातेश्वर । प्रमाणा प्रशिविद्यो दिख्योऽध्वयु र वर ॥६॥।

श्रानन्दो नन्दनो नन्दा वद्योऽनि द्योऽभिनन्दन । कामहा कामद काम्य कामधेनुरिजय ॥६६॥

#### अथ असंस्कृतादिशतम्

स्रसंस्कृत' सुसस्कार प्राकृतो वैकृतान्तकृत् । स्रन्तकृत्कान्तिगु कान्तिस्रन्तामियरभिष्टत् ॥ ॥ स्रिततो जितकामारिरमितोऽमितशासन । जितकोधो जितामित्रो जितान्तक' ॥ १॥ जिनेन्द्र परमानन्त्रो मुनीन्द्रो तुन्तुभिस्त्रन' । महेन्द्रवन्त्रो योगीन्द्रो यतीन्द्रो नाभिनन्त्रन ॥ २॥ नाभेयो नाभिजोऽजात सुन्नतो मनुक्तम । स्रमेग्रोऽनत्त्रयोऽनाश्वानिष्कोऽचिगुकृत्सुची' ॥७३॥ सुमेश्रा विक्रमी स्वामी तुराधयों निरुत्तक । बिशिष्ट शिष्टमुक शिष्ट प्रत्यय' कामनोऽन्त्र ॥ ४॥ सुमेश्रा विक्रमी स्वामी तुराधयों निरुत्तक । स्रामी ज्ञानिक्राको व्यानगम्यो निरुत्तर ॥ ७॥ सुकृती धातुरिज्याईः सुनयक्षतुरानन' । स्रोविवासम्भतुवस्त्रभ्रतुरास्यभ्रतुषु स्व' ॥७३॥ सत्यास्या सत्यविक्रान' सत्यवाक सत्यशासन' । सत्यासीः सत्यवस्त्रभ्रतुराक्षे गरीयसाम् ॥ ॥ स्व। स्थेवान् स्थियान् नेशीयान् वृत्वयान् वृत्वर्शन । स्वाहीश्वाक्ष्यानव्युर्गुक्रराको गरीयसाम् ॥ ॥ ॥

सदाबीय' सदामीण' सदावृत्त' सदावित' । सदामतिः सदावित्यः सदावित्यः सदोद्दयः ॥०६॥ दुवोवः सुसुन्नः सीन्यः सुन्नदः सुद्धितः सुद्धत् । सुगुस्रो गुसिन्धद् गोसा स्रोकाध्यको इसीरवरः ॥८०॥

## ८ अथ इहदादिशतम्

बृहद् हृहस्पतिर्वाम्मी वाचस्पिकदगर्था । मनीवी धिषयो धीमान्त्रेमुकेसो निशंपितः ॥८१॥
वाकमोर्गे द्वागर्भी रक्षार्थं प्रमास्करं । यागर्मे जगद्गर्भी हेमगम सुद्रांवं ॥८१॥
वाकमोर्वािकदशाष्ट्रको हृदीयानिन हृदिता । मनोहरो मनोज्ञोगो धीरो गन्मीरशासन ॥८१॥
वाक्मोर्वािकदशाष्ट्रको हृदीयानिन हृदिता । मनोहरो मनोज्ञोगो धीरो गन्मीरशासन ॥८१॥
वाक्मोर्वािकदशाष्ट्रको हृदीयानिन हृदिता । मनोहरो मनोज्ञोगो धीरो गन्मीरशासन ॥८१॥
वाक्मोर्वािकदशाष्ट्रको हिम्स्ताेऽमोश्रशासन । सुरूपं सुमगस्त्यागी समयज्ञ समाहितः ॥८१॥
वाक्षोर्वित्रको निम्मकोऽमोश्रशासन । सुरूपं सुमगस्त्यागी समयज्ञ समाहितः ॥८१॥
वाक्षोरिद्रको विमुक्तात्मा निर्म्नको जितिन्द्रिय । प्रशान्तोऽनन्त्यामिकां मसहानयः ॥८८॥
वाक्षोरिद्रको विमुक्तात्मा निर्म्नको जितिन्द्रिय । प्रशान्तोऽनन्त्यामिकां मसहानयः ॥८८॥
वाक्षात्मगम्यो गम्यात्मा योगविशोगिवदितः । सबत्रग सदामावी त्रिकालविषायथहक ॥१ ॥
श्रीकर शंवदो दान्तो दमी श्रान्तिपशयकाः । अधिपं परमानम्वः परात्मज्ञः परात्पर ॥१२॥
श्रिजगद्वस्रभोऽम्भच्यक्किजगन्मगत्नोत्य । श्रिजगद्वतिपुव्योग्रिक्किकोकाप्रशिखामिशः ॥१२॥

## ९ अथ त्रिकालदश्यीदिशतस्

त्रिकाबदर्शी स्रोकेशो लोकचाता दृदवतः । सर्वेलोकातिगः पूज्य सवलोकेकसारिथः ।।१३॥
पुराण पुरुष पून कृतपूर्वागिवस्तरः चादिदेव पुराणाच पुरुदेवोऽचिदेवता ।।१४॥
युगमुखो युगाव्दिशिकत्याणात्मा विकल्मपः । विकर्जकः कलातीतः कलिलानः कलाघरः ।।१६॥
देवदेवो जगन्नायो जगद्वन्युजगिवस् । स्वोजातः प्रकाशास्मा ज्वलज्जवलनसम् ।।१६॥
दराचरगुकार्षेप्यो गूदात्मा गूवगोचर । स्वोजातः प्रकाशास्मा ज्वलज्जवलनसम् ।।१६॥
चराचरगुकार्षेप्यो गूदात्मा गूवगोचर । स्वोजातः प्रकाशास्मा ज्वलज्जवलनसम् ।।१६॥
चराचरगुकार्षेप्यो गूदात्मा गूवगोचर । स्वोजातः प्रकाशास्मा ज्वलज्जवलनसम् ।।१६॥
चराचरगुकार्षेप्यो गूदात्मा गूवगोचर । स्वेच्याव्यक्षे ह्वमाभः मूयकोटिसमप्रम ॥१६॥
चराचरगुकार्षेप्य स्वत्वव्यक्षे वालाकोमोऽनलप्रमः । संच्याव्यक्षुद्वेमाभस्तसचामोकरच्छित ॥। ॥
निद्यक्षनकच्छाय कनत्कांचनसिवमः । हिरययवया स्वर्याभ शातकुभिनभप्रम ॥१ १॥
चुन्नभो जातकपाभो दीसजाम्बूनद्युति । सुन्नैतककाचौतन्नोः प्रदीसो हाटकच् ति ॥१ २॥
ह्यान्तिनिद्ये सुनिज्येष्ठ शिवतातिः शिवपदः । शान्तिवः शान्तिकृत्वक्षान्तिः कान्तिमान् कामितपदः ॥१ ३॥
श्रीविचिरचिष्ठानमप्रतिष्ठः प्रतिष्ठितः । सुन्यिरः स्थावरः स्थाखः प्रथीयान् प्रथितः पृथु ॥१ १॥

## १० अथ दिग्वासादिशतम्

दिग्दासा वातरमामे निम्नव्येशो विरवरा । निष्क्रवनो निश्शंसो झानवपुरमोसुद्द ॥ १ ६॥
देजोशिमकन्दीजा झानानिम सीस्तानामः । सेजोमपोऽभितज्योकिर्व्यतिम् सिंस्तमोपद्द ॥ १ ॥
सानम्बुदामसिद्धिः संवान् विज्ञानिनायकः । क्षान्तिमः समरात्रुमो दोकामोकमकागकः ॥ १ ॥॥
सनिम्बुद्धरुग्नवन्तिक्वे किरावो जिल्लान्यः । प्रशान्तस्त्यतेष्ठ्यो भव्यपेटकनायकः ॥ १ ॥॥
सुनुष्क्रव्यक्षेत्रको जिल्लाने विज्ञानस्यः । प्रशान्तस्त्यतेषुषे भव्यपेटकनायकः ॥ १ ॥॥
सुनुष्कर्तांश्रविक्वज्योकिर्वकारे विज्ञानस्य । सास्ते वार्यारवरः स्रेमार्क्यपद्योक्तिर्वस्त्रविक्वज्योक्तिर्वस्तवः ॥ १ १ ॥
सन्ता व्यवसारीको सार्वविद्वरकाराविद्यं । सास्ते वार्यारवरः स्रेमार्क्यपद्योक्तिक्वरक्ताः

श्रीश श्रीश्रितपादाण्यो वीतभीरमयंकर । उत्सवदोषो निविमो निव्यक्षो स्नोकवस्ससः ।।११३॥ स्नोकोसरो लोकपतिस्रोंक चकुरपारची । धीरघीर्जुदसम्माग श्रुद स्नुतप्तवाक ॥११४॥ प्रसापारमित प्राजो चितिर्नियमितिष्य । भदन्तो भद्रकृद् भद्र करुपकृषो वरप्रद ॥११४॥ समुन्यूिवतकर्मार कमकाष्टाशृश्चितो । कमयय कमठ प्रांशुह्रयादेयविचक्ष ॥११६॥ ध्यनन्तराक्तिरच्छेचित्रपुरारिकिलोचन । श्रिनेत्रस्थमकरूपकः केवलज्ञानचीक्षः ॥११॥ समन्तभद्र शान्तारिधमांचार्यो द्यानिधि । स्कमदर्शो जितानग कृपानुधमदशकः ॥११॥ श्रुमयु सुलसाद्भृत पुर्वराशिरनामय । धमपालो जगल्यालो धमसाम्राज्यनायक ॥११॥ धाद्मापते तवामृति नामान्यागमकोविद । समुश्वतान्यनुध्यायन् पुर्वरान् प्रस्कृतिभवेत् ॥१२॥

**-)** (-

## जिनसहस्रनाम

( भट्टारकसकलकीर्त्त-विरचितम् )

त्वामादी देव चानम्य स्तोच्ये त्वज्ञाम जञ्जये । ग्रष्टोत्तरसहस्र ए नाम्ना सार्थेन भक्तिमि ॥ १ ॥ जिनेन्द्रो जिनधौरेयो जिनस्वामी जिनामग्री: । जिनेशो जिनशाद जो जिनाधीशो जिनोत्तम ॥ २ ॥ जिनराजो जिनज्येष्ट्रो जिनेशी जिनपालक । जिननाथो जिनश्रेष्ट्रो जिनसन्नो जिनोसल ॥ ३ ॥ जिनमेता जिनस्त्रष्टा जिनेट जिनपतिर्जिन । जिनदेवो जिनादित्यो जिनेशिता जिनेश्वर ॥ ४ ॥ जिनवर्यो जिनाराध्यो जिनास्यो जिन्तुंगव । जिनाधियो जिनस्येयो जिनस्थ्यो जिनेहित ॥ २ ॥ जिनसिही जिनमें हो जिनवृद्धी जिनोत्तर'। जिनमान्यी जिनस्तृत्यी जिनमभूर्जिनोद्वह ॥ ६ ॥ जिनपुष्यो जिनाकांची जिनेन्दुर्जिनसत्तम । जिनाकारो जिनोत्तु गो जिनपो जिनकुजर ॥ जिनभक्तं जिनाग्रस्थो जिनभूजिनचक्रभाक । जिनचक्री जिनावाद्यो जिनसे यो जिनाधिप ॥ 🗷 ॥ जिनकान्त्रो जिनप्रीतो जिनाधिराट जिनप्रिय । जिन्धुयों जिनाचाँद्विजिनाग्रिमो जिनस्तत ॥ ६ ॥ जिनहुंसी जिनन्नाता जिनषभी जिनाग्रग् । जिनश्रुजिनचक्रशो जिनदाता जिनात्मक ॥१ ॥ जिनाधिको जिनालका जिनशान्तो जिनोत्कृट । जिनाक्रितो जिनाल्हादी जिनातक्यों जिनान्धित ॥११॥ जैनो जनवरो जनस्वामी जनपितामह । जनेड्यो जनसञ्चारमी जैनभू जनपासक ॥१२॥ जैनकुञ्जनधीरेयो जनेशा जनभूपति । जनेड जनाग्रिमो जनपिता जनहितंकर ॥१३॥ जननेताऽथ जैनाक्यो जनएउजनदवराट । जनाधियो हि जनात्मा जनेक्यो जनचक्रमृत् ॥१४॥ जिताको जितकंदपों जितकामो जिताशय । जितना जितकमीरिजितेन्द्रियो जितास्त्रित ॥१२॥ जितरात्रजिताशीथो जितजेयो जितात्मभाक । जितलोभो जितकोधो जितमानो जितान्तक ॥१६॥ जितरागी जितह यो तितमोही जिनेश्वर । जिताऽजय्यो जिताशेषी जितेशी जितदुमत ॥१ ॥ जितवादी जितक्रोरो जितम को जितावत । जिलदेवी जिनशान्तिर्जितखेदी जितारति ॥१८॥ यतीडितो यतीशाच्यों यतीशो यतिनायक । यतिमुखो यतिमचयो वतिस्वामी यतीश्वर ॥१६॥ यतियतिवरो यत्याराच्यो यतिगुगस्ततः । यतिश्रेहो यतिञ्चेहो यतिभक्ती यतीहतः ॥२ ॥ बतिशुर्यो वतिसृष्टा वतिनाथो यतिप्रभः । यत्याकरो यतित्राता वतिबन्धुर्यतिप्रियः ॥२१॥ योगीम्हो योगिराड योगिपतियोगिविनायक । योगीसरोऽध योगीशो योगी योगपरायख ॥२२॥ कोनिपुत्रयो हि योगांनी योगबान योगपारमः । योगध्योगरूपात्मा योगसम्बोगसूकि ॥१३॥ बीग्यान्तो योगिकत्यांगो योगिकृयोगिवेष्टित । योगिन्द्रयोगिमुक्याच्यौ बोगिन्यूवॅसिन्यूपरिः अरप्रध

सर्वज्ञ' सबक्षोकक्ष' सर्वहक सर्वतस्ववित् । सर्वज्ञेशसह सार्व सर्ववज्ञ सवराट् ॥२४॥ सर्वाप्रिकोऽच सर्वाक्षा सर्वेशः धवदर्शनः । सर्वेज्यः सम्बन्धानः सम्बन्धानस् ॥२६॥ सर्वज्येष्टो हि सर्वाधिकः सर्वविजगहित । सर्वधर्ममयः सर्वस्वामी सबगुवाधितः ॥२०॥ विश्वविद्विश्वनाथाच्यों विश्ववेद्यो विश्ववान्यवः । विश्वनायोऽय विश्वाही विश्वासा विश्वकारक ॥२८॥ विज्वेद विश्वविता विश्ववरो विश्वासयंकरः । विश्ववयापी हि विश्वेशी विश्ववद्विरवभूमिए' ॥२६॥ विश्वधीर्विश्वकत्याको विश्वकृतिश्वपारम् । विश्वकृतीश्पि विश्वांगिरसको विश्वपोषक ॥३ ॥ जगकर्ता जगदर्ता जगन्नाता जगज्जयी । जगन्मान्यो जगज्जयेहो जगरह हो जगत्यति ॥३ १॥ जगद्रभूतो जगसायो जगद्रव्येयो जगस्तुत । जगत्पाता जगद्धाता जगस्तेम्यो जगस्ति ॥३२॥ जगस्त्वामी जगत्युज्यो जगत्सार्थो जगद्धित । जगद्वेत्ता जगचकुजगहर्शी जगियता ॥३३॥ जगत्कान्तो जगहान्तो जगदुञ्चाठा जगजित । जगद्धीरी जगद्वीरी जगध्यान्तो जगस्त्रिय ॥३४॥ महाज्ञानी महाध्यानी महाकती महावती । महाराजी महार्थको महातेजो महातपा ॥३२॥ महाजेता महाजय्यो महाबान्तो महावस'। महावान्तो महाशान्तो महाबान्तो महाबान्तो ॥३६॥ महादेवो महापतो महायोगी महाधनी ॥ महाकामी महायरो महामरो सहायशः ॥३७॥ महानादो महास्तुत्यो सहामहपतिर्महान् । महाश्रीरो महावीरो महावन्धर्महाश्रमः ॥३८॥ महाधारो महाकारो महाहार्या महाखय'। महायोगी महाभोगी सहावहार सहीधर' ॥३ ६॥ महाधुर्यो महावीयो महादशी महायवित् । महाभक्ती महाकक्ती महाशीको सहाग्रची ॥४ ॥ महाधर्मा सहासीनी महाभरो सहाग्रिमः । सहाखद्दा महातीर्थी महास्थातो सहाहित ॥४१॥ महाधन्यो महाधीशो महारूपी महासुनि । महाविभुमेहाकीर्त्तिमहादाता महारतः ॥४२॥ महाकृपो महारा यो महाश्रेष्ठो महायति । महाचान्तिमहालोको महानेत्रो महाघकत ॥४३॥ महाश्रमी महायोग्यो महादमी । महेरोशो महेरात्मा महेराज्यों महेशराट ॥४४॥ महानन्तो महात्रप्तो महाहरो महावर । महर्षीयो महामागो महास्थानो महान्तक ॥४४॥ महीवर्ग्या महाकार्यो सहाकेवललविज्ञाक । महाशिष्टी महानिष्टी महावको सहावल ॥४६॥ महालची महायज्ञी महाविद्वान् महात्मक । महेज्याहीं महानाथी महानेता महापिता ॥९ ॥ महामना महाचिन्त्यो महासारो महायमी । महेन्द्राच्यों महावंद्यो महावादी महानत ॥४८॥ परमात्मा परात्मक परज्योति पराथकृत् । परश्रह्म परश्रह्मरूपो परतरः पर ॥४६॥ परमेश परे बाह परार्थी परकार्यभूत । परस्वामी परज्ञानी पराश्वीश परेडक ॥१ ॥ सत्यवारी हि सत्यात्मा सत्यांग सत्यशासनः । सत्यायः सत्यवागीश सत्याचारोऽतिसत्यवाक ॥४०॥ सत्याय' सत्यविद्य श सत्यधर्मी हि सत्यभाक । सत्यारायोऽतिसत्योक्तमत सत्यहितंकर ॥४२॥ सत्यतियोंऽतिसत्याक्य' सत्यात्त सत्यतीयकृत् । सत्यतीमाधर सत्यधमतीयप्रवर्तक ॥५३॥ खोकेशो खोकनाथाच्यों लोकालोकविस्तोकन । सोकविद्रोकमञ्जरशो खोकनाथो खलोकवित ॥१४॥ कोकहरू सोक्कार्यार्थी सोकजो बोकपासक । बोकेक्यो सोकमांगस्यो सोकोत्तमो हि सोकराट ॥४१॥ तीयकृतीर्थभृतात्मा तीर्थेशस्तीयकारक । तीर्यभृतीर्थकर्ता तीर्थभयोता सुतीयभाक ॥५६॥ तीर्थाधीशो हि तीर्थात्मा तीर्यज्ञस्तीर्थनायकः । तीर्धाक्यस्तीयसदाजा तीर्थयसीर्थवर्षक ॥४०॥ तीर्यंकरो हि तीर्थेशस्तीर्थोद्धस्तीर्थपाद्धस्यः । तीर्थसञ्चाऽऽतीवर्श्वस्तीर्योद्धस्तीर्यवेशकः ॥४८॥ निकर्मा निमको नित्यो निरामार्थी निरामयः । निस्तमस्को निरीपम्यो निःकर्वको निराग्रधः ॥१६॥ निर्वेपो निष्ककोऽत्यन्तनिर्देशे निजराप्रयीः । निस्दप्तो निर्भयोऽतीवनिध्यमादो निराक्षयः ॥६ ॥ निरंबरो निरातंको विम वो निमकाशयः । निर्मंदी निरतीचारो निर्मोही निरुपञ्च ॥६१॥ निर्विकारो निराजारो निरीको निर्मेखांगमाक । निजरो निरजस्कोऽध निराणो निर्विक्षेपविद्य ॥६२॥ निर्मित्रेची निराकारी निरती निरतिकार । निर्वेची निष्कपायाच्या निर्वेची निष्यद्वाप्रशः ॥६३॥

विरजा विमलात्मज्ञा विमलो विमलान्तर । विरतो विरताधीशो विरागो बीतमत्सरः ॥६४॥ विभवो विभवान्तस्थो बीतरामा विचारकृत् । विचासी विगताबाधो विचारक्को विकारद ॥६४॥ विवेकी विरातग्रन्थो विविक्तोऽ यक्तसस्थिति । विजयी विजितारातिविनष्टारिवियन्त्रित ॥६६॥ त्रिरवराखिपीठस्थविजोकज्ञविकाजवित् । त्रिदयद्मसिजोकशिकछत्राष्ट्रसिममिप ॥६०॥ विशाल्यारिक्क्तिस्यक्किताकपतिसेवित । त्रिबोगी त्रिकसवेगस्त्रजोक्याक्यस्त्रिक्ताकराट ॥६८॥ क्रमन्तोऽनन्तसीस्याचिरनन्तकेवसेच्या । स्रनन्तविक्रमोऽनन्तवीयोऽनन्तग्याकर ॥६१॥ श्चनन्तविक्रमोऽनन्तस्ववेत्ताऽनन्तशक्तिमान् । श्चनन्तमहिमारुढोऽनन्तज्ञोऽनन्तशमद् ॥ ॥ सिद्धो बुद्धः प्रसिद्धारमा स्वयबुद्धाऽतिबुद्धिमान् । सिद्धिदः सिद्धमागस्थः सिद्धाथः सिद्धसाधन ॥७१॥ सिद्धसाज्योऽतिश्रद्धारमा सिद्धिकृत्सिद्धिशासन । सुसिद्धान्तविश्रद्धाक्य सिद्धगामी बुधाधिप ॥ २॥ श्रन्युतोऽच्युतनाथेशोऽ<del>चळचि</del>त्तोऽचलस्थिति । श्रतिप्रभोऽतिसीम्यात्मा सामरूपोऽतिकान्तिमान् ॥७३॥ वरिष्ठ स्थविरो ज्येष्ठो गरिष्ठोऽनिष्ठवरग । इष्टा पुष्टो विशिष्टातमा स्नष्टा धाता प्रजापति ॥ ४॥ पशासन सपशाक पश्चयानश्चतस्य । श्रीपति श्रीनिवासो हि विजेता प्ररूपोत्तस्य ॥ ४॥ धमचक्रपरो धर्मी धमतीयप्रवस्क । धमराजोऽतिधम तमा धमाधार सुधमद ॥ ६॥ धममूर्तिरधमन्नो धमचको सुधमधी । धमकृत्यममूधमरीको धम धिनायक ॥ ॥ मन्नमृत्ति समन्त्रको मन्ना मन्नमथाऽद्भुत । तेजस्वी विक्रमी स्वामी तपस्वा सबसी यमी ॥ ८॥ कृती वती कृतार्थात्मा कृतकृत कृताविधि प्रभुविभूग्रहर्यांगा गरीयान गुरुकायकृत ॥ ३॥ क्षमो सूपभाधीशा वृपश्चिहो वृपाश्चय । वृषकतुत्र पाधारो क्षमे हो क्षप्पद ॥८ ॥ ब्रह्मात्मा ब्रह्मनिष्ठात्मा ब्रह्मा ब्रह्मपद्धर । ब्रह्मका ब्रह्मभूतात्मा ब्रह्मा च ब्रह्मपालक ॥८१॥ पुज्योऽहरू भगवान् स्तुत्य स्तवनाह स्तुतीश्वर । वंद्यो नमस्कृतोऽत्यन्तप्रयामयोग्य ऊर्जित ॥८२॥ मुगी मुगाकरोऽनन्तम्याब्धि मुगाभूषम् । मुगाद्दरी मुगाधामो मुगार्थी मुगापारम् ॥८३॥ गुबारूपो गुवातीतो गुवादो गुवादेष्टित । गुवाश्रयो गुवात्माको गुवासकोऽगुवा तकृत् ॥८४॥ गुकाधिपो गुकान्त स्था गुकानृदुगुकपाषक । गुकाराध्यो गुकाञ्येक्षो गुकाधारो गुकाप्रग ॥८४॥ पवित्र पुतसर्वांग पूतवाक पुतशासन । पूतकमांऽतिपूतातमा शुचि शौचातमकोऽमख ॥८६॥ कर्मारि कमराष्ट्रव कमारातिनिकन्दन । कमावध्यसक कर्मो खेदा कर्मांगनाशक ॥८॥ सुसबुत्तिकानुप्तात्मा निराधविकानुप्तिवान् । विद्यामयोऽतिविद्यात्मा सवविद्य श प्रात्मवान् ॥==॥ मुनियतिरनागार प्रावापुरुषोऽस्यय । पिता पितामहो भत्तो कत्ता दान्त सम शिव ॥८१॥ **ईश्वर शंकरो** धीमान् श्रृत्युअय सनातन । दुखो झानो शमी ध्यानी सुशीकः शोक्षसागर ॥६ ॥ ऋषि कवि कवी दाद्य ऋषी दः ऋषिनायक । वेदागो वेदविद्व द्य स्वसवेद्योऽमलस्थिति ॥११॥ विगम्बरो हि दिग्वासा जातरूपो विदांवर । निप्रन्थो प्रन्थदूरस्था नि सगो नि परिप्रह ॥६२॥ धीरो वीर प्रशान्तात्म। धयशाबी सुबन्नस् । शान्तो गभीर म्रात्मन्नः कवस्ति कवाधर ॥**३३**॥ वगाविप्रक्षोऽध्यक्ता ब्यक्तवाग व्यक्तशासन । भ्रनादिनिधनो दिव्यो दिव्यागो दिव्यश्रीधन ॥६४॥ तपोधनो वियदगामी जागरूकोऽप्यतीन्द्रिय । धनन्तर्बिरचिन्त्यब्रिरमेयद्वि पराद्वय भाक ॥१४॥ मीनी पुर्यो भट शूर साथवाह शिवाध्वग । सापुगायी सुताधार पाठकोऽतीन्द्रियाथहरू ॥६६॥ बादीरा बादिभुभत्तं बादिम बादिजिनेश्वर । बादितीयकरश्चादिसृष्टकुबादिदेशक ॥६ ॥ बादिमहा।ऽऽद्नियोऽन्य बादिपटकमदेशक । बादिधमविधाताऽऽदिधमराजोऽप्रजोऽप्रिम ॥६८॥ श्रेयान् श्रेयस्कर श्रेयोऽप्रक्षी श्रेय सुखावह । श्रेयोद् श्रेयवाराशि श्रेयवान् श्रेयसंभव ॥६६॥ श्रिजतो जितसंसार सन्मति सन्मतिक्रिय । संस्कृत प्राकृतः प्राञ्जो ज्ञानसृत्तिरच्युतोपस ॥१ नामेव बादियोगीन्त्र उत्तम सुनतो मनु । शत्रुक्षय सुमेधावी नायोऽप्याद्योऽविववार्थेवित् ॥१ १॥ बेमी कुबकर कामी देवदेवो निरुत्युक । चेम चेमकरोऽप्रक्को ज्ञानराम्यो निरुत्तर ॥१ २॥ स्थेयांस्तुसः सदाचारी सुघोष सन्मुख सुखी । वाम्मी वागीरवरी वाचस्पति सद्बुद्धिरुवत ॥३ ३॥

उदारो मोचनामी व प्रको सुविध्यस्यकः। भन्यसार्वाधियो देवो मगीपी सुहितः सुद्वत् ॥१ ४॥ मुक्तिमक्तिश्रतक्यांतम विकादेह प्रभास्तरः । समन्त्रियो समोहारी समोहांगी समोहरः ॥१ ४॥ स्वस्थो मृतपतिः पूर्वः पुरावापुरुषोऽक्य । शरवव पंचकरयामापुत्राहोंऽवन्युवान्त्रवः ॥१ ६॥ कश्याकारमा सुकल्याका कल्याका प्रकृति प्रियः । सुमग कान्तिमान् दीप्रो गूढातमा गूढगोचर ॥१ जगच्चुवामणिस्तु सो विष्यभामंडलः सुधी । महीजाऽतिस्कुरत्काम्ति सूचकोठ्यथिकप्रभ ॥१ 🕮 निष्टतकनकच्छायो हेमचर्यं स्कुरद्युति । प्रतापी प्रवतः प्रयस्तेजोराशिगतोपम ॥१ ३॥ शान्तेश शान्तकर्मारि शान्तिकृष्कान्तिकारक । भुक्तिरो बुकियो वाता ज्ञानाव्यि शीक्षसागर ॥१९ ॥ रपष्टवाक प्रष्टियः प्रष्ट शिक्टेशः शिष्टलेबित । स्पष्टाचरो विशिष्टांग स्पष्टवृत्तो विद्याद्भित ॥१११॥ निर्दिक्चनो निराक्तम्बो निपुचो निपुचाश्चित । निममो निरद्वकारः प्रशस्तो जनबस्सखः ॥१९२॥ वेजोमयोऽमितज्योति ग्रजमूर्तिस्तमोपहः । पुरवदः पुरवहेत्वात्मा पुरववात् पुरवक्मकृत् ॥११३॥ पुरुवमृत्तिमहापुरुव पुरुवदाक पुरुवशासन । पुरुवमोक्तऽतिपुरुवात्मा पुरुवशासी शुभाशव ॥११४॥ व्यनिद्राजुरतन्द्राजुमु मुचुमु क्तिबद्धभः । सुक्तिप्रियः प्रजावन्यु प्रजाकरः प्रजाहित ॥११४॥ श्रीशः श्रीश्रितपात्तान्तः श्रीविरागो विरक्तवीः । ज्ञानवान् बन्धमोत्रज्ञो बन्धश्रो बन्धवृरग ॥११६॥ वनवासी जटाधारी क्रेशातीचोऽतिसीक्यवान् । ब्राप्तोऽमूतः कनत्काय शकः शक्तिप्रदो बुधः ॥११७॥ हताचो इतकमंरिईतमोहो हिताश्रित । इतमिष्यास्य श्रात्मस्यः सुरूपो इतहुर्नयः ॥११८॥ स्याद्वादी च नयप्रोक्ता हितवादी हितज्जनि । मन्यचृतामियार्भन्योऽसमोऽसमगुवाश्रय ॥११६॥ निर्विह्यो निश्चलो लोकवत्सलो खोकखोचन । भावेषादिम ब्रादेशो हेपादेवप्ररूपक ॥१२ ॥ भद्रो भद्रारायो भद्रशासनो भद्रवाक कृती । भद्रकृत्रद्रभक्याक्यो भद्रवन्युरनामयः ॥१२१॥ केवली केवल लोकः केवलज्ञामलोचनः । केवलेशो महर्द्वारोऽच्छेकोऽभेथोऽतिसूचमवान् ॥१२२॥ स्वमन्त्रीं कृपासूर्त्तं कृपालुश्च कृपावदः । कृपाम्बुधि कृपावास्य कृपोपदेशतत्परः ॥१२३॥ वयानिधिववावर्गीत्वमूर्वि सार्यकान्यपि । सद्धाष्टकत्तामान्यहतो श्रेयानि कोविदैः ॥१३४॥ देवानेन महानामराशिस्तवफलेन मे । वंधस्त्वं देखि सर्वाणि त्वकामानि गुणः समस् ॥१२४॥ इद नामावलीहरूपस्तोत्रं पुण्य पठेत्सुधी । किर्ल्य बोऽइद्गुकान् प्राप्याधिसस्तोऽर्हन् भवेत् हशास ४९२३४

## श्रीधर्दन्नामसहस्रसमुचय

( श्रीह्रेम च द्राचार्य-विरचितः )

घह नामापि कर्वाञ्चां श्रव्यम् वाचा समुखारम् । जीवः पीवरपुरुषधीर्वं अते फतामुस्तमम् ॥ १॥
धारापत प्रतिप्रातः समुखाय समीविभिः । सवस्याऽष्टाप्रसङ्खाईश्वसोद्यातो विवायते ॥ २॥
धीमान्यंत्रं जिनः स्वामी स्वयम्यू श्रम्भुरात्तम् । स्वयंत्रभुः प्रभुनोद्या विवायते ॥ २॥
विवारमा विव्यानेको विवयस्युर्वे स्वयंत्रकः । विश्वविष् विव्यानेको विश्वविष्यः ॥ २॥
विश्वरा विश्ववान्याने विश्वविष्यं सुनिक्षात्रः । विश्वविष्यं विश्ववृत्यात्रः ॥ १॥
विश्वरा विश्ववान्याने विश्वविष्यं सुनिक्षयाः । विश्ववानि विश्ववृत्यात्रः विश्वविष्यं स्वयंत्रकः ॥ २॥
विश्वयः विश्वविष्यं विश्ववृत्यं विश्ववृत्यं । श्रुत्याविष्ययम् विश्ववृत्यं विश्वविष्यं स्वयंत्रकः ॥ ।
विश्ववानी विश्वविष्यं विश्ववृत्यं विश्ववृत्यं । श्रुत्याविष्ययम् विश्ववेशे यसीक्ष्यः ॥ स्वयंत्रकः स

युगाविपुरुषो ज्ञह्या पंचजहासय शिव । ज्ञह्यविद् ज्ञह्यतस्वज्ञो ज्ञह्ययोनिरयोनिज ॥१९॥ ज्ञह्यनिष्टः परज्ञह्य ज्ञह्यात्मा ज्ञह्यसम्भव । ज्ञह्य ड ज्ञह्यपतिज्ञ ह्याचारी ज्ञह्यपदेश्वर ॥१२॥ विष्युर्तिष्णुज्ञयी जेता जिनेन्द्रो जिनपुगव । पर परतर सूषम परसेष्टी सनातन ॥१३॥

11 (0 11

जिननाथो जगसाथो जगस्स्वामी जगस्यस्तु, । जगत्युत्भो जगद्दन्यो जगद्दीसो जगस्यति ॥१४॥ जगन्नेता जगत्र्वेता जगन्मान्यो जगद्दिसु । जगत्र्यदेशे जगद्दम्यो जगद्दिस्य जगद्धितः ॥१६॥ जगद्दन्यो जगद्दम्या जगद्दितः ॥१६॥ स्वयंत्र्योतिरजोऽजन्मा परतेज परमह । परमात्मा शमी शान्त पर योतिस्तमोऽपह ॥१९॥ प्रशान्तारिरनन्तात्मा योगी योगीरवरो गुरु । अनन्तजिद्दनन्तात्मा मन्यवन्त्रुरवन्ध्वन ॥१८॥ शुद्धबुद्धि प्रबुद्धात्मा सिद्धार्थ' सिद्धशासन । सिद्धः सिद्धान्तविद् ध्येय सिद्धः साध्य सुधी सुगी ॥१६॥ सिह्युरुष्युतोऽनन्त प्रभविष्युभवोज्ञव । स्वयभूष्युरसभूष्यु प्रभूष्युरभयोऽष्यय ॥२॥ विष्यभाषापतिद्वय पृतवाक पृतशासन । पृतात्मा परमज्योतिर्धर्माध्यक्षो दमीरवर' ॥२१॥ निर्मोहो निमहो निष्को निद्धको निर्मो निर्मद्वव । निराधारो निराहारो निर्मो निश्वकोऽच्छ ॥२२॥ निर्मामो निष्कि निर्मो निर्मा निर्मा निर्मा निर्मा निर्मा निर्मा । निर्मा क्षित्रेभी निर्मा निर्मा । निराधारो निराहारो निर्मो निष्कि । निर्मा ॥२३॥ निर्मो निराहारो निर्मो निर्मा निर्मा । निर्मा मिर्मा निर्मा निर्मा निर्मा । निर्मा मिर्मा निर्मा निर्मा निर्मा निर्मा । निर्मा मार्मा निर्मा निर्मा

॥२ ॥

तीथकृत् तीथस्ट तीथकरस्तीथकर' सुद्दक । तीथकर्ता तीथमत्तां तीथेशस्तीथनायक ॥२१॥
सुतीथोंऽधिपतितीथसेग्यस्तीथिकनायक । धमतीथंकरस्तीथमयेता तीथकारक ॥२६॥
तीर्थाधीशो महातायस्तीथस्तीथविधायक' । सत्यतीथकरस्तीथसेग्यस्तीथकतायक ॥२६॥
तीर्थाधिशो महातायस्तीथस्तीथविधायक' । तीथवधस्तीथसुक्यस्तीर्थाराज्य' सुतीथिक ॥२८॥
स्थविष्ठ स्थिविरो वेष्ठ प्रेष्ठ प्रष्ठो वरिष्ठधी । स्थेष्ठो गरिष्ठो विद्विष्ठो श्रेष्ठोऽखिष्ठो गरिष्ठधी' ॥२६॥
स्थविष्ठ स्थिविरो वेष्ठ प्रेष्ठ प्रष्ठो वरिष्ठधी । स्थेष्ठो गरिष्ठो विद्विष्ठो श्रेष्ठोऽखिष्ठो गरिष्ठधी' ॥२६॥
स्थित्वा विभया वीरो विशाको विरजो जरन् । विशागो विमदीऽभ्यस्तो विविक्तो वीतमस्तर ॥३॥
स्थात्वा गत्रद्व वो वीतमोहा विमन्मथ । विश्वोगो योगविद् विद्वान् विधाता विनयी नयी ॥३९॥
स्थान्यसान् पृथिवीमृत्ति' शान्तिभाक सिक्तकात्मक । वायुमृत्तिरसगात्मा विद्वमृतिरधमधक ॥३२॥
सुष्ठव्या यज्ञमानात्मा सुन्नामस्तोमपृजित' । ऋत्विग यज्ञपित्यांज्यो यज्ञामस्तुत हवि ॥३९॥
सोममृत्ति सुसाम्यात्मा सूर्यमृतिसहात्म । स्थाममृत्तिरमृत्तात्मा नीरजा वीरजा शुचि ॥३९॥
सन्नविन्मन्नकृत्मन्त्रो मन्नमृतिरनन्तर' । स्वतंत्र सृन्नकृत् स्वन्न' कृतान्तक्रत् ॥३१॥

11 4 11

कृती कृताय संस्कृत्य कृतकृत्य कृतकृतः । नित्यो सृत्युअयोऽसृत्युरस्तात्माऽसृतोद्भव ॥३६॥ हिर्ण्यगभ श्रीगम प्रभूतिवमबोऽभव । स्वयप्रभ प्रभूतीत्म भवो भावो मवान्तकः ॥३ ॥ महाशोकण्वजोऽशोक क खष्टा पद्मिवरः । पद्मेश पद्मस्मृतिः पद्मनाभिरनुत्तर ॥३६॥ पद्मविद्यो विद्याको विद्युतोचोतित्त्व स्तुत्य स्तुतीरवर । स्तवनाहों हुपोकेशोऽजितो जेय कृतकिय ॥३६॥ विशालो विद्युतोचोतित्त्व तेऽक्षस्यवभवः । सुसंष्ट्रत सुगुप्तात्मा ग्रुभयु सुभक्षसकृत् ॥४ ॥ एकविद्यो सहावैद्यो सहावैद्यो सुनि परिवृद्धो रह । पतिर्विद्यानिष्यः साची विनेता विहतान्तक ॥४१॥ विता विद्यान्त पता पवित्रः पावनो गति । त्राता मियन्वरो वर्षो वरदः पारद प्रमान् ॥४२॥ कृतिवृद्धो वर्षोयान् श्रव्यान्य पावनो गति । त्राता मियन्वरो वर्षो वरदः पारद प्रमान् ॥४२॥ कृतिवृद्धा वर्षाया परिवृद्धा वर्षाया । निरवः पुत्रशिकाचः पुत्रक्तः पुत्रक्तेव्याः ॥४५॥ कृतिवृद्ध सिद्धक्त्वर सिद्धात्मा सिद्धशासनः । वृद्धवेद्यां महाबुद्धिवयमानो महर्द्धिकः ॥४२॥ कृतिवृद्ध सिद्धक्त्वर सिद्धात्मा सिद्धशासनः । वृद्धवेदः स्वस्तेवेद्यो विद्यवेदः वर्षायरः ॥४६॥ विद्यवेदः वर्षायस्ता सिद्धात्मा सिद्धशासनः । वर्षायः स्वस्तेवेद्या विद्यवेदः वर्षायरः ॥४६॥ विद्यवेदः वर्षायरः ॥४६॥ विद्यवेदः वर्षायरः ॥४६॥ विद्यवेदः वर्षायरः ॥४६॥ वर्षायरः ॥४६॥ वर्षायस्त्रा वर्षायरः ॥४६॥ वर्षायस्त्रा वर्षायरः ॥४६॥ वर्षायस्त्रा वर्षायस्त्रायस्त्रा वर्षायस्त्रायस्त्रास्त्रा वर्षायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्यस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्रायस्त्र

#### H Soo H

सुनमी धर्मवीधी धर्माका धर्मदेशकः । धर्मेकि द्वाधमं शुद्धधर्मे द्वाध्याः ॥४८॥
हणकेतृत् वाधीशो वृश्वंकश्व शृवोद्धवः । दिरस्वनाभिम् तात्मा सृत्युद् भृतमावनः ॥४८॥
प्रभवो विभवो भास्तान् शुक्तः शक्तोऽस्योऽसतः । सृत्युतः स्थाद्धर्योग्यः सास्ता नेताऽवत्वस्थितः ॥४६॥
प्रमवीधीमसीप्रस्वो गववगययो गसाप्रस्ता । गसाधिपो गसाधीशो गसाप्र्येद्दो गसार्थितः ॥४१॥
शरक्यः पुर्वयाक पृतो वरेवय पुर्वयाग्रितः । धर्मावयपुर्वयथो पुर्वय पुर्वयकृत् पुर्वयात्मन ॥४२॥
शरक्यः पुर्वयाक पृतो वरेवय पुर्वयाग्रितः । धर्मावयपुर्वयथो पुर्वय पुर्वयक्ततः ॥४१॥
शरक्यः कारम् कर्ता पारगो भवतारक । धर्माको गद्दमं गुक्को महेन्द्रमहितो महान् ॥४२॥
धनन्तिद्रियोऽधीन्त्रमे महेन्द्रोऽकीन्द्रियायद्व । धर्माको गद्दमं परिवः परस्वयोऽप्रोऽप्रिमोऽप्रज ॥४५॥
धनन्तिद्रियोधिद्रिवन्त्विद्धः समग्रथीः । प्राप्रम प्राप्रमास्ता प्रकृतिः परमोद्व ॥४६॥
धमन्तिद्विरमेयद्विरिवन्त्विद्धः समग्रथीः । प्राप्रम प्राप्रमास्ता प्रकृतिः परमोद्व ॥४६॥

11 4 11

महाजिनो महाबुद्धो महाबद्धा महाबद्धा महाविष्यु । महाविष्यु महाविष्यु महाविष्यो महायुरो महागुरु ॥१८॥ महादेवो महाद्यो महाद्यो महायुरो महागुरु ॥१८॥ महाद्यो महाद्यो महाद्यो महाव्यो महाव्यो महाव्यो महाव्यो महाव्यो महाव्यो महाव्यो सहाव्यो ॥१८॥ महाव्यो महाव्यो महाव्यो महाव्यो महाव्यो ॥६॥ महाक्ष्यो महाव्यो महाव्यो महाव्यो ॥६॥ महाक्ष्यो महाव्यो महाव्यो महाव्यो ॥६॥ महाभितमहार्मीत महाव्यो महाव्यो । महाक्ष्यो महा्यां महा्यां महाव्या ॥६॥ महा्यां महा्यां महा्यां महा्यां महा्यां । महा्यां महा्यां महा्यां । मह्यां महा्यां महा्यां । मह्यां मह्यां मह्यां मह्यां मह्यां । मह्यां मह्यां मह्यां मह्यां प्रहा्यां मह्यां मह्यां । मह्यां मह्यां प्रह्यां मह्यां प्रह्यां मह्यां । मह्यां मह्यां प्रह्यां मह्यां । मह्यां मह्यां प्रह्यां मह्यां । मह्यां मह्यां मह्यां मह्यां मह्यां । मह्यां म्यां मह्यां म्यां मह्यां मह्यां मह्यां मह्यां म्यां मह्यां म्यां म्यां म्यां म्यां म्यां म्यां म्यां मह्यां म्यां म्यां म्यां म्यां म्यां म्यां म्यां

महामवाब्धिसन्तारी महामोहारिसूद्वः । महायोगीश्वराराध्वो महामुक्तिपदेश्वर । १॥

यानम्दो नन्दनो नन्दो वन्यो नन्योऽभिनन्दन । कामहा कामद काम्य कामधेनुरिजय ॥ ६॥ मन'क्रेशापह साधुरुत्तमोऽघहरो हर । यसंख्येय प्रमेयासा शमासा प्रशमाकर ॥ ॥ सवयोगीश्वरिश्वन्त्व श्रुतातमा विष्टरश्रवा । दान्तातमा दमतीर्थेशो योगातमा योगसायक ॥७८॥ प्रमासपरिधिदको दिवागीऽप्वयु रध्वर' । प्रकीयावन्य कर्मारि चेमकुत्केमशासन ॥ ६॥ प्रमासपरिधिदको दिवागीऽप्वयु रध्वर' । प्रकीयावन्य कर्मारि चेमकुत्केमशासन ॥ ६॥ जिनेन्दुजनितान दो मुनीन्दुदु न्दुभिस्वन । मुनीन्द्रवन्यो योगीन्द्रो यतीन्द्रो यतिनायक ॥८१॥ जिनेन्दुजनितान दो मुनीन्दुदु न्दुभिस्वन । मुनीन्द्रवन्यो योगीन्द्रो यतीन्द्रो यतिनायक ॥८१॥ यसंस्कृत सुसस्कार प्राकृतो वेकुतान्तवित् । अन्तकृत् कान्तगु कान्तक्षिरतामिद्रासीक्ष्य ॥८१॥ यसिका जितकामारिरिसितोऽमितशासन । जितकोषो जितामिको जितकोशो जितान्तक ॥८१॥ सत्यासमारिरिसितोऽमितशासन । अतकोषो जितामिको जितकोशो जितान्तक ॥८१॥ सत्यासमारिरिसितोऽमितशासन । सत्यासीन सत्यासीन सत्यासमार्थ सत्यासार्थाः ॥८॥

11 00 11

इदद् बृहस्पतिर्वामनी वाचस्पतिरदारभीः । मनीवी विषयो धीमात् रेमुवीयो तिरांपतिः हः । नैकस्पो नवीस् गो नैकस्मा नैकसमेकुत् । अविद्वेवोऽप्रतवर्वात्वा कृतका कृतकास्त्राः ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

सदायोग सदामोग सदानुसः सदाशिषः । सदागितः सदासीरूय सदाविष्यं सदोदय ॥=१॥ सुनोष सुमुखः सीम्य सुखदः सुद्धित सुद्धत् । सुगुरो गुप्तम्दद् गोता गुप्ताको गुप्तमानस ॥=६॥ ज्ञानगभी द्यागभी रत्नगम प्रभास्वर । पद्मगभी जगव्गभी हेमगभ सुद्यान ॥८६॥
सद्योऽध्यको हृदयोजिनीशिता । मनोहरो मनोज्ञोऽही धीरो नम्मीरशासन ॥६ ॥
धमयूपो द्यायागो धमनिमिसु नीश्वर । धमक्त्रायुधो देवः कमेहा धमेनोच्या ॥६१॥
स्थेयान् स्थवीयान् नेदीयान् द्वीयान् दृरदशन । सुस्थित स्वास्थ्यभाक सुस्थो नीरजस्को गतस्प्रह ॥६२॥
वरवेन्द्रियो विसुत्तात्मा निःसपको जितेन्द्रिय । श्रीनिवासश्चतुवश्त्रश्चतुस्यश्चतुसु स ॥६६॥
धाष्यात्मग्रस्योऽगम्यात्मा योगात्मा योगिवन्दित । सवत्रग सद्मावी त्रिकासविषयाधटक ॥६५॥
शक्तर सुन्वदो दानतो दमी सान्तिपरायम् । स्वानन्द परमानन्द सूचमवर्चा परापर ॥६४॥
धमोबोऽमोघवाक स्वाक्ता दिन्यदृष्टिरगोवर । सुरूप सुभगस्यागी मूर्तीऽमूत्त समाहित ॥६६॥

ण्कोऽनेको निरात्तम्बोऽनीहग नाथो निरन्तरः । प्राथ्यौंऽम्यथ्य समभ्यच्यक्तिजगन्मगत्तोष्टयः ॥६ ॥ ईशोऽधीशोऽधिपोऽधी हो येयोऽमेयो द्यामय । शिव शूर शुभ सार शिष्ट स्पष्ट स्पुरोऽस्पुर ॥६ इष्ट पुष्ट समोऽकामोऽकायोऽमायोऽस्मयोऽमय । हथोऽहरयोऽखरस्यूको जीर्को नन्यो गुरुत्तचु ॥६६॥ स्वभू स्वारमा स्वयंबुद्ध स्वेश स्वरीश्वर स्वर । श्राशोऽत्तच्योऽपरोऽस्परोऽशाष्टोऽशिहाऽहह ॥१ दीप्तोऽक्षेश्योऽरसोऽगन्धोऽक्क्क्योऽमेघोऽजरोऽमर । प्राञ्चो धन्यो यति पूज्यो मद्योऽक्य प्रशमी यमी ॥१ श्रीश श्रीन्द्र शुभ सुश्रीरुक्तमश्री श्रिय पति । श्रीपतिः श्रीपर श्रीप सच्छी श्रीयुक् श्रियाश्रित ॥१ २ श्वानी तपस्वी तेजस्वी यशस्वी बत्तवान् बत्ती । दानी ध्यानी मुनिमौंनी लयी लक्य स्वयी समी ॥१ ३। सक्मीवान् भगवान् श्रीयान् सुगत सुतनुत्वध । बुद्धो वृद्ध स्वयसिद्ध प्रोश्व प्रांशु प्रमामय ॥१ ४॥

मादिदेवो देवदेव पुरुदेवोऽभिनेवता। युगादीशो युगाधीशो युगासुरूपी युगोसम ॥१ १॥
दीस प्रदीस सूर्याभोऽदिहोऽविहोऽघनो घन। शत्रुह प्रतिघस्तु गोऽसंग स्वंगोऽप्रग सुग ॥१ ६॥
स्याद्वादी दिष्यगीदिष्यध्वनिरुद्दामगी प्रगी। पुग्यवागध्यवागध्यागध्यागध्योक्तिरिद्धगी ॥१ ॥
पुरावापुरुपोऽपूर्वोऽपूर्वश्रा पूर्वदेशक। जिनदेवो जिनाधीशो जिननाथो जिनामग्री ॥११ ६॥
शान्तिनिष्ठो सुनिज्येष्ठ शिवताति शिवपन । शान्तिकृत् शान्तित शान्ति कान्तिमान् कामितपद ॥१
श्रियानिश्विरिधष्ठानमप्रतिष्ठ प्रतिष्ठित। सुस्थित स्थावर स्थाप्तु पृथीयान् प्रथित पृथु ॥११ ॥
पुग्यराशि श्रियोराशिस्ते जोराशिरसश्यो। ज्ञानोद्धिरनम्तीजा ज्योतिमूर्तिरनन्तधी ॥१११॥
विज्ञानोऽप्रतिमो भिषुसु मुक्सु निपुगव। मनिद्राखरतन्द्राखुर्जागरूक प्रमामय ॥११२॥
कमण्य कमठोऽकुठो रुदो भद्रोऽभयकरः। खोकोत्तरो खोकपतिखंकिशो खोकवत्सखः ॥११३॥
श्रिखोकीशिक्षकाळज्ञिक्वेत्रिक्षपुरान्तक। श्यम्बक केवलाखोक केवली केवलेचलः ॥११४॥
समन्तभद्रः शा तादिधमाधार्था द्यानिश्च । सून्मदर्शी सुमागजः कृपालुर्मागर्शक, ॥११४॥
॥ १ ॥

प्रातिहायें ज्ञ्बलस्फीतातिशयो विमलाशय । सिद्दानम्तचतुष्कश्रीर्जीयाच्छ्रीजिनपुगव ॥११६॥ 
एतदशेसर नामसहस्र श्रीमदहत । भव्या पठन्तु सानम्दं महानम्दककारयम् ॥११ ॥
इत्येतज्ञिनदेवस्य जिननामसहस्रकम् । सर्वापराधशमनं पर भक्तिविवधनम् ॥११ ॥
धर्णयं त्रिषु लोकेषु सनस्वर्गेकसाधनम् । स्वमलोककसोपानं सन्तुः सकनाशनम् ॥११ ॥
समस्तदु खर्दं सय पर निर्वायहायकम् । कामकोधादिनिःशेषमनोमलविशोधनम् ॥१२ ॥
शाम्तिह पावनं नृत्यां महापातकनाशनम् । सर्वेषां प्राव्यानमास्य सर्वातीष्टकलप्रम् ॥१२ ॥
शाम्तिह पावनं नृत्यां महापातकनाशनम् । सर्वेषां प्राव्यानमास्य सर्वातीष्टकलप्रम् ॥१२२॥
जगजाव्याव्यानमं सर्वविद्याप्रयस्य कम् । राज्यम् राज्यस्थानां रोगित्या सर्वरोगहत् ॥१२२॥
वस्त्रानां सुतद् चाद्य शीयानां जीवितप्रदम् । भूत-प्रह-विपन्नंसि अवसात् पठनाज्ञपात् ॥१२३॥
इति अविद्यानकन्त्रवायिकस्य भाषात्वामसहस्यस्य समासः।

#### पण्डितमबर-आद्याधर-विरक्षितम्

# जिनसहस्र**नाम**

## स्वोपज्ञविवृतियुतम्

प्रभी भवाक्गभोगेषु निर्विष्यो दु समीरूक । एव विज्ञापवामि त्वा शर्थयं करुवावावस् ॥ १ ॥ सुस्रकासस्या मोहाद् भाम्यत् वहिरिवस्ततः । सुस्रकहेतीर्नामापि तव न ज्ञातवान् पुरा ॥ २ ॥ अय मोहप्रहावेशशैथिक्यात्किञ्चिदुन्तुसः । सनन्तगृद्यमाप्तेभ्यस्वां भुत्वा स्तोतुमुद्यतः ॥ ३ ॥ भवस्या प्रोत्सार्थमास्रोऽपि द्र शक्त्या तिरस्कृतः । त्वां नामाष्टसङ्ख्या सुत्वाऽऽत्मानं पुनाम्यहम् ॥ ४ ॥

(हे प्रभो त्रिभवनैकनाथ एप) प्रयत्तीभतोऽहं श्राशाधरमहाकवि त्वा भवन्तं विज्ञापयामि विज्ञति करोमि ( कथम्भुतोऽहम् ! मवाक्रभोगेषु संसार शरीर भोगेषु निर्विण्णो निर्वेदं प्राप्त । कस्मात्कारणास्त्रिर्विण्णा इत्याह-द खमीरुक द खाद्रीरुक द खमीरुक । कथम्भूतं त्वाम् ? शरण्यम् । श्रुगाति भयमनेनेति शरणं करणाधिकरणयोश्च यट् । शरणाय हित शरण्य यदुगवादित । ऋत्तिमथन इत्यर्थ (तम्)। भूय कथ म्भृत त्वाम् ? करुणार्णवम् । कियते स्वर्गगामिमि प्राणिवर्गेषु इति करुणा ऋकृतृवृजयिमदार्येजिन्य उत् । श्रणों जल विद्येन यस्य सोऽर्णव सलोपश्च श्रास्ययें दप्रत्यय । करणाया श्रणीव करणार्णवस्तं करणार्णवं दयासमुद्र इति यावत् ॥१॥ सुखयति स्रात्मन प्रीतिमुत्पादयतीति सुखं स्रचि इन् लोप । भश पुन पुन वा लसन लालसा सुरास्य शर्मण सद्रद्यस्य सातस्य लालसया श्रात्याकाच्या (मोहाद्) श्रज्ञानात प्यटन् सन (बिंह ) क्रेन्वादी प्राथयमान (इतस्तत) यत्र तत्र । कथंम्तस्य तव सुखस्य परमा (नन्दलक्षणस्य ) एकोऽद्वितीय हेत कारण सुर्वेकहेतुस्तस्य सुर्वेकहेतो अभिधानमात्रमपि सवज्ञवीतरागस्य न ज्ञातवान अहं (परा) पूर्वकाले अनादिकाले ॥२॥ इ स्वामिन् (अद्य अस्मिन् ) भवे मोइ अज्ञान मिथ्यास्वं मोहो वा स एव ग्रह ग्रायिल्यकारित्वात् मोह्मह तस्य श्रावेश प्रवश (श्र ) यथार्थप्रवत्त न तस्य शैथिल्य उपशम त्रयोपशमो वा तस्मात् । कियत् ? किंचित् ईपन्मनाक् उन्मुख बद्धोत्कण्ठ । कीदश श्रुत्वा ? श्चनन्तगुण केवलशानाधनन्तगुणसंयुक्तम् । केम्य श्रुवा १ स्त्राप्तेम्य उदयसेन मदनकीर्त्ति महावीरनामादि गुरुम्य आचायभ्य सकाशात् त्वां भगवन्त (श्रुत्वा) आकर्ण्य आहं उद्यमपर सजात ॥३॥ हे त्रिभुवनैकनाथ श्रहमाशाधर । त्वा भवन्ते स्तुत्वा स्तुति नी वा । श्रात्मान निबजीवस्वरूप पुनामि पवित्रयामि । केन कृत्या ? स्तत्वा नामाष्ट्रसहस्रम् । कथम्भूतोऽइ १ ) ( मक्त्या ) स्नात्मानुरागेम् ( प्रोत्सार्यनाम् प्रकृष्टमुद्यमं ) प्राप्यमान त्वं (जिनवर ) स्तवन कुर्विति प्रयमाण (दर) श्रातिशयेन (शक्त्या) तिरम्कृत जिनवरस्तवन मा कार्षारिति निषिद्ध । अष्टिमिरिधक तहस्र अष्टतहस्र नामा अष्टतहस्र नामाष्ट्रतहस्र तेन पवित्रयामि अहं आशाधरमहाकवि ॥४॥

है प्रभा, हे त्रिभुवनके एकमात्र स्वामी जिने द्व देव । संसार शरीर और इन्द्रिय विषयरूप भोगोंसे अत्यत विरक्त और शारीरिक मानसिक आदि नाना प्रकारके सासारिक कप्टोंसे भयभीत हुआ यह आपके सन्मुख प्रत्यन्न उपस्थित मैं आशाधर महाकवि जगजनोंको शरण देनेवाले और द्याके सागर ऐसे आपको पाकर यह नम निवेदन करता हूँ । हे भगवन, सुखकी लालसासे मोहके कारण वाहर इधर-उधर परिभमण करते हुए अर्थात् कुदेवादिककी सेवा करते हुए मैंने सुखका एक-मात्र कारण आपका नाम भी पहले कभी नहीं जाना । हे स्वामिन, आज इस भवमें मोहरूप महका आवेश शिवल होनेसे सुमार्गकी और कुछ उन्मुख होता हुआ मैं (उदयसेन मदनकीर्त्त, महाबीर आदि) गुरुजनोंसे अनन्त गुणशाली आपका नाम सुनकर आपकी स्तुति करनेके लिए उधत हुआ हूँ । हे त्रिभुवननाथ, भक्तिके द्वारा प्रोत्साहित किया गया भी मैं शक्तिसे अत्यन्त तिरस्कृत हूँ, अतएव केवल एक हजार आठ नामोंके द्वारा आपकी स्तुति करके मैं अपनी आत्माको पवित्र करता हूँ ।१-४॥

जिन सवज्ञ बङ्गाई तीथकृत्नाथ योगिनाम् । निर्वाश वक्षा बुद्धान्तकृतां चाण्टोत्तरे सते ॥ ४ ॥ जिनो जिनेन्द्री जिनराट जिनपटो जिनोत्तम । जिनाधियो जिनाधीङ्गी जिनस्वामी जिनेसर ॥ ६ ॥ जिननाथो जिनपतिर्जिनराजो जिनाधिराट । जिनप्रमुर्जिनविमुर्जिनसर्गा जिनाधिम् ॥ ७ ॥

समासस्तु जिनश्च सर्वश्चश्च यज्ञाहंश्च (तीर्थ) कृष्ण नायश्च योगी च जिन-सर्वश्च यज्ञाहं तीकृत्नाययोगिन
तेषा हति पर् शतानि । तथा निर्वाणश्च ब्रह्मा च बुद्धश्च श्चन्तकृष्च निर्वाण ब्रह्म-बुद्धा तकृत तेषा हति चत्वारि
शतानि । तथया—तदेव निरूपयित ॥५॥ श्चनेकिष्यसमयग्रहन व्यसनप्रापणहत्न कर्मारातीन् जयित द्ध्य नय
तीति जिन हण् जि कृषिस्यो नक । एकदेशेन समस्तभावेन (वा) कर्मारातीन् जितक्ततो जिना सम्यग्रष्ट्य
श्रावका प्रमत्तसंयता श्रप्रमत्ता श्रप्रयक्तरणा श्चानिवृत्तिकरणा स्वस्तमायग्या उपशान्तकषाया द्वीणकषायाश्च
जिनशब्देनोच्यन्ते । तेपामिन्द्र स्वामी जिनेन्द्र वा जिनश्चासाविन्द्रो जिनेन्द्र । जिनेषु श्राहेसु राजते । जिनेषु
पष्ट प्रधानं । जिनेषु उत्तम । जिनानामधिप स्वामी । जिनानामधीश स्थामी । जिनाना स्वामी । जिनाना नामीश्चर स्वामी । जिनाना गामीश्वर स्वामी । जिनाना पति स्वामी । जिनाना राजा स्वामी । जिनानामधिप स्वामी । जिनाना पति स्वामी । जिनाना राजा स्वामी । जिनानामधिप स्वामी ।

भावाथ—भक्ति भी मेरी स्त्री है श्रीर शक्ति भी। भक्तिरूपी स्त्री ता श्रापकी स्तुति करनेके लिए मुक्त वार वार उसाहित कर रही है परन्तु शक्तिरूपी स्त्री मुक्ते बलात रोक रही है श्रतएव मैं द्विविधाम पड़ गया हूँ कि किसका कहना मानू १ यदि एकका कहना मानता हूँ तो दूसरी कृपित हुई जाती है ऐसा विचार कर दोनोंको ही प्रसन्न रखनके लिए केवल कुछ नाम लेकरके ही श्रापकी स्तुति कर रहा हूँ।

ह अनन्त गुण्शालिन मैं जिन सवझ यज्ञाह तीथकृत नाथ योगी निर्वाण ब्रह्म बुद्ध और अन्तकृत नामक आठ नामो से अधिक दश शतोक द्वारा आपकी स्तुति कर अपनी आत्माको पवित्र करनके लिए उद्यत हुआ हूँ ॥॥॥

#### (१) अथ जिननाम शतक--

अर्थ ह भगवन आप जिन हैं जिनन्न हैं जिनरात हैं जिनपृष्ठ हैं, जिनात्तम हैं जिना धिप हैं जिनाधीश हैं जिनस्वामी हैं जिनश्चर हैं जिननाथ हैं जिनपित हैं जिनराज हैं जिना धिरात हैं जिनप्रमु हैं जिनिथमु हैं जिनभत्ता हैं और निनाधिमू हैं।।६-७।।

ज्याख्या— है जिन—आपन भव-बानन-सम्बंधी अनक विषम ज्यसनरूपी महाकष्टोंके कारणभूत वसरूपी शत्रश्रोका जीत लिया है अत जिन कहलाते हैं (१)। जिनन्द्र— चतुर्थ गुण स्थानसे लेकर बारहवें गुणस्थान तकक जीवोंको भी वसकि एकदेश जीतनक कारण जिन कहते हैं। इन जिनोम आप इन्द्रक समान हैं अत जिनेन्द्र कहलाते हैं (२)। जिनराट-आप जिनोमे अनल ऐश्वर्थक कारण शोभित होत हैं अत जिनराट कहलाते हैं (२)। जिनप्रण—आप जिनोमे प्रष्ठ अर्थात् प्रधान हैं (४)। जिनोत्तम—आप जिनोमें उत्तम हैं (५)। जिनाधिप—आप जिनोंके अधिप (स्वामी) हैं (६)। जिनाधीश—आप जिनोंके अधीश हैं (७)। जिनस्वामी—आप जिनोंके स्थामी हैं (६)। जिनोश्वर—आप जिनोंके ईश्वर हैं (६)। जिननाथ—आप जिनोंक नाथ हैं (१०)। जिनपति—आप जिनोंके पति हैं (११)। जिनराज—आप जिनोंके राजा हैं (१२) जिनाधिराट—आप जिनोंके अधिराज हैं (१२)। जिनप्रभु—आप जिनोंके पति हैं (१४)। जिनप्रभु—आप जिनोंके पति हैं (१४)। जिनप्रभु—आप जिनोंके पति हैं (१४)। जिनप्रभु—आप जिनोंके अधिराज हैं (१४)। जिनप्रभु—आप जिनोंके अधिराज हैं (१४)। जिनप्रभु—आप जिनोंके अधिराज हैं (१४)। जिनभर्मा—जिनोंके भरण पाषण करनेके कारण आप जिनाधिभू—जिनोंके अधिवास अर्थात् आत्मामें निवास करनेक लिए निमल रक्षयमची मूमिको प्रदान करनेसे जिनाधिभू हैं (१७)।

जिनकेता जिनेहानो जिनेको जिननायकः । जिनेह जिनपिन्द्वते किनेदेतो जिनेहिता ॥ ॥ ॥ जिनाजिराको जिनपो जिनेही जिनकासिता । जिनाजिनायोऽपि जिनाचिपतिर्जिनपासकः ॥ ॥ ॥ ॥ जिनचन्द्री जिनादित्वो जिनाको जिनहोत् । जिनचुर्जिनधौरेयो जिनपुर्वे जिनोत्तर्दा ॥ १ ॥ जिनवर्षो जिनवरो जिनसिदो जिनोह्द । जिन्देमो जिनक्षो जिनरहं जिनोश्सम् ॥ १ ॥ शि

जिनाना नेता स्वामी । जिनानामिशान स्वामी । जिनाना इन प्रभु स्वामी । जिनाना नायक स्वामी । जिनानामिट् स्वामी । जिनाना परिदृष्ट स्वामी जिनपरिदृद्ध । परिष्टुट्ट हो प्रभुवलकतो । जिनाना देव स्वामी । जिनानामिशिता स्वामी ॥ जिनानामिशिता स्वामी ॥ जिनानामिशिता स्वामी । जिनाना पातिति जिनप आतोऽ नुपर्स्गात्क । जिनेषु इष्ट एश्वर्यवान् भवतीत्येव शील । जिनाना शासिता रक्षक । जिनानामिषको नाय । जिनानामिशिति स्वामी । जिनाना पालक स्वामी ॥ ६ ॥ जिनाना चन्द्र आल्हादक । जिनानामादित्य प्रकाशक । जिनानाम प्रकाशक । जिनाना कुंबर प्रधान । जिनानामि दु । जिनाना धुरि नियुक्त । जिनाना धुर्य । जिनान उत्तर उत्कृष्ट ॥ १ ॥

जिनेषु वर्गो मुर्य । जिनषु वर अष्ठ । जिनाना जिनेषु वा सिंह मुख्य । जिना उद्वहा पुत्रा यस्य स जिनोद्वह । अर्थया जिनानद्वहति अथ्य नयति हति । जिनेषु ऋषम अष्ठ । जिनेषु कृष अष्ठ । जिनेषु रत्न उत्तम जिनरत्न । जिनानामुर प्रधानो जिनोरस । उर प्रधानाथ राजादौ ॥११॥ जिनानामीश स्वामी । जिनाना शार्दूल प्रधान । जिनाना अप्र्य प्रधान । जिनाना पुगव प्रधान । जिनाना हसो

अर्थ—हं जगदीश्वर श्राप जिननेता हैं, जिनेशान हैं, जिनन हें, जिननायक हैं जिनट् हैं, जिनपरिवृढ हैं जिनदेव हैं जिनशिता हैं, जिनाधिराज हैं, जिनप हैं, जिनशि हैं जिनशासिता हैं, जिनाधिनाथ हैं जिनाधिपति हैं, जिनपालक हैं, जिनवन्द्र हैं, जिनादित्य हैं, जिनाके हैं, जिनकुंजर हैं जिनेन्द्र हैं जिननेद्र हैं। जिनेन्द्र हैं जिननेद्र हैं जिननेद्र हैं जिननेद्र हैं। जिनेन्द्र हैं जिनेन्द्र हैं जिनेन्द्र हैं जिनेन्द्र हैं जिननेद्र हैं जिननेद्र हैं। जिननेद्र हैं जिननेद्र हैं जिननेद्र हैं जिनेन्द्र हैं जिननेद्र हैं जिननेद्र हैं जिननेद्र हैं। जिननेद्र हैं जिननेद्र हैं जिनेन्द्र हैं जिननेद्र हैं जिननेद्र हैं जिननेद्र हैं जिननेद्र हैं। जिननेद्र हैं जिननेद्र हैं जिननेद्र हैं जिननेद्र हैं। जिननेद्र हैं जिननेद्र हैं जिननेद्र हैं जिननेद्र हैं जिननेद्र हैं। जिननेद्र हैं जिननेद्र हैं जिनमें जिननेद्र हैं जिननेद्र हैं। जिनमें जिन्हें जिनमें जिनमें जिन्हें जिनमें जिन्हों जिनमें जिनमें जिन हैं। जिनमें जिनम

व्याख्या समाग पर ले जानेवालका नेता कहते हैं। हे भगवन आप जिनोका मान्तमार्ग पर ले जाते हैं अतएव जिननेता हैं (१८) इशान, इन नायक इट् परिष्टढ, देव ईशिता और अधि राज ये सर्व शब्ट स्वामीके पयाय-वाचक है, आप सम्यग्दृष्टियोंक स्वामी है, अतएव आप जिनेशान, जिनेन, जिननायक जिनेट जिनपरिवृद्ध, जिनदेव, जिनेशिता, चौर जिनाधिराज कहलाते हैं (१६-२६ ) । जिनोको पालन करनेसे आप जिनप हैं (२७)। जिनाम आप ऐश्वर्यवान हैं अतएव आप जिनेशी हैं (२८)। जिनोंके शासक हैं, अत जिनशासिता कहलाते हैं (२६)। अधिनाथ, अधिपति. पालक ये तोनों ही शब्द स्वामी अथक वाचक हैं, अतः आप जिनाधिनाथ, जिनाधिपति और जिन पालक कहे जाते हैं (३०-३२)। जिनोंको चन्द्रक समान आह्वाद उत्पन्न करत हैं, अत आप जिन बन्द हैं (३३)। आदित्य और अर्क शब्द सूर्यके पयाय-बाचक हैं। आप जिनोको सूर्यके समान मोक्सार्गका प्रकाश करते हैं अत आप जिना(दत्य और जिनार्क कहलाते हैं (३४-३५)। क्रंजर नाम गजराजका है। जैसे पश्चकांमें कुंजर सबसे प्रधान या बड़ा होता है उसी प्रकार आप भी जिनोमे सबसे प्रधान हैं, अत जिन्हुंजर कहे जाते हैं (३६)। जिनोंमें इन्द्र अथात चन्द्रके तुल्य हैं, अत आप जिनेन्द्र हैं (३७) गाड़ीकी धुरापर बैठकर जो उसको चलाता है, उसे घौरेय या धुय कहते हैं। आप भी मोजमार्ग पर ले जानेवाले रथकी धुरा पर आसीन हैं, अतएव जिनधौरेय और जिनसुर्य ये दोनों ही नाम आपके सर्वक हैं (३८-३६)। जिनोंमें आप उत्तर अर्थात् उत्कृष्ट हैं, अतहब आप जिनोत्तर कहलाते हैं (४०)।

मर्थ- हे त्रिलोकीनाथ, साप जिनवर्ष हैं, जिनवर हैं, जिनसिंह हैं, जिनीहर हैं, जिनपैम जिनवृष हैं, जिनरब हैं, जिनोरस हैं, जिनेश हैं, जिनशर्यूज हैं, जिनामप हें, जिनपुगव हैं, जिनसंस जिनप्रवेकम जिनप्रामक्तिनसत्तम । जिनप्रवह परमजिनो जिनपुरोगम ॥१३॥ जिनश्रहो जिनज्येहो जिनशुक्यो जिनाप्रिम । श्रीजिनश्रोत्तमजिनो जिनशृदारकोऽरिजित् ॥१४॥ निविक्रो विरजा शुद्धो निस्तमरको निरजन । जातिकर्मान्तक कमममीवित्कमहानघ ॥१४॥

भारकर । जिनानामुत्तस मुद्धुट । जिनाना नाग प्रधान । जिनानामप्रणी प्रधान ॥१२॥ जिनाना प्रवेक प्रधान । जिनाना प्रामणी प्रधान जिनप्रामणी श्रथवा जिनप्रामान् सिद्धसमूहान् नयतीति जिनप्रामणी । जिनाना सत्तम श्रष्ट प्रधान । जिनेषु प्रवर्ष मुर्य जिनप्रवर्ष । परया उत्कृष्ट्या मया लच्च्या श्रम्युदय नि श्रेयसलच्चणोपलच्चितया वत्तत इति परम । परमश्चासौ जिन परमजिन । जिनाना पुरोगम प्रधान श्रोपेसर ॥ १६ ॥

जिनाना श्रष्ठ प्रशस्य । जिनाना ज्येष्ठ श्रातिशयेन वृद्ध प्रशस्यो वा । जिनेषु मुर्य प्रधान जिनानामग्रिम प्रधान । श्रिया श्रम्युद्य नि श्रेयसलद्मण्या लद्म्या उपलिद्धिता जिन श्रीजिन । उत्तम उत्कृष्ठो जिन । जिनाना वृदारक श्रष्ठ । श्रिरि मोह जितवान् ॥१४॥ निर्गतो विनष्ठो विष्नोऽन्तरायो यस्येति । विगत विनष्टं रजो ज्ञान दर्शनापरणद्वयं यस्येति । श्रुद्ध कर्ममलकलंकरिहत । निर्गत तमो श्रज्ञान यस्येति । निगत श्रंजन यस्येति निरजन द्वयकम भावकर्म नोकर्मर्यहित । धातिकर्मणा मोहनीय ज्ञानावरण दर्शना वरणान्तराया (णामन्त ) को विनाशक कर्मणा मर्म जीवनस्थानं (वि ) यतीति कर्ममर्मावित् । नि हि वृतिवृषिव्यधिविचिद्यहितनिषु विववतेषु (प्रा) दि कारकाणामेव दीघ । कर्म इन्तीति कर्महा

हैं जिनात्तंस हैं जिननाग है जिनामणा हैं जिनप्रवक हें जिनमामणी हैं जिनसत्तम है जिनप्रवह हैं परमजिन हैं और जिनपुरागम हैं।। ११–१३।।

व्याक्या - जिनामे वर्य अर्थात मुर्य हैं अतएव आप जिनवय हैं (४१)। वर नाम श्रष्ठका है। जिनोम श्राप सवश्रष्ट हैं, श्रत जिनवर हैं (४२)। जिनोमे सिहके समान कमरूप गजोका मद भंजन करनेक कारण आप जिनसिंह हैं (४३) जिनोका आप उपरकी और ले जाते हैं अत जिनाद्वह हैं (४४)। ऋषम और वृष य दोनो शान श्रष्ट अथके वाचक हैं आप जिनोम श्रष्ट हैं अत जिनवभ और जिन वृषमं कहलाते हैं (४५ ४६)। जिनोम र नके समान शाभायमान है अत जिनरन हैं (४७)। उरस नाम प्रधानका है जिनोम प्रधान होनसे जिनोरस हैं (४८)। जिनोंके इश होनेसे जिनश हैं (४६)। शादल नाम प्रधानका है, जिनोम श्राप प्रधान हैं श्रत जिनशादूल नाम भी आपका साथक है (५)। ऋज्य नाम आगे रहनवाल मुखियाका है। जिनोमे अभय होनेसे आप जिनामय कहलाते हैं (५१)। जिनोंमे पुंगव अर्थात प्रधान है अत जिनपुंगव हैं (५२)। जिनोमे हसके समान निर्मल एवं धवल है अत जिनहंस हैं। इंसनाम सूर्यका भी है जिनोमे सूर्यके समान भास्करायमान हानसे भी जिनहंस कह लाते हैं (५३)। जिनोम उत्तंस अथात् मुकुटक समान शोभायमान होनेसे जिनोत्तंस कहे जाते हैं (५४)। जिनोंमे नाग ( हाथी ) के समान प्रधान होनेसे जिननाग नाम आपका है (५५)। आगे चलनेवालेको अप्रणी कहत हैं, जिनोम अप्रणी होनेसे जिनाप्रणी कहलाते हैं (५६)। जिनोंमें प्रवेक अर्थात प्रधान हैं अत जिनप्रवक हैं (५७)। प्रामाणी नाम प्रधानका है। जिनोमे प्रामाणी होनेसे जिनमामणी कहे जाते हैं। श्रथवा भन्योको जिनमाम श्रर्थात सिद्ध-समूहके पास ले जाते हैं. श्रत जिनमामणी हैं (५८)। सत्तम श्रीर प्रवर्ह नाम श्रेष्ठ और प्रधानका है। जिनोंमें श्रेष्ठ होनेसे जिन-सत्तम तथा जिनप्रवर्ह कहे जाते हैं (५६-६ )। पर ऋर्यात उत्कृष्ट मा (लच्मी) के धारक जिन होनेसे परमजिन कहलाते हैं (६१)। जिनोंमें पुरोगम अर्थात अप्रगामी हैं अत जिन पुरोगम हैं (६२)।

अर्थ — ह भगवन् आप जिनश्रेष्ठ हैं, जिनज्येष्ठ हैं जिनमख्य हैं, जिनामिस हैं, श्रीजिन हैं उत्तमित हैं, जिनामिस हैं, श्रीजिन हैं उत्तमित हैं, जिनहन्दारक हैं अरिजित हैं, निरिज्ञन हैं, धातिकर्मान्तक हैं कर्मममावित हैं, कर्महा हैं, अनय हैं वीतराग हैं, अनुत् हैं, अद्वेष हैं,

ऋषिधमानं अघं पापचतुष्टय यस्येति ॥१५॥ वीतो विनष्टो रागो यस्येति वीतराग अजेर्गी । अविधमाना द्धुद् बुमुद्धा यस्येति । अविधमानो द्वेष यस्येति । निर्गतो मोहो अज्ञानं यस्मादिति । निगतो मदोऽहकारोऽष्ट प्रकारो यस्मादिति । अविधमानो गदो रोगो यस्येत्यगद । इत्यनेन केविलना रोग कवलाहार च ये कथयि त ते प्रत्युक्ता । विगता विशेषेश विनष्टा तृष्णा विषयाभिकाद्धा अभिलाषो यस्य स भवति वितृष्णा विनष्टा वा तृष्णा मोद्धामिलाषो यस्येति वितृष्णा वीना पिद्धाणा निस्तारयो तृष्णा यस्येति वितृष्णा तदुपलच्चण अप्रयोमपि कमवद्धाना पश्चता सस्योति वितृष्णा निस्तारकेच्छु इत्यर्थ । निर्गत ममित मनो यस्येति निर्मम निश्चिता मा प्रमाण यस्येति निम प्रत्यद्ध परोद्धाप्रमाग्धानित्यथ । निर्म सन् पदाथान् माति मिनोति मिमीते वा निर्मम । आतोऽनुपसर्गात्क । अविधमान सग परिप्रहो यस्येति असग (न) सम्यक् गम्येते प्यान विना प्राप्येते असग डो सज्ञायामि । निगत भय यस्य भ याना वा यस्मादिति निर्मय । अथवा निश्चिता भा दीसर्यत्र तत् निर्मा केवलाख्य ज्योति तद्याति गच्छिति प्राप्नोति निर्मय आतोऽ नुपसर्गात्क । वीतो विनष्टो विस्मयोऽद्मुत्रसोऽष्टविधो मदो वा यस्येति । अथवा वीतो विनष्टो वेर्गरहस्य समयो गर्वो यस्मादिति । भगवान् विष कर्मियं च विनाश्चित यस्मादिति भाव ॥१६॥

निर्मोह हैं निर्मद हैं अगद हैं वितृष्ण हैं निर्मम हैं, असग हैं, निभय हैं और वीतविस्मय हैं।। १४-१६।।

व्याख्या—हे भगवन् त्राप जिनोमें श्रेष्ठ या प्रशस्य हैं अत जिनश्रेष्ठ हैं (६३)। जिनोंमें श्रति ज्ञानवृद्ध हानेसे जिनज्येष्ठ हैं ( ६४ )। जिनोंमे मिखया होनेसे जिनमुरय कहलाते हैं ( ६५ )। जिनोम अप्रगामी हैं अत जिनापिम कहे जाते हैं ( ६६ ) श्री अर्थात् अने न चतुष्टयरूप लच्मीसे संयुक्त हानेके पारण श्रीजिन हैं (६७)। उत्तम अयात सर्वोत्हण जिन हानेसे उत्तमजिन हैं (६८)। बुन्दारक नाम श्रेष्ठ और देव अथका वाचक है। आप जिनोमे श्रेष्ठ भी हैं और उनके देव भी हैं अत जिनवृदारक हैं (६६)। मोहरूप अरिके जीतनेसे अरिजित यह नाम आपका सार्थक है (७) विन्नोंके करनेवाले अन्तरायकमं के निकल जानेसे आप निर्वित्र कहे जाते हैं (७१)। ज्ञाना वरण श्रीर दर्शनावरण रूप रजके विनष्ट हो जानेसे आप विरज नामके धारक हैं (७२)। कर्म-मल कलंकसे रहित होनेके कारण ग्रुद्ध हैं (७३)। तम अर्थात् अज्ञानरूप अध्वतरहे दूर हो जानेसे निस्तमस्क कहलाते हैं (७४)। द्रव्यकम, भावकर्म और नोकमरूप श्रंजनके निकल जानेसे निर जन हैं ( ७५ )। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय श्रीर श्रातराय इन चार घातिया कर्मीका अन्त करनेके कारण घातिकर्मान्तक कहे जाते हैं ( ७६ ) कर्मों के मर्म अथात जीवन-स्थानके वेधन करनेसे कर्म-मर्मावित् कहलाते हैं (७७)। कर्मीका इनन व्यर्थात् घात करनेसे कर्महा नामके धारक हैं (७८)। अघ अर्थात् पापसे रहित हैं अत अनध हैं (७६)। रागके बीत अर्थात् बिनष्ट हो जानसे बीतराग हैं ( 🖙 ) । चुधाकी बाधाके सर्वथा अभाव हो जानेसे अचुत् कहे जाते हैं ( 🖙 ) । द्ववसे रहित हैं अत अद्वेष कहलाते हैं (८२)। मोहके निकल जानेसे आप निर्मोह हैं (८३)। आठों मदोंके दर हो जानेसे आप निर्मद हैं ( ५४ )। सब प्रकारके गद अर्थात् रोगोके अभाव हो जानेसे आप अगद हैं ( 🖳 )। विषयाभिलापरूप कृष्णाके अभाव हो जानेसे आप वितृष्ण हैं अथवा मोचाभिलापारूप विशिष्ट प्रकारकी तृष्णाके पाये जानेसे आप वितृष्ण कहलाते हैं। अथवा 'वि' शब्द पश्चियोंका वाचक है, अतः उपलक्षणसे पशु-पिचयों तकके भी उद्घार करनेकी भावनारूप तृष्णा आपके रही है अतः ब्याप बिरुष्ण कहे जाते हैं ( ५६ )। समता मानके निकल जानेसे ब्याप निर्मम हैं। ब्यथवा प्रत्यन्त-परोचरूप प्रमायको 'मा' कहते हैं। निश्चित मा अर्थात् प्रमायके द्वारा आप संसारके समस्त पदा-थाँका जानते हैं इस ऋपेका भी सापका निर्मम यह नाम सार्थक है (८७)। संग अर्थात बाह्य और

#### अस्यमो नि श्रमोऽजन्मा नि स्वेदो निर्जरोऽमर । चरत्वतीती निश्चित्तो निर्विधादश्चिषष्टिजित् ॥५०॥ इति जिनशतम् ॥१॥

श्रानियमान स्वप्नो निद्रा यस्येति श्राप्रमत्त इत्यर्थ । श्राथवा श्रास्त् प्राणिना प्राणान् अपोऽ
याप्ति जीयन नयतीति परमकार्यणकत्वात् श्रास्त्रमा श्रान्यत्रापि चड्मत्यय । निर्गतः श्रम खेदो यस्येति
निश्चित श्रमो बाद्याभ्यन्तरलज्ञ्ण तपो यस्येति वा । न विद्यते जन्म गर्भवासो यस्येति । शिशुत्वेऽपि स्वेद
गहित नि माना दरिद्राणा " काम ाछित श्रमीष्टं धनादिक ददातीति । निर्गता जरा यस्मादिति । न म्रियते श्रमर । श्रगति धन्तित्या श्रतीतो रहित । निर्गता चिन्ता यस्मादिति । निगतो विषाद पश्चात्तापो
गरमातित । श्रामा निर्विप पापविषयहित परमानन्दामृत श्रास्ति श्रास्वादयतीति । निषष्टि कर्मप्रकृतीनां
जयतीति ॥ ७॥ इति जनशतम् ॥ १॥

श्च तरग सब प्रकारक परिषद्ध श्रभाव हा जानसे श्राप असग कहलात हैं (प्रः)। सब प्रकारक भयों के दूर हो जानसे श्राप निर्भय हैं। श्रथवा निर्चितरूपसे भा श्रथात केवलक्षानरूप यातिके द्वारा सर्व पदार्थों क क्षायक हें इसलिए भी आपका निभय नाम साथक हैं (प्रः)। विस्मयके वीत (नष्ट) हो जानसे आप वीतिवस्मय हैं। श्रथवा वीत अथान नष्ट हो गया है वि अथात गरुडका स्मय श्रथात गर्व जिनके द्वारा इस प्रकारकी निरुक्तिकी श्रपंचा भी श्रापंचा वीतिवस्यय नाम साथक है। इसका श्रभिप्राय यह है वि गरुड़को संपविषके दूर करनका गव था पर हे भग्यन श्रापंको संपविष और कमीविष इन दा प्रकारके विषोंका नाशक देखकर उसका गव नष्ट हो गया (१)।

अथ-हे स्त्रामिन आप अस्वप्न हैं निश्रम हैं अजन्मा हैं निस्वद हैं निजर हैं अमर हैं अरत्यतीत हैं निश्चित हैं निर्विपाद हैं और त्रिपश्चित हैं।। ८७॥

ह्यास्या—स्प्रप्र अथात निद्रांके अभाव हो जानसे आप अस्प्रप्र हैं अथात सटा जागरक हैं अप्रमत्त हैं। अप्रवा असु अथात प्राणियोंके प्राणोंके अप अथात अभयदानके द्वारा पालक होनसे भी आप अस्वप्र कहलात हैं (६८)। अम अथात वाह्य आभ्यानर तपोंक परिश्रमसे रहित हानके कारण निश्रम हैं (६८)। गभपासरूप जामसे रहित हैं अत अजन्मा हैं (६३)। सप अवस्थाओं में स्वेद अथात पसेपसे रहित हें अत निस्वद हैं। अथ्या निस्व अथात दिटाने के इअर्थात लहमीके दाता होनेसे भा निस्वद पहलात हैं (६४)। जरा अथात युद्धावस्थासे रहित हानके कारण निर्जर हैं (६५)। मरणसे रहित हानके कारण अमर हैं (६६)। अरित अथान अरुचिसे रहित होनेके कारण अरुपतात हैं (६०)। सप प्रमारवी चिताओं के निकल जानके कारण निश्चित हैं (६८)। विषाद अर्थात पश्चातापके अभाव हानसे निर्विधात हैं। अथवा पापरूप विषसे रहित परम आन दरूप अग्नतके अद अथात आस्वात्म करनके कारण भी निर्विधाद यह नाम सार्थक हैं (६६)। कर्मोंकी बेसठ प्रहतियांके जीतनसे आप प्रिपिश्रित कहलाते हैं। वे प्रेसठ प्रकृतिया इस प्रकार हैं — आना वरणकी प त्यानावरणकी ह मोहनीयकी रूप, अत्रात्यकी प इसप्रकार धातिया कर्मोंकी ४७। तथा आयुक्रमको मनुष्यायुको छोड़कर हो। तीन प्रकृतिया और नामकर्मकी १३। नामकर्मकी १३ प्रकृतिया इस प्रकार हैं —साधारण आताप एकेन्द्रियजाति आदि ४ जातियां, तरकगित, नरकगित कात्या यानुपूर्वी तियगाति तियगा यानुपूर्वी , स्थावर , सूदम अधेर खोर खोर खोर खोर । (१००)।

इस पकार जिनशतक समाप्त हुआ |

## २ अथ सर्वश्रयातम्---

सर्वेज्ञः सवनित्सर्वेद्द्वीः सर्वावस्तिकनः । सनन्तविक्रमोऽमन्त्रवीर्योऽनन्त्रसुसात्मकः ॥१८॥ सनन्तरतीक्यो विश्वज्ञो विश्वस्ताऽसितावदक् । न्यवद्विश्वतस्त्रसुर्विश्वचसुरशेषवित् ॥१८॥

सव त्रैलोक्य कालत्रयवर्षि ह्य्यपर्यायसहितं वस्वलोक च जानातीत । सव विद्याति । सव दृष्टुमवलोकयितुं शीलमस्य स तथोतः । सर्वस्मिन् इवलोकनं कानचन्नुयस्य स तथोतः । अनन्तोऽपर्यन्तो विक्रम
पराक्रमो यस्येति केवलकानेन स (र्ष) वस्तुवेदकरात्तिरित्यर्थ । अथवा शारीरसामध्यें (न) मेर्बादि
कानि सम् (त्या) टनसमथ इत्यर्थ । अथवा अन् ते अलोकाकाशो विक्रमो कानेन गमन यस्येति ।
अथवा अनन्त शेषनाग श्रीविष्यु आकाशस्यित सूर्याच हमसादयो विशेषेण क्रमयोनप्रीमृता यस्येति ।
अथवा अनन्त शेषनाग श्रीविष्यु आकाशस्यित सूर्याच हमसादयो विशेषेण क्रमयोनप्रीमृता यस्येति ।
अथवा अनन्तं विशिष्ट कमसारित्र अनुक्रमो वा यस्येति । अनन्तं वीय शक्तिरस्येति । अनन्तं सुख्यात्मन्ते
यस्य स तथोत्त नद्यन्ताच्छोपद्वा बहुबीह्यो क । अथवा अनन्तं सुख निक्रयनयेन आत्मानं कायित
कथयित य सोऽनन्तमुखात्मक । के गै रे श दे, आतोऽनुपसर्गात्क ॥१८॥ अनन्तं सौख्य यस्येति । विश्वं
जगत् जानातीति नाम्युपधा प्रीवृष्टग्दन्ता क । विश्वं दृष्टवान , दृशे कानिप् अतीते । आलिलान् अर्थान्
पर्यतीति । त्यन्त सन पर्यतीति न्यन्त् इन्द्रियरिहत पर्यतीति वा न्यन्त्रहक् । विश्वते विश्वस्मिन् चनु
कवलदर्शन यस्येति विश्वस्मिन् लोकालोके चनु केवलकानदर्शनद्वयं यस्येति । अशोष लोकालोक
वेतीति ॥ १९ ॥

अर्थ —हे भगवन् आप सबझ हैं सबिवत हैं सर्वदर्शी हैं सवावलोकन हैं अनन्तविक्रम हैं, अन तबीर्य हैं अनन्तगुरणत्मक हैं अनन्तसौख्य हैं विश्वझ हैं विश्वहरवा हैं अखिलायहक् हैं "यस्त हैं विश्वत्रअसु हैं विश्वस्तु हैं और अशेषवित् हैं।। १८-१६।।

व्याक्या हे भगवन् आप त्रिलोक-त्रिकालवर्त्ती सवद्रव्य पयायात्मक वस्तुस्वरूपके जानने वाले हैं अत सबझ हैं (१)। सब लोक और अलोकके वेत्ता हैं अत सबवित हैं (२)। सर्व चराचर जगत् के देखनेवाले हैं अत सबदर्शी हैं (३)। सर्व पदाथ-जातके अवलोकन करने के कारण सवावलोकन कहलाते हैं (४)। अनन्त पराक्रमके धारक होनेसे अनन्त विक्रम कहे जाते हैं। अयात तीथकर या अरिहंतदशामें आप अपने शरीर की सामध्येके द्वारा सुमेरु पवतका भी उखाड कर फक्ते की सामध्ये रखते हैं श्रीर अपने झानके द्वारा सर्व पदार्थोंके जानने देखनेकी शक्ति से सम्पन्न हैं। अथवा अनन्त अलोकाकाशमें विक्रम अर्थात् ज्ञानके द्वारा गमन करने की सामध्यके धारक हैं। अथवा अतन्त नाम सेवनाग और आकाश-स्थित सूर्य चन्द्रमादिक का भी है सा आप न अपने विशेष प्रभाव के द्वारा उन्हें अपने कम अर्थात् चरणमें नमीभूत किया है। अथवा कम नाम चारित्रका भी है आप यथाख्यातरूप अनन्त विशिष्ट चारित्र के धारक हैं अतः अनन्तविक्रम इस नामके धारक हैं (५)। अनन्त बलके धारी हाने से अनन्तवीर्य कहलाते हैं (६)। आपका आत्मा अनन्त मुखस्यरूप है अत आप अन तमुकात्मक हैं। अथवा आपने निश्चयनयसे आत्माको अनन्त सुखशाली कहा है अतः आप अनन्तसुखात्मक कहलाते हैं (०)। अनन्त सौख्यसे युक्त होनेके कारण आपका नाम अनन्तसीख्य है (=)। आप समस्त विश्वको जानते हैं अत विश्वक हैं (E) आपमे सारे विश्वको देख लिया है अतः आप विश्वहश्वा हैं (१)। अखिल अथींके देखनेके कारण आप अखिलाथहक कहलाते हैं। (११)। न्यस् नाम सबका है आप सब लोकालोकको देखते हैं, अत न्यवटक हैं। अथवा अव नाम इन्द्रियका है, आप इन्द्रियोंकी सहायताके विना ही सक्के देखनेवाले हैं अतः न्यक्षहरू कहलाते हैं (१२)। आप केवलकान और केवलदर्शनरूप चयु क्रोंके द्वारा सब विश्वके देखनेवाले हैं कतः विश्वतावकु और विश्ववक् इन दो नामोंसे पुकार

धानन्द परमानन्द सदामन्द सदोदय । नित्यानन्दो महानन्द परानन्द परोदय ॥२ ॥ परमोज परतेज परंघाम परंमह । प्रत्यग्ज्योति परंज्योति परज्ञहा परंरह ॥२१॥ प्रत्यागात्मा प्रबुद्धात्मा महात्मात्ममहोदय । परमात्मा प्रशान्तात्मा परात्मात्मनिकेतन ॥२२॥

श्रासमन्तात् न दित । परम उष्टृष्ट श्रान द सौख्यं यस्येति । सदा सर्वकाल श्रानन्द सुख यस्य । श्रयधा सन् समीचीन श्रानन्दो यस्येति । सदा सर्वकाल उदयोऽनस्तमनं यस्येति । वा सदा सर्वकालं उरकृष्ट श्रय श्रुभावहो विधियंस्य । निय शाश्वत श्रानन्द सौख्य यस्येति । महान् श्रानन्द सौख्यं यस्येति । श्रयवा महेन तश्चरणपूज्या श्रानन्दा भव्याना यस्मादिति । पर उत्कृष्ट श्रानन्दो यस्येति । श्रयवा परेषां सर्वप्राणिनामान दो यस्मादिति । पर उत्कृष्ट उदयोऽभ्युदयो यस्येति । श्रयवा परेषा भव्यानामुकृष्ट श्रय विशिष्ट पुण्य श्रुभायुर्नामगोत्रलच्या निद्यानादिग्हित (तीथ ) करनाम ॥त्रनच्यापेणलित्तं पुण्यं यस्मादिति ॥ परमितशयवत् श्रोज उत्साहरूष । पर उत्कृष्टं तेजो भृरिभास्करप्रकाशारूष । परमुत्कृष्टं धाम तज स्थरूप । परमु श्रूष्ट मह तजस्वरूप । प्रमु श्रुष्ट ब्रह्म पचमशानस्वरूप । परमु श्रुष्ट ज्योतिश्च प्रमाय पर योति लोकालाकलोचन वात् । परमुत्कृष्ट ब्रह्म पचमशानस्वरूप । परमु श्रुष्ट रहो गुह्मस्वरूपस्त व स्वरूपो गा। ११॥ प्रस्यक् पाश्चात्य श्रामा बुद्धिर्यस्य स तथोत्त ।

सूयआो पयने वित्त धतौ यत्नेऽसुमत्यि । बुद्धौ काये मतश्चात्मा स्वभावे परमात्मिन ।।

इत्यभिधानात् । प्रबुद्ध प्रकर्षेण केंग्लशानसिंदत श्रामा जीवो यस्य स तथोक्त । महान्
केंबलज्ञानेन लोकालोक-यापक श्रात्मा यस्य । श्रात्मनो महानुदयो यस्य कदाचिदिपि श्रशानरिंदत इत्यर्थ ।

श्रथवा श्रामनो महस्य पूजाया उदयस्तीथकरनामादयो यस्य । परम उत्कृष्ट केंबलजानी श्रामा जीवो यस्य ।

प्रशान्तो धातिकमन्त्यवान् श्रात्मा यस्य स । पर उत्कृष्ट केंग्लशानोपेतत्वात् श्रामा यस्येति । श्रथवा

परे एकेन्द्रियादिपचेन्द्रियपर्यन्ता प्राणिन श्रामान निश्चयनयेन निजसमाना यस्य श्रात्मैव शरीरमेव
निकेतन गृहं यस्यति श्रात्मिनकेतन यवहारेणेत्वर्थ । निश्चयनयेन तु श्रात्मा जीवो निकेतन गृहं यस्य ॥२२॥

जाते हैं ( १३-१४ )। तथा अशेष अर्थात समस्त लोक और अलोकके वेत्ता होनेसे अशेषिवत् कहे जाते हैं ( १४ )।

श्चर्य—हे स्वामिन आप आनन्द हैं परमान द हैं सटान द हैं सदोदय हैं नित्यानन्ट हैं महान ट हैं परान द हैं परोटय हैं परमाज हैं परतेज हैं परंधाम हैं परमह हैं प्रत्यक्योति हैं परंज्योति हैं परंश्रद्ध हैं परंरह हैं प्रत्यगामा हैं प्रबुद्धामा हैं महात्मा हैं आत्ममहोदय हैं परमामा हैं प्रशातात्मा हैं परामा हैं और आमनिकेतन हैं।। २ -२२।।

व्याख्या—ह अन त मुखके स्वामी जिने न्देच सर्वदा सर्वाझम श्राप समृद्धिशाली हैं अत आन दम्प हैं (१६)। परम अथात उत्हृष्ट आनन्दके धारक हैं अत परमानन्द हैं (१७)। सदा-सवकाल सुखरूप हानसे सदान द हैं अथवा सत अथात समीचीन अविनाशी आनन्दरूप हैं अत सदान न कहलाते हैं (१८)। सना उदयरूप हैं अर्थात किसी भी समय आपकी ज्ञानज्योति अस्तंगत नहीं होती है अत सनादय हैं। अथवा सदाकाल उत्कृष्ट अय अर्थात् जगद्-हितकारी शुभावह विधिके कत्ता होनेसे भी सदोदय कहलाते हैं (१६)। निय आन दरूप होनेसे नित्यानन्द कहे जाते हैं (२)। महान आनन्दके धारक हैं अत महानन्द हैं। अथवा मन्य जीव आपकी मह अर्थात पूजा करनेसे आन दको प्राप्त हाते हैं इसिलए भी आप महान द कहलाते हैं (२१)। पर अथात उत्कृष्ट आनन्दके धारक हैं अत परमान द हैं। अथवा पर आर्थात् अन्य सर्व प्राण्योंको आन दके उत्पन्न करनेवाले हैं इसिलए भी परमानन्द कहलाते हैं (२२)। पर उत्कृष्ट अथवात् तीर्थकरादि विश्विष्ट पुण्य उत्यादक हानेसे भी परोदय कहलाते हैं (२३)। परम अतिशयशाली ज्ञोज अर्थात् करसाहके

परमेडी महिहातमा बेहात्का स्वात्मविहितः । महानिही सहानिही निकटातमा हटासाध्य ॥२३॥ एकविद्यो महाविद्यो महाजद्यपरेश्यर । पंचवदासय सार्वे सर्वविद्य गर स्वम् ॥२४॥

पर्मे उन्हें इन्द्र घरखेन्द्र नरेन्द्र गर्खान्द्रादिनैदिते पर तिइतीति । श्रतिशयेन महान् श्रात्मा यस्येति । स्ववा मही श्रष्टमन्मौ तिष्ठति हति महिष्ठ महिष्ठ श्रात्मा यस्येति । श्रातिशयेन प्रशस्य श्रेष्ठ । श्रयंवा स्वित्रायेन दृद्ध लोकालोकव्यापी श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रात्मा यस्येति । केवलशानापेत्वया सर्वव्यापी जीवस्वरूप इत्यय । स्नात्मिनि निक्शुद्धबुद्ध कस्वरूपेऽतिशयेन स्थित । ब्रह्मिश्च केवलशाने न्यतिशयेन तिष्ठतीति । महती निष्ठा स्थिति क्रिया यथाख्यातचारित्र यस्येति, परमौदासीनतां प्राप्त इत्यर्थ । नि श्रतिशयेन रूदक्षिमुवनहद्द श्रात्मा यस्येति हदात्मा निश्चलस्वरूपा श्रयन्त वज्ञोपेता सत्तामात्रावलोकिनी हक् दर्शन यस्येति ॥२३॥

एका ग्रहितीया केवलशानलचाणोपलाहिता मतिभताविधान पर्ययरिता विद्या यस्येति । महती धारक हैं अत परमोज हैं (२४)। परम तेजके धारक होनेसे परंतेज कहलाते हैं (२५)। धाम क्रीर मह शब्द भी तज ऋर्थके वाचक हैं। हे भगवन आप परम धाम और परम महके धारक होनेसे परंधाम और परंमह कहे जाते हैं ( २६-२७ )। प्रत्यक अर्थात पाखा य ज्यातिके धारक हैं अत प्रत्याज्योति हैं अर्थात आपके पीछे कोटि रविकी प्रभाको लज्जित करनेवाला भामण्डल रहता है (२८)। परम ज्योतिके धारक होनसे परंज्योति बहलात हैं (२६)। परमन्नहा अर्थात् केवलज्ञानके धारक हैं अत परंबद्ध हैं (३)। रह नाम गुप्त और तत्वका है आपका स्वरूप अत्यात गुप्त अर्थात सुद्म और अतीद्रिय है अत आप परंरह कहलाते हैं (३१)। प्रत्यक श र श्रष्टका और आत्मा शन्त बुद्धिका भी वाचक है। आप सर्व श्रेष्ठ बुद्धिके धारल हैं अत प्रत्येगा मा हैं (३२)। आपका आत्मा सर्वकाल प्रबुद्ध अर्थात जामत रहता है अत आप प्रबुद्धात्मा हैं (३३)। आपका आत्मा महान है अथात ज्ञानकी अपेना लोकालोकमें व्यापक है अत आप महात्मा हैं (३४)। आप आ माने महान् उदयशाली तीथकर पदको प्राप्त हैं अत आत्ममहोदय हैं (३५.)। आपका आत्मा परम केवल ज्ञानका धारक है अत आप परमात्मा हैं (३६)। आपने घातिया कर्मांका इय कर उहे सत्रके लिए प्रशान कर दिया है अत आप प्रशानात्मा हैं (३७)। पर अर्थात उत्कृष्ट आत्मा होनेसे परात्मा कहलाते हैं। अथवा एकेद्रियादि सर्व पर प्राणियोंके आत्माओंको भी निश्चयनयसे आपने अपने समान बताया हैं अत आप परात्मा कहे जाते हैं। (३८)। आपके आत्माका निकेतन अर्थात् रहनेका आवास (घर) आपका आत्मा ही है बहिजैनोंके समान शरीर नही अत आप आत्मनिकेतन कहलाते हैं (३६)।

अर्थ- हे परमेश्वर आप परमेष्ठी हैं महिष्ठात्मा हैं, श्रेष्ठात्मा हैं स्वात्मनिष्ठित हैं बहा निष्ठ हैं, महानिष्ठ हैं निरूढा मा हैं और रहात्मण्य हैं।।२३।।

क्याक्या — हे परमेष्ठिन आप परम अर्थात् इन्द्र नागे द्र धरणेन्द्र गणधरादिसे वंद्य आईन्त्य पदमे तिष्ठते हैं, अतएव परमेष्ठी कहलाते हैं (४)। अतिशय महान आत्मस्वरूपके धारक हैं, अतः महिष्ठात्मा हैं। अथवा इप प्राग्भार नामक आठवीं मोचमही पर आपका आत्मा विराजमान है इसलिए भी आप महिष्ठात्मा हैं (४९)। अष्ठ शब्द अति प्रशस्त और वृद्ध या व्यापक अर्थका याचक है। आपका आत्मा अति प्रशस्त है और केवलहानकी अपेदा सर्वव्यापक हैं अत श्रेष्ठात्मा हैं (४२)। आप स्व अथात् निज शुद्ध-बुद्धस्वरूप आत्मस्वमावमे अतिशय करके अवस्थित हैं, उससे कदाचित् भी त्रिचलित नहीं होते, अत स्त्रात्मनिष्ठित कहे जाते हैं (४३)। बहा अथात् कनन्तज्ञानी आत्मामें विराजमान होनेसे बहानिष्ठ कहलाते हैं (४४)। महान्निष्ठावान हैं अर्थात् परम उदासीनताक्ष्म यथार्यात-चारित्रके धारक हैं अत महानिष्ठ कहे जाते हैं (४५)। निकट अर्थात् त्रिशुवनमें आपका आत्मा प्रसिद्ध हैं, अतः निक्डात्मा हैं (४६)। दहात्मा अर्थात् निश्चल स्वरूपवाले अनन्त दर्शनके धारक हैं अतः हिल्डात्मा हैं (४६)।

अर्थ-हे परमेश्वर आप एकविन हैं महाविन हैं, महाबद्धापदेश्वर हैं पंचमहासय हैं,

केनलकानलक्ष्णा विद्या यस्यित । ब्रह्मण्य केवलकानस्य पदं स्थानं ब्रह्मपदं महस्य तत् ब्रह्मपदं च महाब्रह्मपद मोक् तस्य इएवर स्थामी । स्वथवा महाब्रह्मण्यो गणुषरदेवादय पदयोक्षरण्योलंका महाब्रह्मपद मोक् तस्य इएवर स्थामी । स्वथवा महाब्रह्मण्य । पंचिम ब्रह्मममितिश्रुलाविष्ठमन महाब्रह्मपदा तथामीश्वर । स्वथवा महाब्रह्मपद समवसरण्य तस्येश्वर । पंचिम ब्रह्मममितिश्रुलाविष्ठमन पर्ययकेवलकानिर्निष्ट्रंत निष्पन्न पाव्यवस्य केवलकाना तर्गमितस्वात् । सर्वेभ्य हितः ब्रह्मि स्वर्हान्यायापाप्यायमर्गलाधुमिनिर्वृत्त निष्पन्न पन्यपरमष्टिना गुण्णैवपेतस्वात् । सर्वेभ्य हितः ब्रह्मि सर्वा चार्यो विद्या च सर्वविद्या सकलविमलकेवलकानम् तस्या इरवर । शोमना समवशरण्यलक्षणा मोनलक्षणा निष्त् (प्राग् ) भारनाम्नी भू स्थान यस्येति स्वभू ॥२४॥ स्वनन्ता धी केवलकानलक्षणा धी बृद्धिर्यस्येति स्वथवा श्रनन्तस्य शोपनागस्य धीक्षिन्तन यस्मिन स्वथवा श्रनन्तो पीर्यस्य स्वयवा श्रनन्तो पीर्यस्य स्वयवा श्रनन्तो । स्वनन्तो प्रतन्ते केवलकानेनोपलिक्ति श्रात्मा यस्येति वा । स्वनन्तो विनाशपहित स्वात्मा यस्येति । स्वयवा स्वनन्तानन्ता स्वामानो जीना यस्य मते सोऽनन्तामा । स्वनन्ता शक्तिस्यति । स्वनन्ता दक्षेति । स्वनन्ता स्वर्यति । स्वनन्ता परिति । स्वनन्ता स्थिति । स्वनन्ता परिति । स्वनन्ति । स्वनित्ति । स्वनिति । स्वनिति । स्वनिति । स्वनिति । स्वनिति । स्वन

साव हैं सविवयश्वर हैं स्वभू हैं, श्रम तथी हैं श्रम तात्मा हैं श्रम तशक्ति हैं, श्रम तहक् हैं श्रम ताम तथीशक्ति हैं श्रम तिवत् हैं श्रीर श्रम तमृत् हैं ॥२४-२५॥

ज्याक्या - एक अर्थात अद्वितीय केवलज्ञानरूप विद्यांके धारक होनेसे एकविद्य हैं (४८)। केवलज्ञानलक्षण महाविद्याके धारी हैं अत महावित्य कहलाते हैं (४६)। महाब्रह्मरूप मोक्तपदके स्वामी हानसे महाब्रह्मपदेश्वर कहलात हैं। अथवा हरि हर ब्रह्मादि लोक-प्रसिद्ध महाद्वता भी आपके पद पद्मोकी सेवा करत है और आप महाबद्धपद अर्थात् गण्धरादिकोंसे युक्त समवसरण्के ईरवर हैं इसलिए भी महाब्रह्मपदेश्वर कहलाते हैं (५)। आप पाचीं झानोसे निष्पन्न हैं अथवा पाची परमेश्वियोके गुणोसे सम्पन्न हैं अतएव पंचन्नक्षमय हैं (५८)। सब प्राणियोंके हितेषी हैं अत साव कहलाते हैं (५२)। श्राप लाक-प्रसिद्ध स्वसमय परसमय सम्ब भी भाव विद्यात्रों के ईश्वर हैं तथा पर माथ-स्वरूप निमल केवलज्ञानरूप विद्याके स्वामी हैं अत सर्वविद्यश्वर हैं (५३)। अरह त-अवस्थामे समवशरणस्वरूप त्रीर सिद्ध दशाम सिद्धशिलारूप सु दर भूमिपर विराजमान होनेके कारण सुभू कह लात हैं (५४)। अन तपरिमाण्वाली केवलज्ञानलक्षण बुद्धिके धारक हैं, अत अन तधी हैं। अथवा अन तकाल तक क स्वरूप रहनेवाले तथा अन त सुखसे सयुक्त माक्तमे ही निरन्तर बुद्धिके रागे रहतसे भी अत तथी कहलाते हैं। अथवा अन त नाम शेषनागका भी है उसकी बुद्धि निर तर आपके गुरा चित्तनम ही लगी रहती है इस लिए भी आप अन तथी कहे जाते हैं। अथवा दीकाके समय अन्त सिद्धोमे आपकी बुद्धि लगी रही अत आपका अन्तधी नाम सार्थक है (५५)। अन्त केवलज्ञानसे एक आपका आत्मा है अत आप अन्तात्मा है। अथवा जिसका कभी अप्त न हा उसे अन्त कहते हैं आपनी राष्ट्र दशाको प्राप्त आत्माका कभी विनादा नहीं होगा श्रतः श्राप श्रन तात्मा कहलात हैं। अथवा श्रापके मतमें श्रन त श्रात्माएं बतलाई गई हैं (५६)। आपकी शक्ति अनन्त है अत आप अन तशक्ति कहलाते हैं (५०)। आपका केवल दर्शन भी अनन्त है. श्रत श्राप श्रनन्तटक हैं (५८)। श्रापके ज्ञानकी शक्ति श्रन तान तहें श्रत श्राप श्रनन्तान तथीशक्ति कहलाते हैं (४६)। अापका चित अथात केवलज्ञान अनन्त है अत आप अनन्तचित हैं (६०)। आपका मृत अर्थात् आनन्द-सुख भी अन त है अत आप अनन्तमृत भी कहे जाते हैं (६१)।

१ विशेषके लिए इसी नामकी भुतसागरी टीका देखिये ।

सर्गात्रकारा सर्वाक्षेत्राकारकारी समजवीः । कर्मसाची जगवश्चरकार्यास्मात्र्यस्थिति ॥२६॥ जिस्त्वाक्षीटप्रसम्बर्धीस्मा कर्मकारी विशेषरः । भूतस्मा सञ्चलञ्चीतिर्विश्वक्योतिरतीन्त्रियः ॥२७॥

सदा सर्वकालं प्रकाश केवलशानं यस्येति, एकसमयेऽपि शानं न शुट्यति मगवत इत्यर्थ । सर्वान् श्रार्थान् द्रव्याशि पर्यायां साद्धात्करोति प्रत्यन्तं जानाति परयति चेत्येवंशीलः । समा परिपूर्णा धीनुंदि केवलशानं यस्येति । कर्मणा पुण्य पापाना साद्धी शायक , अन्वकारेऽपि प्रविश्य पुण्यं पापं वा य किवलशानं यस्येति । कर्मणा पुण्य पापाना साद्धी शायक , अन्वकारेऽपि प्रविश्य पुण्यं पापं वा य किवलशानं यस्येति । कानातीत्यय । जगतां त्रिमुवनस्थितप्राणिवर्गाणां चनुलांचनसमान । अलक्ष्य अविश्वेय आत्मा स्वरूप यस्येति अश्वस्थानां मुनीनामपि अहर्य इत्यथ । अचलो निभाला स्थिति स्थान समाचार यस्येति आत्मानि एकलोलीमावो इटचारित्र इत्यर्थ ॥२६ ॥ निगता आवाषा कच्चं यस्येति । अप्रतक्यं अविश्वेय अविनार्य अवकालेमावो इटचारित्र इत्यर्थ ॥२६ ॥ निगता आवाषा कच्चं प्रमीति । अप्रतक्यं अविश्वेय अविनार्य अवकालम्य आमा स्वभाव स्वरूपं स्थिति । धर्मेणोपलित्ति चक्कं धर्मचक्र विद्यते यस्य स तथोक्त । विदा विद्यकनानां मध्ये वर श्रेष्ठ । भूत सत्यार्थ आत्मा यस्येति भूतात्मा कोऽली आत्मशब्दस्य सत्या (वाच्या )र्थ इति (चे) तुच्यते—अत सातत्य—(गमने ) इति तावत् धानार्था इत्यभिधानात् । तथा चोक्त—

सत्तायां मंगले वद्धौ निवासे यासिसंपदो । श्राभिप्राये च शासी च प्राद्धर्मांचे गती च भू ॥

इति वचनात् । भूतो लोकालोकस्य शानेन यापक आतमा यस्यति भूतात्मा न तु पृथिव्यप्तेजोवायु लक्षणचतुर्भूतमयक्षार्वाककथित आत्मा वर्तते । सहज स्वाभाविक ज्योति केवलशान यस्येति । विश्वस्मिन् लोके अलोके च ज्योति केवलशान केवलदर्शनलक्षण ज्योतिलोंचनं यस्येति । अथवा विश्वस्य लोकस्य ज्योतिक्षज्ञ विश्वज्योति लोकलोचनमित्यर्थ । अतिकान्तानि इन्द्रियाणि यनेति इन्द्रियशानगृहित इत्यर्थ ॥ २७॥

अर्थ ह प्रकाशपुत्र, आप सदाप्रकाश हैं सर्वाधसानात्कारी हैं, समप्रधी हैं, कमसानी है जगनत हैं अलस्यात्मा हैं अनलस्थित हैं निराबाध हैं, अप्रतन्यात्मा है, धर्मनकी हैं, बिदा वर हैं भूता मा हैं सहज योति हैं विश्व योति हैं, और अतीन्द्रय हैं।।२६-२७।

ब्याक्या ह अलण्ड प्रकाशके पंज, आप सर्वदा प्रकाशरूप हैं आपकी ज्ञानज्याति कभी बुभती नहीं है, अत आपका नाम सदाप्रकाश है (६२)। आप सर्व अथौंके अथात द्रव्योके समस्त गुण-पयायोके प्रत्यक्त करनवाले ज्ञाता हैं, अत सर्वार्थसाक्तात्कारी कहे जाते हैं (६३)। समप्र अर्थात समस्त ज्ञेयप्रमाण बुद्धिके धारक हानसे सममधी हैं (६४)। पुण्य पापरूप कर्मीके साची अर्थात् झाता हैं, अतएव आप कर्मसाची कहे जाते हैं। यदि कोई मनुष्य घोर अध कारमे प्रवश करके भी कोई भला-बुरा कार्य करे, तो भी आप उसके ज्ञाता हैं (६५)। तीनों जगत्में स्थित जीवोके लिए आप नेत्रके समान मार्ग-दर्शक हैं, अत आप जगवन् कहलाते हैं (६६)। मन प्रयक्तानके धारी छद्मस्थ वीतरागी साधुजनोके लिए भी आएकी आत्मा अलस्य हैं, अर्थात् झानके अगोचर हैं अतएव योगीजन आपको अलस्यात्मा कहते हैं (६७)। आपकी अपने आपमे स्थिति अचल है आप उससे कवाचित भी चल विचल नहीं होते, अतएव आप अचलस्थिति कहलाते हैं (६८)। आप सर्वप्रकारके कच्नोंकी बाधाओंसे रहित हैं, अतः निराबाध हैं (६६) आपके आत्माका स्वरूप हम अदुमस्य जनोंके प्रतक्ये अर्थात् विचार या चिन्तवनसे परे है अतएव आप अप्रतक्यांत्मा हैं (७०)। जब आप भव्य जीवोंके सम्बोधनके लिए भूतल पर विहार करते हैं, तब आपके आगे आगे धर्मका साजात् प्रवर्तक एक सहस्र अर (आरों) से रुचिर अत्यात दैरीप्यमान धर्मचक आकाशमें निराधार चलता है, जिसके देखने मात्रसे ही जगजनोंके सन्ताप शा त हो जाते हैं और समस्त जीव आपसमें वैर-माय भूतकर आनन्तका अञ्चलक करते हैं। इसप्रकार धर्मचक्रके धारण करनेसे आप धर्मचक्री कहे जाते हैं (७१)। बिद्र

केवली केवलालीको सोकासोकविलोकन । विविक्त केवलोऽम्यक शरस्योऽचिन्त्यवसव ॥२८॥ विश्वसृद्धिकरुणस्मा विश्वासमा विश्वकोसुच । विश्वस्थापी स्वयज्योतिरचिन्त्यात्मासितप्रम ॥२३॥

केवल केवलशान ि द्यंत यस्यति । केवलोऽसहायो मितशानादिनिय्ये द्यालोक केवलशानाद्योतो यस्येति । लोकालाकयोर्थिलाकन स्रवलाकन यस्यति । विविच्यते स्म विविक्त सर्वविषयेन्य पृथगम्त विवित्त प्रथमित । केवलोऽसहाय वा के वलो स्मामन वल यस्येति । स्रव्यक्त इन्द्रियाणा मनस स्माम्य स्माम्य केवल शानेन गम्य इत्यथ । शाक्ति स्मामन वल यस्येति । स्रव्यक्त इन्द्रियाणा मनस स्माम्य स्मामय विभव विभुत्व यस्येति ॥ स्माम्य विभव विभाव वि

जानोम श्राप सबश्रष्ठ हैं श्रत विंदावर हैं (७१)। भूत अथात सत्याथ स्वरूप को श्रापक श्रापम के प्राप्त कर लिया ह श्रत श्राप भूतात्मा हैं (७३)। सहज श्रयांत् स्वाभाविक केवल ज्ञानरूप ज्योतिक धारक होनेसे श्राप सहज याति कहलाते हैं (७४)। श्रपन श्रन त ज्ञान-दशनसे समस्त विश्वके ज्ञाता-हच्टा हैं और सवलोकके लोखनस्वरूप हैं श्रत योगीजन श्रापको विश्व योति कहते हैं (७५)। इद्रिय ज्ञानसे श्रतीत हैं श्रत श्रतीन्द्रिय हैं (७६)।

अर्थ-ह प्रकाशपुञ्ज आप केवली है केवलालोक हैं लोकालोकविलोकन हैं विविक्त हैं केवल हैं अव्यक्त है शरण्य हैं अचित्यवभव हैं विश्वसृत् हैं विश्वरूपात्मा हैं विश्वरूपात्मा हैं विश्वतामुख हैं विश्वव्यापी हैं स्वयज्योति हैं अचित्यात्मा हैं और अमितश्म हैं॥२८-२८॥

ब्याक्या-नेवल अर्थात् केवलज्ञानके धारक होनसे मुनिजन आपको केवली कहते हैं (७७)। केवल नाम पर-सहाय-रहित एकमात्र असेलेका है आपका आलोक अथात ज्ञानरूप उदात इन्द्रिय रहित है अत आप केवलालोक कहलाते हैं (७८)। लोक और अलोकके अवलोकन करनेसे आप लाकालोकविलोवन कहलाते हैं (७६)। सब विषयोसे श्राप पृथम्भूत हैं, श्रतण्व साधुजन श्रापको विविक्त कहते हैं (८)। आप सदा काल पर-सहाय-रहित एकाकी हैं अत केवल हैं। अथवा के अर्थात् आपके आत्मामे अनन्त बल हैं अतएव आप वेबल कहलाते हैं (८८)। आप इट्रिय और मनके सगस्य हैं अत अञ्यक्त कहलाते हैं (⊏२)। शरएागतको शरए। देकर उनके दुख दूर करते हैं अत शरुण्य कहे जाते हैं (८३)। आपका वैभव अचि त्य है अर्थात मनके अगम्य है इसलिए झानीजन आपको अचिन्त्य वैभव कहते हैं (=४)। ह विश्वके इश्वर, ऋाप धर्मोपदेशके द्वारा सारे विश्वका भरण-पोषण करते हैं, अतएव आप विश्वभृत् हैं (५५)। लोकपूरणसमुद्धातके समय आपके आत्माके प्रदेश सारे विश्वमें फैल जात हैं इसलिए आप विश्वरूपा मा कहलाते हैं। अथवा जाननकी अपना जीवादि पदाथ जिसमें प्रवेश करते हैं, ऐसा केवलकान भी विश्व शब्दसे कहा जाता है, उसरूप आपका आत्मा है इसलिए भी आप विश्वरूपातमा हैं ( ८६ )। जिस प्रकार चचुमे लगा हुआ काजल चचु शब्दसे और प्रस्थ प्रमित धान्य प्रस्थ शब्दसे कहा जाता है, उसी प्रकार विश्वमें स्थित प्राणिगण भी बिश्व शब्दसे कहे जाते हैं। ऐसे विश्वको आप अपने समान मानते हैं अत आपको लोग विश्वासमा कहते हैं। अथवा थिश्व नाम केवलज्ञानका है। केवलज्ञान ही आपकी आत्माका स्वरूप है, इस

#### महौक्त्यों महावेशिमेंशकाओं महोदयः । महोपुभोग शुगतिमहामीनी महावतः ॥३ ॥ ॥ इति केर्यक्रकाम् ॥

महत् श्रोदार्यं दानशक्तिर्यस्थेति भगवान निर्मन्योऽपि सन् वास्तितफलप्रदायक इत्यर्थ । महती बोधि वैरान्यं रकत्रयप्राप्ति वो यस्येति । महान् लामो नवकेवललिधलत्त्वाणो यस्येति । महान् तीथकरनामकर्मणा उदयो विवाको यस्येति । महान् उपभोग सच्छत्र-चामर विद्यासनाशोकतव्यमुखो मुहुर्भोग्य समवशरणादिलत्त्वणं वस्तु यस्येति । शोभना मति केवलशान यस्येति । महामोग ग घोदकदृष्टि पुष्पदृष्टि शीतलमृदुसुग घष्ट्रपतो वातादि लक्ष्यो भोग सकृद् भोग्य वस्तु यस्येति । महत् वल समस्तवस्तुपरिन्छदकलत्त्वण् केवलशान यस्येति ॥ ३ ॥ ॥ इति सर्वश्रशतम् ॥

लिए भी आप विश्वातमा कहलात है (=0)। समबसरए-स्थित जीवोंको विश्वत अथात् चारो और आपका मुख दिखाई देता है अत आप विश्वतोमुख कहे जात हैं। अथवा विश्वतोमुख जलका भी नाम है, क्योंकि उसका कोई एक अम भाग निश्चित न होनेसे सब ओर उसका मुख माना जाता है। जिस प्रकार जल वस्त्रादिक मैलका प्रज्ञालन करता है, तृषितोकी प्यास शान्त करता है और निर्मल स्वरूप होता है उसी प्रकार आप भी अगज्जनोंके अनन्त भव-संचित पापमलको प्रज्ञालन करते हैं विषय जनित तृषाका निवारण करते हैं और स्वयं निर्मल-स्वरूप रहत हैं इसिलए भी योगिजन आपको विश्वतोमुख कहते हैं। अथवा आपका मुख संसारका तस्यित अर्थात निरा करण करता है इसिलए भी आप विश्वतोमुख कहलाते हैं। अथवा केवलशानके द्वारा सर्वाक्रसे आप सारे विश्वको जानते हैं इसिलए भी आप विश्वतोमुख कह जात है (==)। जाननेकी अपेका आप सारे विश्वके ज्याप है अथवा लोकपूरण दशमे आपके प्रदेश सारे विश्वके व्याप्त हो जात हैं, इसिलए आप विश्वव्यापी कहलाते हैं (=E)। स्वय प्रकाशमान होनेसे आप स्वयञ्चोति कहलाते हैं (Eo) आपके आत्माका स्वरूप अचिन्त्य अर्थात् मन और वचनके आगोचर है अत आप अचिन्त्यातमा हैं (E१)। केवलक्कानरूप आत्रिक प्रमा भी आपकी अपरिमित है और शारीरिक प्रमा भी कोटि सुय और कोटि चन्द्रकी प्रभाको लिज्जित करनेवाली है अत आप अमितप्रम कहलाते हैं (६२)।

अथ-हे विश्वेश्वर आप महौदार्थ हैं महाबोधि हैं महालाभ हैं महोत्य हैं, महोपभीग

हैं सुगति हैं महाभोग हैं और महाबल हैं।।३०।

क्याक्या—हे भगवन आपकी भौदाय अर्थात् दानसित महान् है क्योंकि वैराग्यके समय आप सर्व सम्पदाका दान कर देते हैं और आईन्त्यदशामें निर तर अन त प्राण्योको अभय दान देते हैं इसलिए आप महोदाय हैं (६३)। रत्नअयकी प्राप्तिको बोधि कृहते हैं। आप महा बोधिके धारक हैं अत मुनिजन आपको महाबोधि कहते हैं (६४)। नवकेवललिपरूप महान् लामके धारक हैं अतः आप महालाभ नामसे प्रख्यात हैं (६५)। तीर्यकरप्रकृतिके महान् उदयके धारक होनेसे आप महोदय कहलाते हैं। अथवा महान् उत्कृष्ट अय अर्थात् शुभावह विधिके धारक हैं। अथवा कृषाचित् भी अस्तगत नहीं होनवाले केवलज्ञानरूप सूर्यके महान् उदयके धारक हैं। अथवा महस नाम केजका है और द शब्द क्याका सूचक है। आपकी द्वा केवलज्ञानरूप तेजसे युक्त है इसलिए भी आप बहोदय कहलाते हैं (६६)। ब्राञ्ज, जामर, सिहासनादि महान् उपयोगके धारक होनेसे महोपभोग कहलाते हैं (६७)। शोमन गति अर्थात् केवलज्ञानके धारक होनेसे अथवा श्रेष्ठ पंचमगति मोद्यके धारक होनेसे आप सुपति कहलाते हैं (६०)। गान्धोदकहिए पुष्पवृष्टि आपि महान् भोगके धारण करनेसे तथा प्रतिसमय अनन्यसाधारण स्तरी-स्थितिके कारणभूत परम पवित्र नोकर्मरूप पुद्गल परमाणुकोंको अहण करनेसे आप सहाभोग कहे जाते हैं (६६)। वाल्यावस्थामें संगम नामक देवके गर्वको खब करनेसे तथा आईन्त्यावस्थासे अनन्त कलशाली होनेसे आपको भृतिजन महावल कहते हैं (१००)। इसकार देवीय सर्वहासक समझ हुया।

## (३) अथ यज्ञाहशतम्-

यज्ञाहीं भगवानहत्महाहीं मधवाऽर्घित । भृताधयज्ञपुरुषो भृतार्धकतुपूरुष ॥ ३१ ॥ पूरुयो भट्टारकस्तत्रभवानत्रभवान्यकान्। महामहाहस्तन्नायुस्ततो दीर्घायुरुयवाक ॥ ३२ ॥

जिनाना यजन यश याचिविछिपृन्छियिजिस्विपिराद्धियतां नह्। यश इन्द्र धररोन्द्र नागेन्द्रादिङ्कता महंग्या पूजामन यमंभाविनीमहतीति यशाई कर्मण्यण्। भगो शानं पिपूर्णेश्वय तप श्रीवैराग्य मोद्धश्च विद्यते यस्य स तथाक्त । इन्द्रादिङ्कतामनन्यसभाविनीमईणामईतीति यग्यो भवताति । महस्य यशस्य श्रहीं योग्य श्रथवा मह्महतीति कर्मण्यण् । श्रथवा महाश्चासायह महाह श्रहे प्रशसायामिति साधु । मघ वता मघोना वा शतकतुना शकण् इन्द्रेण इन्द्रस्य वा श्रवित पूजित । श्रथवा मघं कैतव कपट वायन्ति शोधयन्ते ये ते मघवा जैना दिगम्बरा तैर्यचित मघवाचित । श्वन् युवन् मघोना च शौ च मघवान् मघवा वा । भूतार्थ सत्याथ यशपुरुष यशाई पुरुष श्रहं भूतार्थयशपुरुष । भूतार्थ सत्याथ कतुपूरुष यशपुरुष ॥३१॥ पूजाया नियुक्त । भद्दान् पंडितान् श्रारयित प्ररयति स्याद्वादपरीन्दार्थमिति भद्दारक । पूज्य पूज्य महापूजायोग्य इति । श्रहण्यस्य । पूज्य पुज्य श्रहर्था पूज्य वाग् यस्य स ॥३२॥

श्रर्थ-हे महामद्धा आप यहाई हैं, भगवान हैं श्रहन है महाह हैं मववार्चित हैं, भूतार्थ यहपुरुष है भूतार्थकृतुपूरुष है पूज्य हैं भटारक हैं तत्रभवान है श्रत्रभवान है महान हैं महामहाह है तत्रायु ह, दीर्घायु हैं, श्रध्यवाक हैं।।३१ ३२।।

व्याख्या-हे जगत्पू य जिने द्र, श्राप ही इ.द्र नर द्र धरण द्रादि के द्वारा की जानवाली पूजा के याग्य है अत यतिजन आपको यज्ञाह कहते हैं (१)। भगश ट एरवय परिपूर्ण ज्ञान तप लच्मी वैराग्य श्रीर माच इन छह श्रर्थीका वाचक है आप इन छहासे सयुक्त हैं अत योगिजन श्चापको भगवान कहते हैं (२)। त्राप त्राय जनोम नहीं पाइ जानेवाली पूजाके याग्य हानसे श्चहन् कहलात है। अथवा अकारसे माहरूप अरिका रकारसे झानावरण और दशनावरणरूप रजका तथा रहस्य अथात् अतराय कमका महण् किया गया है। ह भगवान आपन इन चारो ही घातिया कर्माका हनन करके अरह त पर प्राप्त किया है इसलिए आप अहन अरह त और अरिह त इन नामोसे पुकारे जात है (३)। आप मह अथात पूजनके योग्य हैं अथवा महान् योग्य हैं इसलिए श्वाप महाह है (४)। मध्वा नाम इद्रका ह आप गर्भादि कल्याएकोमे इद्रके द्वारा अर्चित हैं इसलिए मघवार्चिन कहलात ह। अथवा मघ नाम छल कपनका है उसे जो वायन अर्थात शोषण करते ह व मचया ऋथात् दिगम्बर जैन कहलाते ह । उनके द्वारा ऋाप पूजित है, इसलिए भी ऋाप मचवार्चित कहलात हैं (५)। यह अरेर ऋतु एकाथवाचक हैं भूताथ अथात स याथ यहके योग्य न्याप हा सत्य पुरुष ह इसलिए त्याप भूताययज्ञपुरुष त्यार भूतायक्रतुपूरुष कहे जाते हैं (६-७) पूजाके योग्य होनसे आप पूज्य है (=)। मूट अर्थात् विद्वानोको आप स्याद्वादकी परीक्षाके लिए प्ररेशा करत हैं अत आप भट्टारक कहलाते हैं (६)। तत्रभवान और अत्रभवान य दोनों पद पूज्य अर्थ में प्रयुक्त हात हैं। आप सर्व जगत्में पूज्य हैं अतं तत्रभवान और अन्नभवान कहे जाते हैं (२०११)। सर्व श्रेष्ठ होनेसे महान कहलाते हैं (१२)। महान पूजनके याग्य हानसे महामहाई कहलाते हैं (१३)। तत्रायु और दीर्घायु ये दानो पद पूज्य अर्थके वाचक हैं। आप त्रैलोक्य-पूज्य हैं अत तत्रायु और दीर्घायु कहलात है (१४ १५)। आपकी दिव्यध्वनिरूप वासी सर्वजनोसे अध्ये अर्थात् पूज्य है, अत श्राप अर्ध्यवाक हैं (१६)।

बाहाच्यः परमाशस्य प्रंचकत्यासपृतिकः । द्विक्युक्षिशकोदमो बसुधाराविकास्यवः ॥ ६३ ॥ सुस्वमदर्शी दिख्योजा अधीलेवितमातृक । स्यामकार्मं श्रीपृतनार्मो गर्भोत्वविष्कृतः ॥ ६७ ॥ विक्योपधारोपधिकः पद्मभूर्तिककः स्वजः । सर्वीयकसा पुण्योगो भास्वानुद्भृतदेवत ॥२५॥ विक्योपधारोपिकः प्राभूतिकक्षितः स्वजः । सर्वोत्तकसा पुण्योगो भास्वानुद्भृतदेवत ॥२५॥

पूज्य , परमिरि हादिमिराराध्ये परमाराध्य परमशासावाराध्य परमाराध्य । पचसु कल्यायोषु सर्मा वतार जन्माभिषेक नि क्रमण शान निर्वाणिषु पूजित । हश सम्यक्त्यस्य विद्युह्मिरतीचारता यस्य गणस्य हादशभेदगणस्य स हिवशुद्धि हिग्बुह्मिश्चासौ गण तिस्मिन् उदम उत्कर्षेण मुख्य । वसुधारामि रक्ष सुवर्णादिधनववर्णोर्यचितं पूजितं आस्पदं मातुरगणं यस्पेति ॥६३॥ सुब्दु शोमनान् स्वमान् मातुदर्शयति । दिव्य अमानुष श्रोजोऽवश्मो दीप्ति प्रकाशो वल धातु तेजो वा यस्य । शाया शकस्य महादेव्या सेविता आराधिता माता अम्बिका यस्य नयन्तात् इंदत्यत् शेषाद्वा बहुन्नीही क । गर्मषु उत्तमो गर्म रक्षगर्म रत्नैध्यलितो गर्मो वा यस्य स रक्षगम नवमासेषु रक्षदिसंभवात् । श्रीशब्देन श्री ही धृति कीर्ति हुद्धि लच्मी शान्ति पृष्टिप्रभत्यो दिक्षुमार्यो लभ्यन्ते । श्रीमि पूत् पवित्रित गर्मो मातुददर यस्य । गर्मस्य उत्सवो गर्मकल्याण देवे कृत, तेनोक्कृत उन्नत ॥३४॥

दिल्येन देवोपनीतेनोपचारेगा पूजया उपचित पुष्टिं प्राप्त वा पुष्टिं नीत । पद्मैरपलिस्ता

अर्थ—ह महामहा आप आराध्य हैं, परमाराध्य हैं पंचकत्याणपूजित हैं टिन्बशुद्धि गणांदप हैं वसु गरार्चितास्पद हैं, सुस्त्रप्रदर्शी हैं, दिन्यीज हैं शवीसेवितमातृक हैं रत्नगभ हैं गर्भोत्सवाच्छत हैं।।३३–३४।।

क्याक्या — निर तर श्राराधनाक परम योग्य हैं अत श्राराध्य कहलाते हैं (१७)। विभव शाली इ द्रादिकों के द्वारा श्राराधनाक याग्य होनसे परमाराध्य कहे जाते हैं (१८)। गर्भावतार श्रादि पंच कल्याणकोम सर्व जगत्के द्वारा पूजे जाते हैं अत पंचकल्याणपूजित कहलाते हैं (१६)। सन्यग्दशनकी विशुद्धि युक्त द्वादश भेद रूप गण्में प्रमुख होनेसे श्रापको लोग हिन्दशुद्धिगणो दम कहते हैं (२०)। वसुधारा श्रायांत र न, सुवर्ण आदि धनकी वर्षाके द्वारा ज मभूमिरूप श्रास्पद धर्यात माताके भवनका श्रागण इन्द्रादिकों के द्वारा पूजा जाता है श्रात आप वसुधाराचितास्पद कहलाते हें (२१)। गर्ममे श्रानेके पूर्व श्राप माताका सुन्दर सालह स्प्रामेंके दशक है अत सुस्व प्रदर्शी कहलाते हैं (२२)। श्रोज शब्द दीप्ति प्रकाश वन और तेजका वाचक है। श्राप मनुष्योंमें नहीं पाये जानवाले श्रोज के धारक हैं अत दि यौज हैं (२३)। श्रची श्रयांत् सौधर्मेन्द्रकी इन्द्रात्मीके द्वारा श्रापकी माताकी गर्भ और जमके समय सेवाकी जाती है अत आप शचीसवितमात्क कहलाते हैं (२४)। गर्भोंमे उत्तम गर्भको रक्तामें कहते हैं। श्रापका माताके उदर रूप गर्भमें निवास सर्व-श्रेष्ठ है अत आप रक्ताम कहलाते हैं। श्रयवा नव मास तक गर्भमें रहनके समय रक्ताकी वर्षा होती रहनेस आपको रक्तामें कहा जाता है (२५)। श्री ही धृति श्रादि दिक्छमारियोंके द्वारा श्रापकी माताका गर्भ पविच किया जाता है श्रत श्रापको श्रीपृतगर्भ कहते हैं (२६)। श्रापके गर्भ मे आनेका उत्सव देवोंके द्वारा किया जाता है श्रत श्रापको लोग गर्भोंस्तवोच्छित कहते हैं (२७)।

सर्थ — विच्योपचारोपचित हैं पद्मभू हैं, निष्कल हैं स्वज हैं, सर्वीयजन्मा हैं, युण्याग हैं, भास्यान हैं और उद्भ तदैयत हैं विश्वविद्यातसंभूति हैं, विश्वदेवागमाद्भुत हैं श्वीसृष्ट-प्रतिच्छन्द हैं. सहस्राज्ञहरात्सव हैं ॥३५-३६॥

व्याख्या है जिनेश्वर बाप देवोपनीत दिट्य पूजारूप उपचारसे गृहस्थायस्थामें पुष्टिक आप्त हुए हैं अत दिव्योपचारोपचित कहलाते हैं (२०)। आपके गर्भ-कालमें माताके मयनका आंगण पद्मोंसे व्याप्त रहता है अतः आप पद्ममू हैं। अथवा गर्भकालमें आपके दिव्य पुष्यके अभावसे गर्भाक्यमें एक कमलकी रचना होती है, उसकी क्रियांका पर एक सिंहासन होता है, उस

#### मृत्यदेशवतासीन सवशक्रतमस्कृत । हर्षांकुकामरक्षराक्षारक्षि मतोस्तवः ॥३०॥

भूमांतुरगण् यन्यति । श्रथवा मातुरदरे स्वामिनो दिव्यश्वन्त्या कमल भवति तत्कर्शिकाया सिंदायनं भवति, तिस्मन् सिंदायनं स्थितो गर्मरूपो भगवान् वृद्धि याति इति कारणात् पद्मभूमंगवान् भण्यते । निर्वता कला काला यस्येति । स्वेन श्रास्मना जायते उत्पद्यते स्वानुभूत्या प्रत्यक्तिभवति । श्रथवा शोभना रागदेष मोहादिरिहत श्रजो ब्रह्मा स्वज । सर्वेभ्यो हित सर्वीय सर्वीयं जन्म यस्येति । पुण्य पुण्योपाजन हेतुभृतमग शरीग् यस्येति । भास्यो दीसयो निद्यन्ते यस्येति चन्द्रार्ककोटेरिप श्रधिकतेजा इत्यर्थ । उद्भूत चट्यमागत उष्ट्रश्नृत वा देवत पुण्य यस्य स । विश्वित्मन् त्रिभुवने विश्वाता स्मृतिर्जन्म यस्येति । विश्वेष्मा भवनगानि व्यन्त न्यातिष्क कल्पवासिना देवाना श्रागमन श्रागमने सेवोपदीकनेन श्रसुतमाश्चय यस्मात् लोकाना स तथोत्त । शाया इन्द्राण्या सृष्टी विश्वियया कृतः प्रतिच्छद प्रतिकायो मायामयवालको यस्य स तथक्त । सहस्राद्धस्य इन्द्रस्य दशा लोचनाना उत्सव श्रानन्दो यस्मादिति ॥देद॥ हत्यन् नर्तनं कृत्रन् यो सारेगात्रत ति मन् श्रासीन उपिष्ट । सत्रै द्वित्रिशता शक्तेदेवेन्द्रनेमस्कृत प्रयामविषयीकृत । श्रामाश्च खगाश्च श्रमरखगा हर्षण जमाभिषेकावलोकनाय श्राकुला श्राधीना इपिकुला श्रानन्देन उत्सका निद्दलीभूता परमधर्मानुराग प्राप्ता श्रमर खगा यस्येति । चारण्यिणा मतोऽभीष्ट उत्सवो जन्माभिषेककल्याण् यस्येति ॥देशी

पर अवस्थित गभरूप भगवान वृद्धिका प्राप्त होत हैं इस कारणसे लोग भगवान्को पद्मभू, अ जभू आदि नामासे पुकारत ह (२६)। कला अर्थात समयकी मयादास रहित अनादि निधन हैं अते त्राप निष्कल है। अथवा निर्धित कला-कौशलरूप विज्ञानसे युक्त है इसलिए भी लोग आपको निष्कल कहते हैं। अथवा कल शन्य रेतस् अथात् वीयरूप धातुका भी वाचक है आपमेसे काम विकार सवथा निकल गया है अत आप निकल अथात काम विकार-रहित है। अथवा कल नाम अर्जाएका भी ह आप कवलाहारस रहित हैं इसलिए भी आप निष्कल हैं। अथवा निष्क अथात रत्नसुप्रणका रत्नवृष्टि पंचाश्चय आदिके समय भूतल पर लाते है इसलिए भी लोग आपका निष्कल कहत है। अथवा निष्क नाम हारका भी है। आप राज्यकालम एक हजार लड़ीके हारको अपन वन्न स्थल पर धारण करते है इसलिए भी आप निष्कल कहलात हैं (३ )। आप स्व अथात अपन आप ज म लत हैं यानी स्वानुभृतिस प्रत्यच प्रगट हात है इसलिए आप स्वज कहलात ह । अथवा राग द्वव-माहादिस रहित सु अथात सु दर अज (अहा) हैं इसलिए भी आपको लाग स्वज (स + श्रज) कहत हैं (३४)। श्रापका ज म सर्वीय श्रथात सबका हितकारक है इसलिए आप सर्वीयन मा कहलात है। क्योंकि आपके ज म-समय श्रीरोकी ता बात क्या नारिकयोंको भी एक चराके लिए मुख प्राप्त हाता ह (३४)। आपका शरीर जगज्जनोका पुण्यक उपाजनका कारराभृत है, श्चत आप पुण्याग वहलात ह । अथवा आपके शरीर क अंग पवित्र है मल-मूत्र-रहित हैं इसलिए भी आप पुण्याग कहलात ह । अथवा आपके द्वारा उपदिष्ट आचारागादि द्वादश अतके अंग पुण्य रूप हैं पूर्वापर विराधसे रहित हैं इस कारण भी लोग आप को पुण्याग कहते हैं। अथवा आपकी सेनाके त्रंगमूत हस्ती अश्व आदि अध्वगामी हानसे पाप-रहित हैं पुण्यरूप हैं इसलिए भी श्चाप पुण्याग कहलात ह ( ३३ )। आप काटि चन्द्र-सूयसे भी अधिक दीप्ति और तेजके धारक हैं श्रत भास्यान कहलात है (३४)। श्रापके सर्वोत्कृष्ट दैव श्रर्थात पुण्यका उदय प्राप्त हुआ है अतः श्राप उद्ग तदैयत कहलाते हैं। अथवा उद्गू त अर्थात अनग्तान त भवोपार्जित दैयके तक्षण (क्षय) करनेके कारण भी आप उद्भ तद्वत कहलात हैं। अथवा उत अर्थात उत्क्रुप्र भतोंके इन्द्रादिकोंके भी आप देवता ह, इसलिए भी बाप उद्भ तद्वत कहलाते हैं (३५)।

अर्थ हे जिनश, आप नृपदेशवतासीन हैं सक्शकतमस्कृत हैं हर्षाकुनामरस्या है

भ्योम विष्युपदारका स्नामपीठाविकात्रिराट । शीर्वेर्धमन्त्रपुरभाग्यः स्नाताम्युरनास्त्रयासयः ॥३८॥ गम्बाम्युप्तत्रे सोक्यो त्रक्रसूचीसुचिमता । कृतार्वितराचीहस्त राकोबुष्टरनामकः ॥३६॥

विशेषेण अवित रज्ञति प्राणिषगांनिति व्योम । वेषेष्टि व्याप्नोति लोकमिति विष्णु प्राणिवर्गं विषे किन्न इत्यनेन नुप्रत्यय । विष्णो प्राणिवर्गस्य पदानि चतुदशमार्गणास्थानानि (गुणस्थानानि ) च तेषामासमन्तात् रज्ञा विष्णुपदारज्ञा परमकाविणकत्वात् स्वामिन । व्योम विष्णुपदारज्ञा इति नामद्वयं आविष्ट लिंगं शात-यम् । स्नानस्य जन्मामिषेकस्य पीठ चतुष्किका तदिवाचरित स्म स्नानपीठायिता अदिराट् मेरपर्वती यस्य स तथोक्त । तीर्थाना जलाशयानामीश स्वामी तीर्थेश तीर्थेशमात्मानं म्यते तीर्थेशमन्य , तीर्थेशमन्यो दुग्धापि इतिस्मागरो यस्य स तथोक्त । स्नानान्त्रना स्नानजलेन स्नात प्रज्ञालितशरीरो वासको देवेन्द्रो यस्यति ॥६८॥ गाधाम्बुना ऐशानेन्द्रा (व) जितेन गधोदकेन पुण्य (पूर्त) पवित्रीभृतं त्रैलोक्यं यस्यति । परमेश्वरस्य कण्ण किल स्वामान्येन सिक्कित्रो भवत उत्पर्णनामपटलसदृशेन परलन भाषितौ च मवत । पश्चाद्वेनद्रो वक्रसूची गृहीत्वा तत्पटल दूर्थकरोति कण्णिक्कित्र (च) प्रकृदीमवतः तत्र दुण्डले आरोपयित । अय आचार इति कण्यवेधं करोति । तत्पस्तावे इदं भगवतो नाम यत् सूच्या श्रुचिनी अवसी कर्णों यस्यति । कृतार्थितो सफलीकृतौ शाणा इन्द्रमहादेन्या इस्तौ येन स तथोक्त । शक्रण उद्घृष्ट मुच्नेक्षारितं इष्ट सवै मानित नाम यस्यति ॥६९॥

## श्रीर चारणपिमता सव है ॥३७॥

क्याक्या -- संभति नाम जन्मका है मारे विश्व म हच उप न होन क कारण आपका ज म विश्व विज्ञात ह इसलिए आप विश्वविज्ञातसंभित कहलाते ह। अथवा संभित नाम समीचीन गेरबय विभित्तका भी है। आपका गेरवय-वैभव विश्व बिन्ति है इसिलए भी आप विश्वविज्ञात संमति कहलात ह (३६)। आपके पाचों कल्याएकोमे सब प्रकारके देवाका आगमन हानसे संसार त्राश्चय चिकत होता है अत लाग आपको विश्वदेवागमाद्भ त कहते हैं। अथवा श्रापक पूर्वापर विरो ररिहत श्रागम ( शास्त्र ) क श्रावण्यस विश्वक देव श्राश्चयसे स्तम्भित रह जात हैं इसलिए भी त्राप विश्वदेवागमाद्भुत कहलाते हैं (३७)। त्रापक जामाभिषकके समय माताक पास सुलानेक लिए शचीक द्वारा प्रति ऋद अर्थात मायामयी बालकका रूप रचा जाता है इमलिए आप शचीस्राप्प्रति छन्द कहलात हैं (३८)। सहस्राज् अथात् इ द्रक सहस्र नत्रोक लिए आप उत्सव-जनक हैं अत यागिजन आपको सहस्राज्ञण्यात्सव कहत हैं (३६)। जामाभिषेकके समय समेर-गिरि पर जाते और आत समय नृत्य करते हुए ऐरावन हाथी पर आप आसीन श्रथात विराजमान रहते हैं इसलिए आपका नृ यन्रावतासीन कहत है (४ )। सब शकोसे नमस्कार किये जानेके कारण आप सवशकनमस्कृत कहे जात हैं (४१)। आपका जन्म। भिषेक देखनके लिए अमर-गण और राग अर्थात विद्याधर हवसे आकुल-च्याकुल रहत हैं श्रोर दम्वकर त्रानन्द विभोर होते हैं अत आप हवाकुलामरखग कहलात है (४२)। चारएऋद्रिक धारक ऋषिजनोंक द्वारा भी श्चापके जन्मका उत्सव मनाया जाता है इसलिए श्चाप चारणार्षिमतोत्सव कहलात ह (४३)।

अथ — ह विश्वोपकारक आप व्योम हैं विष्णुपदारक हैं स्नानपीठायिताद्विराट् है तीथेंशं मन्यदुग्धाविध हैं स्नानान्बुस्नातवासव हैं, गन्धान्बुप्तत्रैलोक्य है व असूचीशुचिअवा हैं कृतार्थित शबीहरूत है और शकाद्युष्टेष्टनामक हैं।।३८—३६।।

क्याक्या—हे विश्वके उपकारक आप विशेषक्पसे जगञ्जीवोंकी रहा करत है अत व्योम कहलाते हैं (४४)। विष्णु अर्थात् विश्वव्यापी प्राध्यावर्गके गुह्मस्थान और मार्गण्स्थान रूप पर्दोंके रहाक होने से विष्णुपदारक कहलाते हैं (४५)। अद्विराट् अर्थात् गिरिराज सुमेरुपर्वत आपके स्नानके लिए पीठ (बौकी) के समान आचरण करता है इसलिए साधजन आपको स्नानपीठायिताद्विराट् शकार धानन्दनृत्य शचीविस्मापितान्विक । इन्द्रनृत्यन्तपितृको रैदप्रामनीरय ॥४ ॥ आज्ञार्थी द्रकृतानेवो देववीष्टिशिवोद्यम । दीवाश्यक्षसुब्धजगद्भुव स्व पतीवित ॥४१॥

शक्रण सीधमन्त्रण श्रार च मेरमस्तके जिनेश्वराप्र श्रानन्दनृत्य भगवजन्मामिधेककरणोत्पक्षिशिष्ट पुण्यसमुपाजनसमुद्भतहर्षनाटक यस्येति । शच्या इन्द्राण्या सीधर्मेन्द्रपत्न्या विस्मापिता स्वपुत्रवैभवदशनेनाश्चय प्रापिता श्रम्बिका माता यम्यित । न न नृति ख्रिया कि । इन्द्रस्य नृति इन्द्रनृति श्रन्त अप्रे पितुर्व सयस्येति । नद्यन्तात् श्रदन्तात् शेषा—(द्वा ) बहुत्रीही क । रेदेन कुवेरयज्ञण सीधर्मेन्द्रादेशात् पूर्णा परिणूरिता समाप्ति नीता भोगोपमोगपूरणन मनोरथा दोहदा यस्येति ॥४ ॥

श्राज्ञा शिष्टिरादेश इति यावत् । आज्ञाया आदेशस्य अर्थी ग्राहक आज्ञार्थी स चासाविन्द्र श्राशायीन्द्र । श्राशायीन्द्रण् कृता विहिता श्रासमन्तात् सेवा पर्युपासन सेवन यस्येति । देवानां सूपयो लौकान्तिका देवपींगा लौकान्तिकदेवानामिष्टोऽमीष्टो वसम शिवोद्यम शिवस्य मोत्तस्य उद्यमो यस्येति । कहत हैं (४६)। दुग्धान्धि अर्थात् ज्ञीरसागर अपन जलके द्वारा आपका जन्माभिषेक किये जानेके कारण अपनका तीर्थेश अर्थात जलाशयोका स्वामी मानता है इसलिए यागिजन आपको तीथशंम यदुग्धािध कहते हैं (४७)। आपके स्नानके जलसे सर्व वासव अर्थात् इन्द्र स्नान करते है, इसलिए आप स्नाना म्बुक्कातवासव कहलात है (४८)। ज माभिषेकके समय पेशाने द्रके द्वारा सव श्रीर छोडे गय ग धोदक से त्रनोक्य पवित्र हुआ है इसलिए आप गाधाम्बुपूतत्रलोक्य कहलाते है (४६)। इन्द्र वज्रसूचीसे श्चापके क्एावेधन-संस्कारका करता है इसलिए श्चाप व असूची शुचिश्रवा कहलात हैं। यदापि भगवान् के कर्ण स्वभाव से ही छेट-सहित होत है पर उनके ऊपर मकड़ीक जालके समान सफेट आवरण रहता है। इद्र यश्रमयी सुई हाथमे लेकर उस श्रावरण पटलका दूर करता है और उनमे छुंडल पहिनाता है अताव यह नाम भगवान का प्रसिद्ध हुआ है (५)। जन्माभिषकके समय इन्द्राणी ही सर्व प्रथम भगवानको माताके पाससे "ठाती हैं। पुन अभिषेकक प्रधान वह भगवान्क शरीरको पोछती हे वस्त्राभरण पहिराती है श्रीर च दन का तिलक लगाती है। इस प्रकार श्रापने श्रपने जम क द्वारा शचीक हस्त कृताथ किय ह इसलिए आप कृतार्थितशचीहस्त वहलात ह (५१)। शक्रके द्वारा ही समप्रथम आपके इष्ट नामका उद्घोप किया जाता है इसलिए आप शक्रोद्घुउन्ध्रनामक कहलात हैं (५२)। मेरुमस्तक पर जामाभिषेकक पश्चात् इन्द्रक द्वारा त्रानादो पात्क मृत्य त्रारम्भ किया जाता है इसलिए आप शकार धान दनृत्य कहलाते हैं (५३)। शची आपका वैभव टिखाकर माताको विस्मय युक्त करती है इसलिए आप शचीवस्मापिताम्बक कहलात हैं ( ५४ )। सुमेरुगिरिमे आकर इन्द्र आपके पिताके पास ताण्डवनृत्य आरम्भ करता है इसलिए आप इन्नून यातिपतृक कहलाते हैं (४५) रद अर्थात बुबरकं द्वारा आपके भागापभागके सब मनारथ परिपूर्ण किय जाते हैं इसलिए आप रदपूर्णमनोरथ कहलाते हैं (५६)। आपकी आज्ञाका सस्तक पर धारण करनके इच्छक इन्द्रोंके द्वारा आपकी सेवा-अराधनाकी जाती है इसलिए आप आज्ञार्थीन्द्रकृतासेव कहलात हैं (५७)। देवों के ऋषि जा लोकातिक देव हैं उ ् आपके शिव-गमनका उद्यम इष्ट है अतिवल्लम है और इसी कारण व दीचा-कल्याणवके समय आपको सम्बोधन कर स्तुति करनके लिए भूलोकमे आते हैं इस लिए आप देवर्षीर्श्वायाम कहलाते हैं (५८)। आपके जिन-दीचा महण करनके समय सारा जगत् क्रीभको प्राप्त हो जाता है इसलिए आप दीकाक्षणकु धजगत कहलाते हैं (५६)। भूर् नाम पाताल लोकका है भुवर् नाम मध्यलोकका और स्वर नाम उध्वलाकका है। आप इन तीनों लोकिक पतियोसे पूजित के स्थत भूभुव स्व पती हित कहे जाते हैं (६०)।

अर्थ-हे त्रिभुवनशे आप शकार धानन्दनृत्य हैं शचीविस्मापिताम्बिक हैं इन्द्रनृत्यन्तिपितक हैं रैवपूर्णमनारथ हैं आक्षार्थीन्द्रकृतासेव हैं, देवर्धीष्टशिवोद्यम हैं दीनान्त्यानुज्यजगत् हैं और मुभुव स्व प्रतीदित हैं ॥४०-४१॥ कुनेहनिर्मिशास्याम श्रीयुग्योगीकशर्षितः । महा क्यो महाविष्टेको याज्यो वश्चपति इतुः ॥६२॥ बञ्चरिमसङ्गर्भ वञ्चो इवि स्तुत्य स्तुतीकर । भाषो महासङ्गरिसङ्गवञ्चोऽस्रवाजक ॥५३॥

दीद्धाद्ध्यों नि क्रमयाकल्यायों द्धाप होमं प्राप्तं जगत् त्रैलोक्यं यस्येति । भूर् पाताललोक भुवर् मञ्चलोकः, स्वर् कर्ष्यलोक तथा पतय स्वामिन भूमु व स्व पतय तैरीडित रहतीनां कोटिमि कथितः भूभु व स्व पतीडित । वैदिकादिका एते शब्दा रकारान्ता स्रव्यया ज्ञातव्या ॥४१॥

कुवेरेण एलवितन राजराजेन शक्तमां जागिरणा धनदयत्तेण निर्मित सृष्टं श्रास्थान समवशरणं यस्येति । श्रियं नवनिधिलत्त्रणा द्वादशद्वारेणु दीनजनदानाय वा युनक्ति । श्रयं अत्या अत्या श्रम्युद्यनि अयसलत्त्रणोपलित्त्तिता लक्ष्मी युनक्ति योजयित भक्तानामिति । यम नियम्गसन प्राणायाम प्रत्याद्दार धारणा ध्यान समाधि लक्षणा श्रष्टौ योगा विद्याते यक्षा ते योगिन यागिना मुनीनां ईश्वर गण्डपदेवादय तैरिचित पूजित । श्रद्धा भिरद्दमिन्दैरीड्य स्त्रस्थानिस्यतै रत्यते । श्रयं श्रवानामा मायाविना विद्याधरेण ईड्य । श्रयं वा श्रवणा श्रानेन द्वादशायेन इड्य । श्रद्धाणा श्रामान वेत्तीति । वेदे श्राने नियुक्त श्रयंवा वेदितु योग्य । यज्यते याज्य स्वराद्य । यशस्य पति स्वामी । क्रियते योगिभिध्यानिन प्रकटो विधीयते ॥४२॥

यशस्य त्राग त्रम्युपाय, स्वामिन विना पू यो जीवो न भवतीति । त्राविष्टालिंग नामेद । मरण मृत न मृतं श्रमृत मृत्युरिहतं इत्यथ श्राविष्टिलिंगमिद नाम । इ यते पुज्यते । हू यते निजात्मिन लच्चतया दीयते । स्तोतु यो य । न्तुतरीक्षर स्तुतीक्षर स्तुतौ स्तुतिकरणे इक्षरा इन्द्रादयो यस्य स तथोक्त । समवस्रण विभूतिमडितत्त्रात् भाव । श्रथवा य पुमान् विद्वान् भवति स भाव कथ्यते, स्वर्ग मोज्ञावि (दि १) कारण

अर्थ-ह स्वामिन् आप कुबरिनामतास्थान हें श्रीयुक् हें, योगीश्वराचित है ब्रह्म ड्य हें, ब्रह्मवित् है बन हैं यान्य हें यक्षपित हें कतु हैं यक्षाग हैं, असत हैं यक्क हैं, हिव हैं स्तुत्य है, स्तुतीश्वर हैं, भाव हैं महामहपित हैं, महायक्क हैं और श्रमयाजक हैं ॥४२-४३॥

ब्याख्या है त्रिभुवनके ईश श्रापका श्रास्थान श्रथात् समवसरण कुवरके द्वारा रचा जाता है अत आप कुबेरनिर्मितास्थान कहे जाते हैं (६१)। आप अपन भक्ताको नि श्रयस अभ्यदयस्वरूप लक्ष्मीसे युक्त करते हैं, स्वय अन्तरंग अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीसे और विहरंग समवसरण्रू लच्मी से युक्त हैं श्रीर द्वादश द्वारो पर स्थापित नव निधियोक द्वारा दीन जनोको धनादि लच्मीसे युक्त करत हैं, अतएव आप श्रीयुक् कहलाते हैं (६२)। अष्टाग योगके भारण करनवाले साधु यागी कहलात हैं, उनके इरवर गणाधरादिसे आप पूजित हैं, इसलिए आप योगीश्वरार्चित कहलाते हैं। अथवा स्त्रीके संयागसे युक्त महादेवको जगज्जन यागीश्वर कहत हैं, उसके द्वारा भी आप अर्चित हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब महावीरस्वामी उज्जयिनीके स्मशान-मे रात्रिके समय कायोत्सर्गसे स्थित थे उस समय पावती-सहित महादेवन त्राकर उनकी परीजाके लिए नाना प्रकारके घोर उपसर्ग किये। परन्तु जब वह भगवान्को चल विचल न कर सके तब <del>उनके चरणोंम गिर पढ़ और 'महित महावीर नाम देकर तथा नाना प्रकारसे उनकी पूजा करके</del> चले गये (६३)। मुझ अर्थात् अइमिन्ट्रोंके द्वारा स्वस्थानसे ही आप पूजे जात हैं इसलिए आप अहा ह्य कहलात हैं। अथवा अहा नामक एक मायावी विद्याधरके द्वारा पूजे जानसे भी आप अब ड्य कहलाते हैं। अथवा अक्ष नाम हादशाग श्रुतकान का भी है उसके द्वारा पूज्य हानेसे भी अहा क्य कहलाते हैं (६४)। ब्रह्म व्यर्थात् व्यात्मस्यरूपके जाननेवाले हैं, इसलिए त्याप ब्रह्मवित हैं (६५)। आप सरीव वीगिजनोंके द्वारा भी जानने योग्य हैं, अतः वेद्य हैं (६६)। यज्ञ अर्थात् पूजनेके थोम्य हैं, अत बाज्य कहलाते हैं (६७)। यक्क स्वामी होनेसे यक्कपति कहलाते हैं (६८)। योगियोंके द्वारा ध्यानावस्थामें प्रकट किये जाते हैं, अतः कतु कहलाते हैं (६६)। आप यज्ञ के थांग हैं, क्योंकि आपके विना कोई जीव पूज्य नहीं दोता, चतः आप यक्षाङ्ग हैं (७०)। आप मृत अर्थात् मराएसे रहित

# वयायानो जनायूज्य पूजाहीं जनस्थित । देवाधिद्य शकान्यों देवदेवी जनझरु ॥४४॥

भूतत्वात् । श्रथवा श दामा प्रशृत्तिहतुत्वात् भाव भगवात विना श दा कुत प्रवताते । महामहत्य महा पूजाया पति स्वामी अथवा महत्य यशस्य पतिर्महपति महाश्रासौ महपतिश्च महामहपति । महान् पाति कम्मसमिक्षोमलक्ष्णो ।शो यस्य स तथोक्ष । श्रय अष्ठोर्णभको प्रथमा ता याजको यशकता ॥४३॥

दया सगुण निगु स्वस्थामि गीणा कर्णा याग पृजा यस्य स दयायाग । जगता त्रिभुवनस्थित भ यजीवाना पृय । पृजाया श्रष्ट धाचनस्य श्रष्टा थाग्य । जगता त्रेलोक्यस्थितभ यप्राणिना श्रिचित पृज्ञित । दवाना इ द्वादीनामधिका देन । शक्नु तीति शक्षा द्वात्रिंशदिद्वास्तेपामच्य पृय । दवानामिन्दा दीनामाराध्या दे । श्रथ्या देवाना राक्षा देशे राजा दनद राजाधिराज नय्य । श्रथ्या देवाना मध इमाराणा दव परमाराध्य । जगता जगति स्थतप्राणिदर्गाणा गुरु पिता धर्मोपदशको वा महान् ॥४४॥

है, अत अमृत कहलात है। अमृत नाम रसायनका भा हे क्यों कि वह भी जरा श्रीर मरएको दूर करता है। अमृत नाम जलका भी है। आप भी संसार शरीर और भागरूप तृष्णाको निवारण करते हैं तथा जलक समान निमल स्थभावके धारक हैं। अथा अन त सुखरा दायव हानसे मान्त का भी नाम अमृत है। तथा अमृत शाद यक्करोप गोरस घृत आकाश सुधए आदि अनेक अर्थीका वाचक है। श्राप यज्ञशंषक समान श्रादर पूवक प्रहरण किये जात हैं गारस श्रीर घृतके समान सुस्थादु और जावनवधक हैं आकाशके समान निर्लेप हैं सुवराक समान भार ररूपसे युक्त हैं. इसलिए लाग श्रापका श्रमृत कहत ह (७४)। श्राप याजकोक द्वारा पूजे जात है इसलिए श्राप यक्क कहलात है (৬२)। अपन आत्मस्यरूपम ही आप हवन किये जात है इसलिए आप हवि कहलाते हैं (७३)। स्तुतिके याग्य होनसे स्तुत्य कहलाते हैं (७४)। स्तुतियोके इश्वर हानसे स्तुतीश्वर कहलात हं (७५) । भावशब्द सत्ता आत्मा वस्तु स्वभाव श्रादि अनक अर्थीका वाचक है । आप सदा सत्स्वरूप हैं, आत्मस्वभावका प्राप्त हैं समवसरण विभित-मंडित हे अत आपका लाग भाव कहत है (७६)। महापूजाक स्थामी है अत महामहपति कहतात है (७७)। घातिया कमीक स्वयस्प महान् यहमय होनसे महायह कहलात है। अथवा पाचा कल्याएकोंमे इद्र नरेट धरएन्द्रादिक द्वारा महापूजाको प्राप्त करनसे भी श्राप महायज्ञ कहे जात है (७८)। श्रम श्रथात श्रष्ठ याजक होनसे आप अमयाजव वह जात हैं। अथवा लोकाअ पर विराजमान सिद्धोंके दीन्नाकालमे याजक होनेसे श्राप श्रमयाजक कहलात हैं (७६)।

अथ-ह दयालो, श्राप द्यायाग ह जगत्पूज्य है पूजाह ह जगदर्चित ह देवधिदेव हैं शकाच्य है देवदेव हैं और जगद्गुरु हैं ॥४४॥

व्याक्या—ह दयालु जिनन्द्र आपन सर्व प्राणियो पर दया करनेका ही यहा कहा है, इसलिए आप दयायाग है (८०)। आप जगतक सब प्राणियोंसे पूज्य है, अत जगत्पूज्य है (८९)। पूजाक याग्य हानसे पूजाह कहलात ह (८२)। जगतसे अर्चित होनक कारण जगदचित कहलात हैं (८२)। इन्द्रादिक देवोक भी अधिनायक हानसे देवाधिदेच कहलात हैं (८४)। शक अर्थात चतुनिकाय देवोंक दर करनक कारण भी आप दवाधिदेच कहलात हैं (८४)। शक अर्थात चतुनिकाय देवोंक बत्तीस इ द्रोके द्वारा पूजे जानेसे शकाच्य कहलाते हैं (८५)। देवोंके देव अर्थात् आराध्य होंचे से देवदेव कहलात हैं। अर्थवा देवशब्द राजाका भी वाचक हैं। आप राजाओं भी राजा है अतः देवदेव कहलात हैं। अर्थवा देवशब्द राजाका भी वाचक हैं। आप राजाओं भी राजा है अतः देवदेव हैं। अर्थवा देवशब्द राजाका भी वाचक हैं। आप राजाओं भी राजा है अतः देवदेव हैं। अर्थवा देवशब्द जलहृष्टि करनेवाले मेधकुमारोंका भी वाचक हैं, आप उनके परम आराध्य हैं क्योंकि आपके विहारकालमें वे आगे आगे जलहृष्टि करत हुए चलते हैं (८६)। आप जगत्के गुरु हैं, क्योंकि उसे महान् धर्मका उपदेश देते हैं (८०)।

सङ्कतदेवसंघाण्य पद्मयानो जयण्यको । भाग्यक्षी चतुःषृष्टिचामरो देवतुन्तुभि ॥४५॥ बागस्पृष्टासनरस्रृत्रज्ञयराट पुष्पबृष्टिभाक । दिण्याकोको मानसर्दी सगीताहाँ उद्यमगस्य ॥४५॥ ॥ इति यज्ञादशतस्य ॥

सहूत इन्द्रादेशेनामित्रतो योऽसौ देवसंघ चतुर्निकायदेवसमूह तेन झर्च्य पूज्य । पद्म न यान गमनं यस्य । अयभ्यका विद्यन्ते (यस्य ) । भामडल कोट्यकसमानतेकोमडल विद्यते यस्य । चतुर्पधका पष्टि चतु पष्टिश्चामरास्यि प्रकीशकानि यस्य । देवानां संबधिन्यो दुन्दुभय साद्ध द्वादशकोटिपटहा यस्येति ॥४५॥ वाग्मिर्वाशोभिरसपृष्ट झासन उरःप्रस्ति स्थान यस्य स तथातः । उक्त च—

श्रष्टो स्थानानि वर्णानामुर कराउ शिरस्तथा । जिह्नामूल च दन्ताथ नासिकाष्टी च तालु च ॥

कुत्रत्रयणोपयुपरि धृतेन राजते । द्वादश योजनानि याप्य पुष्पष्टिभवति तानि च पुष्पाणि उपरि मुखानि क्रघोष्टन्तानि (च) स्यु । इदिग्वधा पुष्पष्टि भजते भोग्यतया यहाति । दिव्योऽमानुषो महामंडपोपरि स्थित योजनंकप्रमाण्यकरमो मिथ्यायोऽशोकोऽशोकष्ठद्यो यस्य स । मानरतम्भचनुष्टयेन मिथ्यायादिना मानमहंकार दूरादिप दशनमात्रण् मर्दयित शतखण्डीकरोतीत्येवशील । गीत-नृत्य वादित्रविराजमाननाट्यशालागतदेषांगनानृत्ययोग्य । स्रष्टो मगलानि प्रतिप्रतेतिल यस्येति ॥४६॥

#### ॥ इति यज्ञाहदातम् ॥ ३ ॥

अथ ह स्वामिन आप संहूतदेवसघाच्यं हैं, पद्मयान हैं, जयध्वजी है, भामडली हैं, चतु षष्टिचामर ह देवदु दुभि है वागस्पृष्टासन हैं अन्नन्यराट् है, पुष्पवृष्टिभाक् है दिन्याशोक हैं मानमर्री हैं संगीताह है और अष्टमगल हैं ॥४५ ४६॥

व्याक्या—संहूत अर्थात् इन्द्रके आदशसे आमंत्रित चतुर्विध देव-संघक द्वारा पूज्य है अत सहूतदेवसवा य कहलात ह ( पेप )। आप विदारकालमे देवगणोंसे रचित कमलो पर पादन्यास करते हुए चलत है अत पद्मयान कहलात है ( ८६ )। आपके समवसरएमे और विहारकालमे त्रिजगद्विजयकी सूचना देनेवाली ध्वजा-पताबाए फहराती रहती हैं त्रतएव लोग आपको जयध्वजी कहत हैं (६ )। आपके पृष्ठ भागकी स्रोर भा सर्थात् कान्तिका वृत्ताकार पुंज सदैव विद्यमान रहता है त्रात त्राप भागंडली कहलाते हैं (६१)। त्रापके समधसरणमे यज्ञगण चीसठ चंबर ढोरते रहते हैं अत आप चतु पश्चिचामर कहलाते हैं (६२)। समवसरएमें देवराण साढ़े बारह कोटि दु दुभियोंको बजाते हैं अत आप देवदुन्दुभि कहलाते हैं (६३)। आपकी बागी तालु, बोष्ठ बादि स्थानोंको नहीं स्पर्श करती हुई ही निकलती है अत आप वागस्प्रष्टासन कहलाते हैं (६४)। तीन छत्रोंको धारण कर समवसरणमे विराजमान रहते हैं अत छत्रत्रयराट कहे आते हैं (Eu)। आपके समवसरखमे देवगरा बारह याजन तक की भूमिपर पुष्पवृष्टि करते हैं। पुष्प वृष्टिके समय फूलोंके मुख अपरकी कोर तथा डठल नीचेकी कोर रहते हैं। इस प्रकारकी पुष्पवृष्टिके भोका हानसे वापको लोग पुष्पवृष्टिमाक् कहते हैं (६६)। समबसरग्रामें महामंडपके ऊपर दिव्य अशोक वृत्त रहता हैं, जिसे देखकर शोक-सन्तप्त प्राणी शाक-रहित हो जाते हैं, अत आप दिव्याशोक कहलाते है (६७)। समनसरएमें चारों और अवस्थित मानस्तम्भोंके दर्शनमात्रसे बढ़े-बढ़े मानियोंके भी मानका मर्वन स्वयमेव हो जाता है, अतएव आप मानमर्दी बहलाते हैं (१८)। समवसरए-स्थित संगीतकालाओं के भीतर गावे जानेवाले संगीतके योग्य होनेसे आप संगीताई कहलाते हैं (१६)। शृंगार, ताल (बीजना), कलश, व्वजा, साथिया, छत्र, दर्पण और चंबर ये झाठ मंगल द्रव्य सी-सी की संख्यामें समवसरणके भीतर सदा विद्यमान रहते हैं, अतः आप 'अष्टमंगल इस नामसे प्रख्यात हुए हैं (१००)।

इस मकार दुनीय यहादै शतक समाप्त हुना ।

## (४) अथ तीर्वकुच्छतम्

तीयकृत्तीयस्ट तीयकरस्तीर्थंकर सुइक । तीयकर्ता तीयभृत्तां तीर्थेशस्तीयनायक ॥४ ॥ धमतीयकरस्तीयप्रयोता तीथकारक । तीथप्रवर्त्तकस्तीयवेधास्तीयविधायक ॥४८॥ सत्यतीयकरस्तीथसेव्यस्तैर्थिकतारक । सत्यवाक्याधिप सत्यशासनोऽपतिशासन ॥४६॥

तीर्यते संसारसागरो येन तत्तीथ द्वादशागशास्त्र तत्करोतीति । तीथ सःजतीति । तीथ करोतीति । तीथ करोतीति तीथकर वर्णागमत्वात् मोऽन्त । शोभना दृष् चायिक सम्यक्त्व यस्य स मुद्दक् । शोभन लाचना वा । तीथस्य भर्ता स्वामी । श्रथवा तीथ विभर्ती येवशील । तीथस्य इश स्वामी । तीर्थस्य नायक स्थामी ॥४७॥ धमश्चारित्र स एव तीर्थ त करोतीति। तीथ प्रणयतीति। तीर्थ (स्य) कारक । तीयस्य प्राक्त । तीर्थस्य वेधा कारक । तीयस्य विधायक कारक ॥ ४८॥ सत्यतीय करोतीति । तीथाना तीर्थभृतपुरुषागा सेव्य सेवनीय । तीर्थे शास्त्र नियुत्तास्तैियका तस्मिन्नियुक्ता से गपरा तैथिका । अथवा ताथ जिनपूजन तत्र नियुक्ता । अथवा ताथ पुण्यक्तेत्र गिर नारादि तद्यात्राकारका । अथवा पात्र त्रिविघं तस्य दानादिनियुत्तास्तैर्थिकास्त्रणा तारको मोत्तदायकस्तै र्थिकतारक । त्यादि स्यादिचयो वाक्यमुज्यते क्रियासहितानि कारकाणि वा वाक्य कथ्यते । सत्यानि सत्परुघयोग्यानि तानि वाक्यानि सत्यवाक्यानि सत्यवाक्यानामधिप स्वामी । ऋथा सार्यानि वाक्यानि येषा ते सत्य अस्य। ऋषय ऋषय सत्यवचस इत्यभिधानात । सत्यवाक्यानामृषीणा दिगम्बरम्नीना श्रिषिप । श्रिथवा सत्य गक्याना सत्य गरिना श्रापि धर्मीचिन्ता पाति रस्ति इति सत्य शक्याक्याधिप । सत्य शासनं शास्त्र यस्य । श्रथना सत्य श्यन्ति श्रयस्य वदन्ति पूर्वापर्य-रोधिशास्त्र मन्यन्ते ते सत्यशा जिमिन-कपिल कराचर चार्मक शाक्या तान् अस्यति निराकरोतीति सत्यशासन । श्रविद्यमान प्रति शासन मिथ्यामत यत्र स त गोत्त । श्रथवा श्रविद्यमान प्रतिश दु सं श्रासने ( यस्य ) स श्रप्रतिशासन । भगवान खलु वृपभनाथ किंचिद्नपूर्वलक्ष्मालपयन्त पद्मासन एवोपविष्टो धर्मापरेश दत्तवान तथापि दः सं नाभूत् । कृतः ग्रनन्तसुखानन्तवीर्यस्वात् ॥ ८६॥

अर्थ—ह तार्थेश आप ताथकृत् है तीथसृट ह ताथकर है तीथकर ह सुनक् ह ताथकत्ता हैं ताथभत्ता है, तीथेंश हे तार्थनायक हैं धर्मतीयकर हैं तीर्थप्रणता है तीथकारक हैं तीथपकत्तक हैं तीथवधा ह ताथविधायक हैं सत्यताथकर हैं तीर्थसेन्य हैं तिर्थकतारक ह सत्यवाक्याधिप हैं, सत्यशासन ह और अप्रतिशासन है।।४५४६।।

ब्याक्या—जिसके द्वारा ससार सागरके पार उतरत हैं उसे तीथ कहते है। जगज्जन द्वादशाग श्रुतका आश्रय लंकर भवके पार होत हैं अत द्वादशाग श्रतका तीथ कहत हैं। आप इस प्रकारके तीथके करन अथात चलानवाल ह, इसलिए आप तीथकृत तीथसृट तीथकर तीथकर तीथकर तीथकर्ता, तीथभत्ता तोथंग वार्थनायक धमताथकर, तीथप्रणता तोथकारक तीथप्रवत्तक, तीर्थवधा और तीथविधायक कहलात ह (१५)। चायिकसम्यक्त्वके धारण करनसे सुद्रक कहलात ह (१५)। सत्य तीथके चलानसे सत्यतीथकर कहे जाते हैं (१६)। तीथस्वरूप पुरुषोके द्वारा पूज्य हानसे तीर्थसेव्य कहलात ह (१७)। तीथशान गुरु, पुण्यक्तेत्र यक्त, पात्र आदि अनेक अर्थोका भी वाचक है। जो इस प्रकारके तीथम नियुक्त होते हैं उदे तैथिक कहते हैं, ऐसे तैथिक पुरुषोके तारनेवाले द्वानसे आयं तिर्थकतारक कहलाते हैं (१८)। आप सत्य वाक्योके उपदेश हैं, सत्यवचन बोलनेवाले सुनियोंके स्वामी हैं और सत्यवाक्योधिण कहलात हैं (१८)। आपका शासन सत्य है, पूर्वापर-विरोधसे रहित है इसलिए आप सत्यवाक्योधिण कहलात हैं। अथवा जा सत्यका अपलाण करते हैं और सत्यवाक्योधिण कहलात हैं। अथवा जा सत्यका अपलाण करते हैं और सत्यवाक्योधिण कहलात हैं। अथवा जा सत्यका अपलाण करते हैं और सत्यवाक्योधिक स्त्रासन कहलात हैं। अथवा जा सत्यका अपलाण करते हैं और सत्यवाक्योधिक स्त्रासन कहलात हैं। अथवा जा सत्यका अपलाण करते हैं और असत्यको वालते हैं ऐसे लाग सत्यशासन कहलाते हैं। अथवा जा सत्यका क्रपलाण करते हैं और असत्यको वालते हैं ऐसे लाग सत्यशास कहलाते हैं। आप उनका निराकरण कर यथा वस्तु स्वरूपका

## सीर्थक ब्युक्तक

स्याद्वादी दिव्यक्तिरिक्यव्यक्तिरम्याहताव वास् । युर्वयकागम्यवसायमागयीयोक्तिरिद्वाम् ॥४ ॥ क्रोनेकान्तरिकान्तप्रवान्तमिद्युव्यवान्तहत् । सार्थवागप्रवक्तीकः प्रतितीर्थमद्भवाक् ॥४९॥

स्याच्छ्रव्यपून बदतीत्येनंशील । दिव्या ग्रमानुषी गीर्घाषी यस्य । दिव्यो ग्रमानुषी ध्वनि शब्द व्यापारो वचनरचना यस्येति । स्रव्याहतार्या परस्पराधिकद्वार्या स्रसंकुलार्या वाग्वारा। यस्येति । स्रथवा स्रा समंताद् इतनं श्राहतं, श्रवीना छागादीना श्राहतत्व श्राहननत्य श्रयोंऽभिषेय प्रयोजन वा यस्या सा श्रव्या इतार्या, अविशब्दाद् आहतशब्दाच्चोपरि अकारप्रश्लेषो शतव्य । अव्याइतार्था छागादिपाणिनामसत प्रयाजना वाग्यस्य स । पुण्या पुण्योपार्जनहेतुभता वाग्वासी यस्य स । अर्थादनपेता अर्थ्या निर्यकतारहिता बाग्वाणी यस्य । स्रयं व स्थ्यो गणाधर चिक्र शकादिमि प्रार्थनीया वाग्वाणी यस्य । भगवद्भाषाया स्रथ मगधदेशभाषा मक श्रध च सर्वभाषात्मकम । श्रधं मागधीया उक्तिर्भाषा यस्य स तथोक्त । (इद्धा परमाति शय आप्ता वाक यस्य छ ) इदृशी वाकस्यापि न भवतीति भाव ॥५ ॥ ऋनेकान्तं स्याद्वादं अनेकस्वभाव वस्त दिशांत उपदिशतीति । एकान्त यथा स्वरूपादि चतुष्टयेन सत्, तथा पररूपचतुष्टयेनापि सत् प्रव्यं एवं सत्येकान्तवादो भवति । स एव ध्वान्तं अन्धकार बस्तुयथावस्त्वरूपप्रच्छादकत्वात् । एकान्तध्वान्तं भिनित्त नयवशात् शतत्वंडीकरोतीति । एकदेशवस्तुप्राहिणी दुर्णया कथ्यन्ते तेषाम तक्कद्विनाशक । सार्था ऋर्थ सहिता न निर्रायका वाकु यस्य, वा सार्या प्रयोजनवती वाकु यस्य । श्रयवा श्रये जीवादिपदाये सहिता वाक यस्य । ग्रथवा सा लक्ष्मीरम्युदय नि श्रयसलक्ष्मा तस्या ऋषे वाक यस्य स सार्थवाकु । भगवद्वाची मनुश्रुत्य जीवा स्त्रर्ग मोत्तादिकाय साधयन्तीति कारणात् । (म्र ) प्रयत्ना श्रविवज्ञापूर्विका भव्यजीवपुण्य प्रिता ( उत्ति ) वाक् यस्य । श्रयना श्रप्रयक्ता श्रनायासकारिखी उक्तिर्यस्य । प्रतितीर्थाना ( इरि ) इर हिरण्यगर्भमतानुसारिणा जिमिनि कपिल कखाचर चार्बाक शाक्याना वा मिथ्यादृष्टीना मद्दनी श्रष्टकार ानगकारिया। वाक वाया। यस्य स तथोक्त ॥ ५१॥

प्रतिपादन वरत हैं इसलिए भी छाप सत्यशासन कहलाते हैं (२)। यथाथ प्रकाशक छापके विद्यमान रहन पर प्रतिपिच्चिका शासन अस्तगत हो जाता है छत आपको यागिजन अप्रतिशासन कहत हैं। अथवा प्रतिश नाम दु खका है, भगवान्के एकही आसनसे दीर्घकाल तक अवस्थित रहने पर भी दु खका अनुभव नहीं हाता है इसलिए भी उन्हें अप्रतिशासन कहत ह। ऐसा कहा जाता है कि भगवान् ऋपभदेव छुछ कम एक लाख पूव वर्ष तक पद्मासनसे विराजमान रहकर ह अध्य जीवोका धमका उपदेश देत रह, फिर भी अनन्त बलशाली और अनन्तसुखके धारक होनसे उन्हें किसी प्रकारके दु खका अनुभव नहीं हुआ (२१)।

अर्थ हे मगवन आप स्याद्वादी हैं, दिन्यगी हैं दिन्यश्वित हैं, अन्यानतार्थवाक हैं पुष्य वाक् हैं अर्थ्यवाक् हैं अध्मागधीयोक्ति हैं इद्धवाक है अनेका तदिक हैं एका नश्वा तिमत् हैं, दुर्खया तहत् हैं साथवाक हैं अप्रयानोक्ति हैं और प्रतितीथमद्दनवाक ह ॥५०-५१॥

ज्याच्या — हे स्वामिन, ज्ञाप स्याद्वादी है क्योंकि ज्ञापके वचन स्यात्' शब्दपूर्वक ही निकलत हैं और इसी स्याद्वादरूप अमोच शस्त्रके हारा आप एका तवादोंका निराकरण करते हैं (२२)। आपकी वाणी मानुषी प्रकृतिसे रहित दिव्य होती है, सभी देशोंके विभिन्न भाषा-भाषी मनुष्य, पशु पत्ती और देवगण भी अपनी-अपनी वालीमें समम जाते हैं, इसलिए आप दिव्यगी और दिवयध्वित नामोंसे पुकारे जाते हैं (२३-२४)। आप अव्याहत अर्थात् परस्पर विराधरूप व्याधातसे रहित व्यर्थका स्वरूप कहते हैं इसलिए अव्याहतार्थवाक कहलाते हैं। अथवा अवि अर्थात् अमा आदि पशुओंका यशमें नहीं मारनेरूप वचनके वोलनेवाले हैं, इसलिए मी अव्याहतार्थवाक कहलाते हैं। (२५)। आपका व्यापि अपवित्र वस्तुओंके सेवनका निषेप करनेके कारण पवित्रहै, इसलिए आप पुण्यवाक हैं (२६)। अथवाव्य पस्तु,

# स्वात्कारध्वजवानीहायसामचसीडवास् । सपीस्वेववाकहास्ता स्ववाक सप्तर्शवाककः संश्रेश

स्यात्कार स्याद्वाद स एव ध्वजिश्वन्हं, त्रनेकान्तमतप्रासादमंडनत्वात् स्यात्कारध्वजा वाग् वार्षां यस्य । ईड्वापेता नियकांचा प्रत्युपकारानपेचित्यी वाक् यस्य । श्रयवा इहा उद्यमस्तदपेता ईड्वियता वाग् यस्य स तथीक्त । प्राहं लोकं संबोधवामीत्युचमरहितवाक् स्वभावन संबोधकवागित्यर्थ । श्राचली निश्वली श्रोच्छी कावरी यन्या सा श्राचलोच्या वाक्माला यस्य स तथीक्ता । श्रापीदपेवीत्यामनादिभूताना वाचां शास्ता गुरू । श्रयवा श्रापीदपेवीत्यां दित्यानां वाचा शास्ता । रहा मुखविकाश-(स) रहिता वाग् यस्य । सत्तानां भंगानां समादार सत्तमंगी, सत्तभंगी सहिता वाक् यस्य स सप्तमगिवाक् । याकारी ब्रीकृती हस्यी क्वचिदित वचनात् भंगीशक्दस्य ईकारस्य हम्व ॥५२॥

हुट्य, प्रकार, अमिथय, निवृत्ति, प्रयाजन आदि अनेक अर्थोंका वाचक है। आप निरथकता-रहित साथक बाणीको बालत हैं गणधर, चक्रवर्त्ती, इन्द्रादिकक द्वारा प्रार्थना किये जान पर ही आपकी बाली प्रकट हाती हैं आपकी वाली अर्थीजनोको बोधि श्रीर समाधिकी देनवाली हैं तथा अध्य अर्थात युक्ति-युक्त वचनोंके आप वालनवाल हैं इसलिए आप अभ्यवाक कहलात है (२७)। आपकी बासीका बर्धभाग मगधदेशकी भाषाके रूप है और अर्धभाग सर्व देशोकी भाषाके स्वरूप है इस कारण सब देशोंके मनुष्य उसे सहज ही में समम लेते हैं अतुएव आप अधमागधीयाक्ति कहलाते हैं। अन्य प्रन्थोंने इसका अथ इस प्रकार किया गया है कि भगवानकी वाणी ता एक याजन तक ही सनाई देती है किन्तु मागधजातिके देव उसे अपनी विकिया-शक्तिके द्वारा बारह योजन तक फैला देते हैं अत भगवानकी माषा अधमागधी कहलाती हैं (२८)। आपकी वाणी परम अतिशयसे युक्त है बहरे मनुष्य तक सुन लेत हैं इसलिए श्राप इद्रवाक कहलात है (२६)। श्राप श्रनक-धर्मात्मक बस्तुका उपदेश देते ह इसलिए अनका तिक कहे जाते ह (३०)। एका तबादरूप अधकारके भेदनेके कारण एका त ध्या तिभत कहलात हैं (३१)। मिण्याबादरूप दुरायोंने स्न त करनन कारण दुर्णिया न्तकृत कहलात हैं (३२)। सार्थक वाणी बोलनेके कारण सार्थवाक कहलाते हैं। अथवा सा नाम अभ्युद्य नि श्रयसम्बरूप लक्ष्मीका भी है। श्रापकी वाएकि द्वारा लोग उसे प्राप्त करते हैं अत सार्थवाक कहलाते ह (३३)। श्रापकी वाणी बालनकी इच्छारूप प्रयत्नके विना ही भव्यजीवोंके वुष्यसे प्रेरित होकर निकलती है अत आप अपयदाक्ति कहलात हैं (३४)। हरि-हरादि प्रतिपादित सतातुसारी प्रतितीर्थ ऋर्थात प्रतिबादियोके ऋहं भाररूप मन्का नाश करनवाली आपकी वाणी है. श्चत श्वाप प्रतितीर्थमत्त्वाक कहलाते ह (३५)।

अर्थ-ह स्याद्वादिन् आप स्यात्कारध्वजवाक् ह इहापेत्रपाक हैं अचलौष्ठवाक हैं अपीरु-स्य-वाक हैं शास्ता ह रुद्धवाक हैं और सप्तर्भगिवाक हैं।।५२।।

व्याक्या—हे स्याद्वादक प्रयोक्ता आपकी वाणी स्यात परहूप ध्या अर्थात चिन्हसे युक्त है इसिलिए आप स्यात्कारध्वजवाक कहलाते हैं (३६)। आपक वचन प्रयुपकारकी आकांकाते रहित निरपेक्षभावसे और विना किसी उग्रमके निकलत हैं इसिलिए आप इहापेतवाक कहलात हैं, (३७)। आपके आष्ठ वाणी निकलनेक समय अचल रहते हैं इसिलिए आप अचलीष्ठवाक कहलाते हैं, (३५)। आप अपीरुक्य अर्थात् अनादिनिधन द्वाद्शाग श्रुतक्षानरूप वाणीके उपदेश हैं अथवा पुरुषों के द्वारा वोली जानेवाली वाणीसे भिन्न दिन्यवाणीके प्रयोक्ता हैं अतः आप सहस्वाक कहलाते हैं। (४०)। आपकी वाणी मुखके विना खोले ही प्रगट होती है अत आप सहस्वाक कहलाते हैं। (४०)। आपकी वाणी स्यादित स्याबादित स्यादितनासित स्यावक्षत्रकरूप, स्थावित स्यावक्षत्रकरूप, स्थावित स्यावित स्थावित स्थावित स्यावित स्यावित स्थावित स्यावित स्थावित स्यावित स्थावित स्थावित

वाद्यांतीः सर्वेत्राणान्यसम्बंधावर्थान्यं सार्वेत्रायः । वातेत्रप्रशामकामान्यसम्बद्धायमञ्जू ॥ ४६ ॥ वाद्वेत्रती स्वृत्यकीः सत्वाद्धायकोः सुनीः । वोजनवादिनीः व्यक्तिसमित्रविद्धायकी ॥४४॥

न विकले वर्षा अस्यािष गिरि माधाकां बस्य स तथोक । अथवा अपनाते अस्यां पुन-पुनरम्यां वस्या सा अवस्यां, इंदशी धीर्यस्य स अवस्यांगाः, अन्यासमन्तरेखापि भगवान् विद्वानित्वर्ष । सर्वेषां देशानां माधानयी धीर्वाची यस्य स तथोक । व्यक्ता वर्षा अस्याया गिरि यस्य स तथोक । अमोधा सकला वाक् यस्य स तथोक । अकमा मुखपद्वतिनी वाक् यस्य स तथोक । अवाच्या वर्षुपराक्या अनन्तानन्तार्यप्रकारिनी वाक् यस्य स तथोक । वर्षाक । न विद्यते वाक् यस्य स ॥ ५३ ॥ अदैता एकान्तमयी गीर्वाची यस्य स तथोक , आत्मिकशाक्षिका अद्वेता प्रोच्यते । स्वत्या स्थाया गीर्यस्य स तथोक । स्थाया स्थायां अनुभया अस्ययदिता सत्यास्ययदिता गीर्यस्य स तथाक । सुद्व शोभना गीर्यस्य स तथोक । एक्योजनव्यापिनी गीर्यस्य स तथोक । सीरवद गोदुन्वद (गीरा) उज्ज्वला गीर्यस्य स तथोक । तीर्यकृत्वा अपितजन्मपातकप्रदासिनी गीर्यस्य स तथोक ॥ ५४ ॥

अर्थ-हे अनिर्वचनीय आप अवतागी, हैं सर्वभाषामयगी हैं व्यक्तवर्त्तगी हैं अमोष वाक् हैं, अक्रमवाक् हैं अवाच्यान तवाक् हैं अवाक् हैं अद्वैतगी हैं स्नृतगी हैं सत्यानुभवगी हैं, सुगी हैं, योजन यापिगी हैं चीरगौरगी हैं और तीर्थकृत्वगी हैं। १५३-५४।

व्याक्या—आपकी गिरा अर्थात् वाणी अकारादि अन्तरह्म वर्णोंके विना निरन्तरी प्रगद होती है, इसलिए आप अवर्णेगी कहलाते हैं। अथवा ऋणनाम पुन पुन अभ्यासका है आप किसी गुरु आदिसे अभ्यास किये विना ही स्वयं बुद्ध होंकर धर्मका उपदेश देते हैं इसलिए भी आप अवर्णेगी कहलाते हैं (४२)। आपकी वाणी सर्व देशोंकी भाषाओंसे युक्त होती है अर्थात् आप उपदेश देते समय सब देशोंकी भाषाओंका प्रयोग करते हैं इसलिए आप सर्वभाषामयगी हैं (४३)। आपकी वाणी व्यक्त अर्थात् स्पष्ट वर्णोंसे युक्त होती है इसलिए आप स्वक्तवर्णि कहलाते हैं (४४)।

शका—पहले 'श्रवर्णेगी' नामके द्वारा भगवानकी बासी को निरस्ती कहा गया है और श्रव व्यक्तवर्णेगी नामके द्वारा भगवानकी वासीको स्पष्ट वर्णवाली कहा जा रहा है, यह पूर्वापर-विरोध कैमा ?

समाधान—भगवान्की वाणी स्वतः तो निरक्ती निकलती है, किन्तु श्रोताकोके कर्ण-श्रदेशमें पहुँचकर वह स्पष्ट असररूपसे सुनाई देती है ऐसा भगवान्का अतिशय है। अत प्रथम नाम वक्ता की अपेक्षा और दूसरा नाम श्रोताक्षोंकी अपेक्षासे हैं और इसलिए दोनों नामोंके होनेमें कोई विरोध नहीं जानना चाहिए।

ह्या क्या—आपकी वाणी अमोध अर्थात सफल होती है, अत आप अमोधवाक हैं (४५) तथा वह कम-रहित युगपद सर्वतत्त्वका प्रकाश करती है अत आप अक्रमधाक हैं (४६)। जिन्हें शब्द के द्वारा नहीं कहा जा सकता ऐसे अनन्त पदार्थोंको आपकी वाणी प्रगट करती है, अत आप अवाच्यानन्तवाक कहलाते हैं (४०)। सर्व साधारण जनोंके समान आपके वचन नहीं निकलत अत आप अवाक कहलाते हैं (४८)। अद्रैत अर्थात एकमात्र आत्माका प्राप्तन करनेवाली आपकी वाणी हैं, अतः आप अद्रैतगी कहलाते हैं (४८)। आप स्वृत अर्थात् सत्य वाणीको वोलते हैं, अतः आपका नाम स्वृतगी हैं (५०)। आपके वचन सत्य और अनुवयक्ष होते हैं, अतः आप सत्यानुभवाणि कहलाते हैं (५१)। आप सर्वजनोंको प्रिय तन्तिकाली सुन्दर वाखीको बोलते हैं अतः सुगी कहलाते हैं (५१)। आप सर्वजनोंको प्रिय तन्तिकाली सुन्दर वाखीको बोलते हैं अतः सुगी कहलाते हैं (५२)। आपकी वाखी एक बोजन तक बैठे हुए लोगोंको सुनाई देती है, अतः आप योजनव्यापिती कहलाते हैं (५१)। चीर अर्थात् दूधके समान आपकी वाखी उज्जल और मोताओंको पुत्र करने-वाली हैं अतः आप दीरगीरगी कहलाते हैं (५४)। आपकी वाखी त्रीवहत्व है अर्थात् आसंकय कन्मों के पानीका प्रकाल करती है, इसक्रिय आप त्रीवहत्वारी कहें वाले हैं (५४)।

भव्येक्शव्याः वर्त्राक्षित्राः परमार्थतः । प्रशान्ताः प्राक्षिकतः सुत्रविषयकाकतः ॥४४॥ सुभृति सुभृतो याज्यमुन्तिः सुभुन्तवः सुन्तिः । कम्युन्तिः सृतिपति सृत्युद्धः प्रवस्ति ॥५६॥ विक्रियमार्गदिन्मार्थदेशक सवमार्गदिकः । सारस्वकपयस्तीयपरमोत्तमतीयकृत् ॥४०॥

भव्येरेक (व) अव्या औतुं योग्या गौर्वाया यस्य स तयोक्त । गोरप्रधानस्यानन्तस्य खियामादा दीना नेति इस्य । साथन्य गामितृती इस्वादेशे । सती समीनीना पूर्वापरिषेधपदिता शास्त्रती वा गौर्वाया यस्य स तयोक्त । वित्रा धिनित्रा नाना प्रकारा त्रिमुत्रनभञ्चलनित्तत्त्वमत्कारियी गौर्वाया यस्य स तयोक्त । वित्रा धिनित्रा नाना प्रकारा त्रिमुत्रनभञ्चलनित्तत्त्वमत्कारियी गौर्वाया यस्य स तयोक्त । प्रश्ने भवा प्राश्निका प्राश्निकी गौर्यस्य स तयोक्त । प्रश्ने विना तीयकरो न त्रृते यत तत एव कारवाद्वीरस्य गण्धर विना कियत्कालपर्यन्तं ध्वनिर्नामृत् । सुष्ठु शोमना गौर्यस्य । निवतो निक्षित कालोऽवस्यो यस्या वा नियत्काला गौर्यस्य ॥५५॥ सुष्ठु शोमना शृतिर्यस्य स तथोक्त अवाधितवागित्यर्थः । शोमनं शृत शास्त्रं यस्य स तथोक्त । अवाधितार्थभुत इत्यर्थ । अयवा सुष्ठु श्रतिरायेन श्रुतो विषयातिक्षमुवनजनप्रसिद्ध । याच्या पूज्या महापंडितीर्मान्या शृतिर्यस्य । सुष्ठु शोमनं यथा मवति तथा श्रवोति इति सुभुत् । श्रुति सर्वार्यप्रकाशिका (महा) श्रुतिर्यस्य स तथोक्तः । धर्मेश्व विशिष्टपुण्येन निदानपहितेन पुण्येनोपलच्चिता श्रुति र्यस्य स धर्मभुति तीथकरनामप्रदायिनी भव्यानां श्रुतिर्यस्य । भृतीनां शाक्काणा पति स्वामी । भृते भृतीनां वा उद्धर्ता उद्धारकारक श्रुवा शास्त्रती अनादिकासीना श्रुतिर्यस्य ॥ ५६ ॥ निर्वायाना सुनीना माग

अर्थ— हे भगवन आप भन्येकश्रन्यगु हैं सद्गु हैं चित्रगु हैं परमार्थगु हैं, प्रशान्तगु हैं, प्रशान्तगु हैं, प्रशान्तगु हैं, प्रशान्तगु हैं, प्रशान्तगु हैं सुश्रुत हैं याज्यश्रुति है सुश्रुत हैं महाश्रुति हैं, धर्मश्रुति हैं श्रुतिपति हैं श्रुत्युद्धक्ती है प्रविश्वाति हैं, निर्वाणमागदिक हैं मार्गदेशक हैं सर्वमार्गदिक हैं सारस्वतपथ हैं और तीथपरमोक्तमतीशकृत हैं।।५५-५७।

व्याच्या — हे हितोपदेशिन आपकी वाणी एकमात्र भव्य जीवोंके ही सुननेके योग्य हैं, अथवा भव्योको ही सुनाई देती है इसलिए आप भव्येकश्रव्यगु कहलाते हैं (५६)। आप सद् अर्थात् पूर्वापर विरोध-रहित समीचीन अथवा शाहवत वाणीको बोलते हैं अत आप सद्गु नामसे पुकारे जाते हैं। (५७) चित्र अर्थात नाना प्रकारसे भव्य जीबोंको सम्बोधन करनेवाली आपकी वाणी होती है अत आप चित्रगु कहलाते हैं (५८)। आप अपनी वाणीके द्वारा परमाय-अर्थात् परम निःश्रेयस-रूप अथका उपवेश देत हैं इसलिए परमार्थगु कहलाते हैं (48)। आपकी वाणी प्रशाति अर्थात रहा द्वप मोहादि रहित है और कर्मीका चय करानेवाली है अत आप प्रशान्तरा कहलात हैं (६०)। प्रभक्तांके द्वारा प्रभ किए जान पर ही आपकी थाएी प्रगट होती है अत आप प्राप्तिकरा कहलात हैं (६१)। आपकी वार्षा अतिशोभना है अतः आप सुगु कहलाते हैं (६२)। नियत कालपर आपकी बाएी खिरती है अर्थात प्रात मध्यान्ह अपरान्ह और मध्यरात्रि इन चार कालोमे छह-छह घड़ी भाषकी विञ्यध्यनि प्रगट होती है, इसलिए आप नियतकालगु कहलात हैं (६३)। द्वादशांग श्रुतस्प बाणीको श्रुति कहते हैं। आपकी श्रुति अति श्रीत श्रोभायुक्त है अत आप सुश्रुति कहलात हैं (६४)। भापका भुत अर्थात शास्त्र अवाभिताय होनसे अति सुन्दर है अत आप सुभुत सहलात हैं। अथवा आप विश्वविख्यात हैं इसलिए सुभुत कहलात हैं (६५)। आपकी वाणी महापंडितोंके हारा याज्य अर्थात पूज्य है मान्य है अत आप याज्यश्रुति हैं (६६)। आपकी वासी बोताओंके हारा अक्ति-पूर्वक अली-आंति सुनी जाती है इसलिए आप सुभुत् कहलाते हैं (६७)। महाम् अर्थात् सर्व अर्थकी प्रकाश करनवाली आपकी बागी है अत आप महाशुति हैं (६८)। आपकी बागी धर्मकृप है, विशिष्ट पुण्यके वपार्जनका कारत है और तीयकर-प्रकृतिका बन्ध कराती है, अतः आग्य धर्मभूति महताते हैं (६६)। भृति अर्थात् शास्त्रोंके पति होनेसे आप मुख्यिति अहताले हैं (००)। मुखियोंके

देश वान्योगवरी वर्षकाराको वर्षदेशकः । कार्याद्वरकारीमाकविश्वर्गारो गिरावितः ४४८॥ विद्यातः सिक्काराकाविद्यः क्रिकेकारामः । कार्याविद्यविद्यातः क्षित्रवेतः पुनिक्षाक् ४४०॥ स्विकारा निकारिकार्वसङ्ग्यायशासकृतः । अदिकाराकारामादः क्ष्योग्द्रो हुन्तुनिक्षयः ॥६०॥ ॥ इति वीर्थक्षान्यस्य ॥

सम्बन्धांत कान-चारित्रलक्ष्यं मोद्यमाग दिशति उपदिशति य व तयोक्त । अथवा निर्वाणस्य मोद्यस्य तत्तलभूतस्य मार्गे सूत्र दिशतीति । मार्गस्य कात्रवस्य देशकः उपदेशकः । वर्षे परिपूर्यं मारा वर्षेयां वद्दृष्टि मिथ्यादृष्टिमां च मारा वंकारस्य माद्यस्य च मार्ग दिशतीति । करस्वस्या भारत्या पन्धा मार्ग सारस्यतः पय । अथवा कारस्य स्वतः वस्य आत्मकानस्य वैथा कारस्वतपय । तीर्थेषु समस्ववमयसिकान्तेषु परमोक्तमं परमाकृष्टं वीर्थे करोतीति । अथवा तीर्थपरमोक्तमेन वैनशाक्षेया तीर्थमिय्यादृष्टीमां शास्त्रं कृत्तिति शक्षवण्डीकरोतिति ॥५०॥

दिशति स्वामितया स्नादेश ददाति । वाग्मिनो वाचोयुक्तिगठनस्तेवामीरवर । वर्षे वारिनं स्वत्रयं वा चीनामां रच्चचं वा वस्तुरवमावो वा क्षमादिदश्यियो वा धर्म तं शास्ति शिक्तवतीति । धर्मस्व देशक कथक । वाचां वायानामिश्वये वायीश्वर । त्रयी त्रैलोक्य कालत्रयं च, तस्या नाथ , सम्यग्दर्शन शन चरित्राणां वा समाहारस्त्रयो, तस्या नाथ । ब्रह्मा विष्णु महेश्वराणां वा नाथ ऋग्वेद-यनुर्वेद सामवेदाना वा नाथ इयतयोपदेशक । त्रयो भंगा समाहताहिक्रमगी तस्या ईश । गिरां वासीनां पति , कचित्र लुप्यन्ते ( इत्य ) मिधानात् ॥६८॥ तिद्वा स्नाहा वाग्यस्य स तयोक्त । विद्वा वाग् यस्य स तथीक । आजा वाक् िक्स यस्य ए तथीक । विक्र एकमहितीय शासनं वाक् यस्य स तथीक । बगित ससारे प्रसिद्धी विख्यात सिद्धान्ती वाक् यस्य स तथीक । सिद्धी मन्त्री वेदी यस्य, स तथीक । **ढद्वारक होनसे आप श्रुत्युद्धत्ता कहलात हैं (७१)। आपकी वाणी ध्रुव व्यर्थात् क्वारयत-अनादिकालीव** है, अत आप भ्रुवश्रुति कहलाते हैं (७२)। निवास अयात् मोचके मागका उपदेश करनेके कारत आप निर्वाणमार्गदिक् कहलाते हैं। अथवा निर्वाण अथात् वाणकप शस्यसे रहित मुनियोंको आग रतत्रयहूप मागका उपदेश करते हैं, इसलिए भी भाप उन्ते नामसे पुकारे जाते हैं (७३) सलहूप सार्म के उपदेशक हानेसे मार्गदेशक कहलाते हैं (७४)। श्राप सब अर्थात् परिपूर्ण मार्गके उपदेशक हैं, अयवा सभी सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि जीवोंको संसार और मोचका मार्ग विस्ताते हैं. इसलिए सर्ब मार्गिदिक् कहलाते हैं (७५)। सरस्वतीके मार्गस्त्रक्षप हैं, अथवा आत्मक्कानकप सार तत्त्वके प्रचारक हैं अत सारस्वतपथ कहलाते हैं (७६)। तीथोंमें सर्वोत्कृप्त तीर्थिक करनवाले हैं अतः तीर्थपरमीत्तम वीर्घहतु हैं अथवा तीथपरमोत्तम अर्थात् स यार्थ शास्त्रके द्वारा मिथ्यादृक्ष्यों के इद्यास्त्रहप तीर्घ का कराने करत हैं उसे शतखंद कर देते हैं, इसलिए भी आप उक्त नामसे पुकारे जाते हैं (अ)

श्राची व गिरीश, आप देश हैं, वामीश्वर हैं, धर्मशासक हैं, धमदेशक हैं, बागीश्वर हैं, श्रयीनाथ हैं, त्रिभंगीश हैं, गिरापति हैं, सिद्धान हैं, सिद्धान हैं, आक्षासिद्ध हैं सिद्धोनशासन हैं, जगत्मसिद्ध सिद्धान्त हैं सिद्धानंत्र हैं सिद्धानंत्र हैं सिद्धानंत्र हैं सिद्धानंत्र हैं, स्वाप श्रास्त्रकृत हैं, सिद्धानंत्र हैं

व्यास्था—हे वालीके ईश्वर, स्थाप अञ्चलीयोंको स्थामिकपसे आदेश वेते हैं इसलिए केल बहलाते हैं (क्ट.)। वास्पी अर्थात् बचन बोतनेमें हुएल ग्राह्मप्रादिके आप ईश्वर हैं, ख़दा बाम्पीश्वर कहलाते हैं (क्ट.)। वारिजरूप रवजयरूप वस्तुस्वभावरूप, बीचोंकी रक्षारूप स्थीर क्रिक्स अमेंके आप आसक अर्थात् क्रिका देनेवाले हैं, इसलिए अर्थश्वरूक कहलाते हैं (म्प.)। धर्मका व्यास्था देनेसे धर्महेसाव कहलाते हैं (म्र.)। माक् अर्थात् व्यासिक ईश्वर होनेसे सामीत्या, वापीश, निश्चा क्षार्थ वामों से प्रकार काते हैं (म्र.)। बीचके समुदायको अपी कहते हैं। आप कीचों सोकों कीर लीचों बारोंके स्वासी हैं, सम्बन्ध सम्बन्धर्यको, सान, वारिजक्षय स्थीके स्थायो हैं, बावास सक्ष्य,

## (५) अथ नाथशतम्

नाथ पति परिवृक्ष स्वामी भर्ता विश्व प्रश्नु । ईसरोऽप्रीमारोऽप्रीशोऽपीशानोऽप्रीशितेशिता ॥६१॥ ईशोऽप्रिपतिरीक्षात ३म इन्द्रोऽप्रिपोऽप्रिम् । सहेश्वरो महेशानो महेश परमंशिता ॥६२॥

ष्ठुषु श्रातिश्येन सिद्धा दाक् दाशी यस्य स तथोक्त ॥५६॥ श्रुचिनी पवित्र अवसी कर्यों यस्य स तथोक्त । निक्का निक्षिता उक्तिर्घनं यस्य स तथोक्त । तंत्र शास्त्रं करोतीति । न्यायशास्त्र श्राविदद्धशास्त्र कृतवान् । महिश्रा पूज्या वाक् यस्य स तथोक्त । महान् नादो ध्वनिर्यस्य स तथोक्त । कवीनां गण्धरदेवादीनामिन्द्र स्वामी । दुन्दुमिर्जयपट्ड , तद्वत् स्वन शब्दो यस्य स तथोक्त ॥६॥

#### ॥ अथ नाथहातक प्रारम्भ ॥

(नाथ ) राज्यावस्थाया नाथित षष्ठ भागषय याचते नाधु-नाथ याचने इति धातो प्रयोगात् अन्य सिक्टं नाय्येते स्वर्ग मोक्ती याच्येते भक्तीर्वा नाथ श्रन्यत्रापि चेति कमाणि श्रच्। पाति रक्ति संसार हु:स्वादिति पति । पाति प्राणिवग विषयक्षायेभ्य श्रात्मानमिति वा । पातैहति श्रीणादिक

विच्यु और महंशरूप त्रयीके स्वामी हैं अत त्रयीनाथ कहलाते हैं (८३)। उपाद व्यय भ्री यरूप तीन मंगोंके अथवा सत्ता उदय और उदीरणारूप त्रिमगीके अथवा आयुके त्रिमागोंके इश अथात प्रतिपादक होनेसे त्रिभंगीश कहलात हैं (८४)। गिरा अर्थात वाणियोके पति है अत गिरापति कहलात हैं (८५)। आपकी आज्ञा सिद्ध है अर्थात् जो कुछ आदेश देत हैं वही होता है इसलिए आप सिद्धां कहलाते हैं (८६)। आपकी वासी सिद्ध है अर्थात् जिस जो कह देत हैं वही होता है, इसलिए आप सिद्धवाक् कहलाते हैं (५७)। आपकी आज्ञा सिद्ध होन से आप आज्ञासिद्ध कहलाते हैं (पप्त)। सर्थ शासनोमे एकमात्र आपका ही शासन सिद्ध है इसलिए आप सिद्धैकशासन कहलाते हैं (८६)। आपके द्वारा प्रतिपादित सिद्धात जगतमे प्रसिद्ध है अत आप जग प्रसिद्धसिद्धात नामसे युकारे जाते हैं (६)। आपका मंत्र अर्थात उपदेश या ज्ञान सिद्ध हैं अत सिद्धमंत्र कहलाते है (६१)। आपको बाणी अतिशय कर सिद्ध है अत सुसिद्धघाक कहलात है (६२)। श्रापके वचन श्रवस् अथात् कर्णोंको पवित्र करनवाले है इसलिए शुचिश्रवा कहलाते है (६३)। निरुक्त अर्थात् निश्चित प्रमाण-संगत उक्तियोंके कहनसे निरुक्ताक्ति कहलात है (६४)। तत्र अर्थात शास्त्रके कता 🖁, अत तन्नकृत् कहलात हैं (६५)। न्याय शास्त्र अर्थात् पत्तपात और पृवापर विरोध-रहित शास्त्रके कर्ता होनेस यायशास्त्रकृत् कहलात हैं (६६)। महिष्ठ अर्थात् पूज्य वार्याके होनेसे आप महिष्ठवाक हैं (१७)। मैघध्वनिक समान महान नादके धारक हैं अत महानाद कहे जात हैं। (१८)। कबि अथात् द्वादशांग वाणीकी रचना करनवाले गण्धर देवोके आप इन्द्र हैं अत कवी द्र कहलाते हैं ( ६६ )। दुन्दुभिके समान आपका स्वन अर्थात् शब्दोच्चारण हाता है इसलिए आप दु दु भिस्वन कहलाते हैं (१०)।

#### ॥ अथ नाथकृतक-प्रारम्भ ॥

अर्थ—ह स्वामिन आप नाथ हैं पति हैं परिवृद्ध हैं स्वामी हैं भक्तों हैं, विशु हैं प्रश्च हैं इंश्वर हैं, अधीश्वर हैं, अधीश हैं, अधीशत हैं, अधीशता हैं, ईशिता हैं ईश हैं, अधिपति हैं, ईशान हैं, इन हैं इन्द्र हैं, अधिप हैं, अधिमू हैं, महेश्वर हैं महेशान हैं, महेश हैं और परमेशिता हैं।।६१ ६२।।

व्याक्या—हे भगवन् आप राज्य-अवस्थामें अपनी प्रजासे उसकी आमवनीका छठवाँ भाग कर-रूपसे माँगते हैं और कैपल्य अवस्थामे भक्तजन आपसे स्वर्ग और मोच माँगते हैं, इसलिए आप नाथ कहलाते हैं (१)। आप संसारके दुःखोंसे पाखिवर्गकी रक्षा करते हैं और उनके विषय-कथाय छुड़ाकर उनकी आत्माका उद्घार करते हैं, इसलिए पति कहलाते हैं (२)। प्रत्ययोऽयं । परि समन्तात् बृंइति स्म, वहँति स्म वा । स्य झाल्मा विश्वऽतेत्य स्वामी स्वस्थिति सुरात्यं विति इत् झाल्यं न्य । विमत्ति वरित पुष्याति वा कगन्नव्यवनं उत्तमस्थाने वरितृ केवलकानाविभिगु ये पुष्यातिति । विमवति विशेषेया मंगलं करोति वृद्धि विद्याति समयस्यवस्यायमार्था प्रमुतमा निवसति, केवलकानेन चराचरं कगत् व्याप्नोति, संपदं ददाति, बगत्तारयामीति स्रभिप्रायं वैद्यग्यकाले करोति तार्ययद्वं प्राद्वभंवति, एकेन समयेन लोकालोकं गच्छति बानातीति विभु । तदुक्तं—

सत्तायां मंगले बढी निवासे व्याप्ति सपदो । श्रामित्राये च शक्ती च प्रादर्भावे गती विश् ॥ भवो इर्विश्राप्रेषु चेति साधु । प्रभवति समर्थो भवति । कृत , सर्वेषां स्वामित्वात् । इष्टे समर्थो मन्ति ऐश्वर्यवान् मवति । श्रविक ईश्वर इन्हादीनामपि प्रम् । श्रवियां श्रज्ञानिनां पश्नामि संबोधने समर्थे । ऋषिक इश स्वामी ऋषिया हरि हर हिरण्यगर्मादीनामीश ऋषीश । ईष्ट इशान । ऋषिक ईशान । श्रथवा ये श्रधियो निर्विवेका लोका भवति ते स्वामिन ऐश्यय दृष्ट्वा इशानसिति मन्यन्ते । कृत मिय्यामित वात् । ऋषिकृतोऽिषको वा ईशिता स्वामी ईष्टे ऐश्वर्यवान् भवतीत्पेषं शील ॥ ६१ ॥ ईष्टे निश्रहानुग्रहसमर्थत्वात् । स्त्रधिकः पति स्वामी । ईष्टे स्त्रहमिन्द्रायामपि स्वामी भवति । एति योगिना प्यानवलेन इदयकमलमागच्छतीति इन । इस कि ऋषिभ्यो नक् । इंदति परमैश्वर्य प्राप्नोति शकादीनामप्याराध्यत्वात एक प्रत्यय । अधिकं पाति सर्वजीवान् रज्ञति । उपलगे । अथवा अधिक पिवति केवलशानेन लोकालोकं व्याप्नोतीति । अधिका त्रैलोक्यसंबंधिनी आपने श्रापन श्रापका सवप्रकारसे समर्थ और बलवान बनाया है, इसलिए श्राप परिवृद्ध कहलाते हैं (३)। आप अपनी आत्माके स्वयं ही अधिपति हैं, अतः स्यामी कहलाते हैं (४)। जगत् के जीवोका सद्गुराोके द्वारा भरण-पोषण करनेसे भर्ता कहलाते हैं (५)। विभुशब्द मंगल, वृद्धि सत्ता निवास शक्ति, ज्याप्ति सम्पत्ति गति आदि अनेक अर्थोंका वाचक है। आपमें ये सब अर्थ बिभिन्न विवन्नान्त्रोसे पाय जाते हैं इसलिए आप विभ कहलाते हैं। जैसे-आप संसारके मंगलकर्ता हैं, जीवोंके आन दकी वृद्धि करते हैं, सत् चिद्-रूप हैं समवसरएमे स्वामीरूपसे निवास करते हैं, अन तशक्तिके धारक हैं, ज्ञानरूपसे सर्वजगतमे व्याप्त हैं, अन्तरंग और बहिरंग मन्पत्तिवान हैं और ब्रेयोंको एक समयमें जानते हैं इत्यादि (६)। आप सर्वप्रकारसे समर्थ हैं अत प्रभु कहलाते हैं (७)। ऐश्वर्यवान् होनेसे ईश्वर कहलाते हैं (८)। इन्द्राविकॉने भी **ईरवर हैं** अथवा अधी अर्थात् बुद्धि-रहित मूर्ख मनुष्य, पशु-पत्ती आदिके भी सम्बोधन करनेवाले हैं, इसलिए अधीरवर कहलाते हैं (६)। अधी अर्थात् कुबुद्धि या अल्पबुद्धिवाले हरि-हर हिरण्यगर्भ आदिके स्वामी होनेसे अधीश कहलाते हैं (१०)। अधी अर्थात् अविवेकी मिध्याहिष्ट लोग आपके समवसरणादि बाह्य वैभवको देखकर ही आपको ईशान अर्थात महान स्वामी मानते हैं इसलिए आप अधीशान कहलाते हैं (११)। आपकी ईशिता अर्थात स्वामिपना सबसे अधिक हैं इससे अधीशिता कहलाते हैं (१२)। ऐश्वयवान् होनेसे ईशिता कहलाते हैं (१३)। निम्रह भौर असुप्रहमें समर्थ होनेसे ईश कहलाते हैं (१४)। अधिक अर्थात् समर्थ पति हानेसे अधिपति क्दलाते हैं (१५)। ब्रहमिन्द्रोंके स्वामी होनेसे ईशान कहलाते हैं (१६)। ध्यानके द्वारा योगियोंके इरय-कमलको प्राप्त होते हैं, अतः इन कहलाते हैं (१७)। इन्दन अर्थात् परम ऐरवर्यको प्राप्त होनेसे इन्द्र कहलाते हैं (१५)। सबै जीवोंको अच्छी तरह पालनेसे अधिप कहलाते हैं। अथवा निजानन्तरूप रसका अधिक पान करनेसे अधिप कहलात हैं (१६)। भू धातु सचा, मंगल. बृद्धि, सम्पत्ति, आदि अनेक अर्थोकी वाचक है। भगवान्में भी त्रिजगतका स्वामीपना होनेसे सर्वेके मंगलकर्ता और ऋदि-सिदिके विधाता होनेसे सर्व वर्ष घटित होते हैं, अतः अधिम यह

नाम मी सार्वेक हैं। व्यवना अधियु नाम वायक या नेताक। है, आप विज्ञात्के नायक और कोचनार्वेक नेती हैं, व्यतः अधियु वहलाते हैं (२०)। महान् ईरक्र होनेसे महरवर वहलाते किंबदेवो महादेवो देवविद्युवनेरवर । विश्वेशो विश्वमूर्तेशो विश्वट् विश्वेश्वरीऽधिराट् ।। ६६।। सोकेश्वरी सोकपत्तिसौंकनाथो जगस्पतिः । स्रीतोक्यनाथो सोकेशो जगसाथो जगस्मस् ।। ६४।। पिता पर परतरो सेता जिल्ह्युर्नीश्वर । कर्ता प्रमुच्युर्जीकिन्यु प्रमविन्यु स्ववंपस् ।। ६४।।

भूर्भियंत्व स तथोच , श्राधिम् त्रिमुक्तेकनायक इत्यर्थ । महतामि हादीनामीर्थ्य स्वामी । स्वयंत्रा महत्व पूजाया इरवर । महाश्चासावीशान । स्रथ्या महत्वामीशान । स्वयंत्रा महत्व यक्त्य ईशान । महाश्चासावीश , स्रथवा महतामीश , अथवा महतामीश , अथवा महत्व यागस्य इरवर । परम महाह्य ईशिता ॥६२॥

( श्रिषिक शकादीना देव परमाराच्य । महान इन्हादीनामाराच्यो देव । दीव्यित क्रीडित परमा मन्द्रपदे देव परमाराच्य इत्यय । श्रीण मुन्नानि समाहृतानि त्रिमुन्नं तस्य ईश्वर । विश्वस्य ईश्वर स्वामी । विश्वस्य इश्वर प्रमु । श्रिषक राजते क्राधि सह ॥६३॥ होकाना त्रिमुन्नजनानामीश्वर स्वामी । त्रिक्तस्य इश्वर प्रमु । श्रिषक राजते क्राधि सह ॥६३॥ होकाना त्रिमुन्नजनानामीश्वर स्वामी । त्रिक्तस्य नाय । लोकानामीश । जगता नाय क्यात प्रमु ॥६४॥ । बगता त्रिमुन्नाना प्रति स्वामी । त्रैलोक्यस्य नाय । लोकानामीश । जगता नाय क्यात प्रमु ॥६४॥ । विरत्नते वृद्धात पति स्वामी । त्रैलोक्यस्य नाय । लोकानामीश । जगता नाय क्यात प्रमु ॥६४॥ । विरत्नते वृद्धात वृद्धात

हैं (२१)। महापुरुषांक भी ईशान अर्थात् स्वामी हानसे महेशान कहलाते हैं (२२)। मह अर्थात् पूजाके ईश होनेसे महेश कहलाते हैं (२३)। पर शब्द उत्कृष्टका और मा शाद लहमीका वाचक है। आप उत्कृष्ट लह्मीके ईशिता अर्थात स्वामी हैं अत परमेशिता कहलाते हैं।।२४॥

अर्थ —हे जिनन्द्र आप अधिदेव हैं महादेव हैं देव हैं त्रिमुवनश्वर हैं विश्वेश हैं, विश्वभूतेश हैं विश्वेट हैं, विश्वेश्वर हैं, अधिराट हैं, लाकेश्वर हैं लोकपति हैं लाकनाथ हैं जग त्यति हैं जैलोक्यनाथ हैं लोकेश हैं जगन्नाथ हैं जगत्त्रमु हैं पिता हैं पर हैं परतर हैं जेता हैं जिष्णु हैं अनीश्वर हैं कत्ती हैं प्रभूष्णु हैं आजिष्णु हैं प्रमिष्णु हैं और स्वयंत्रमु हैं।।६३—६६॥।

क्याक्या—ह भगवन आप परम आनन्दको भोगते हुए सबदा विजयशील रहते हैं इसलिए देव कहलाते हैं (२५)। स्वर्गवासी देवोंके आराध्य हैं अत अधिदेव कहलाते हैं (२६)।
इन्ह्राविकोंसे पूज्य हैं अत महादेव कहलाते हैं (२७)। स्वर्गलोक मत्यलोक और पाताललोक इन
तीन मुचनोंके ईएघर होनसे आप त्रिभुवनेश्वर विश्वेश विश्वेश विश्वेश लोकेश्वर, लोकपति
लोकनाथ जगत्यित, त्रैलाक्यनाथ, लोकेश जगन्नाथ और जगमभु कहलाते हैं (२८–३६)। सर्व
विश्वेक भूतों अर्थात प्राख्योंके ईश होनसे विश्वभूतश कहलात हैं (४)। आपने राजाओंको
अपने बश्मों किया है और स्वयं अतिशय करके विराजमान हैं, इसलिए अधिराट कहलाते हैं (४१)।
पालने वालेको पिता कहते हैं। आप जगज्जनोकी दुर्गतिक दुलोंसे रज्ञा करते हैं अतः पिता
कहलाते हैं (४२)। लोगोका शिवपद पर स्थापित करते हैं, इसलिए पर कहलाते हैं (४३)।
पर व्यव्ता सिद्धोंसे भी पर हैं प्रधान हैं, क्योंकि अर्थका उपदेश देनके कारण सिद्धोंसे पहले
आपका (अरह तोंका) नाम लिया जाता है और आपको नगस्कार किया जाता है इसलिए
परतर कहलात हैं (४४)। कर्मशत्रुओंके जीतनेसे जेता कहलाते हैं (४५)। सदा विक्ववधील वहनी
जिच्छा कहलाते हैं (४६)। आपका कोई ईश्वर नहीं है और न आपके अतिरिक्त संसारों कोई
ईश्वर है इसलिए आप अनीश्वर कहलाते हैं (४७)। आप अपने जिए अन्तर बान, वर्तन,
सुल और यीर्थके करनेवाले हैं अतः कत्ती कहलाते हैं (४८)। इन्द्र, अर्थक्त, नरेन्द्र आविक
वी प्रमुत्वको आप हैं, अत प्रमुख्य कहलाते हैं (४८)। कोईट-कोदि अन्दर्शकों की अधिक

क्षेत्रक्रिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षा विकासिक्षरः । धानक्षेत्रः क्षाविक्षेत्रे क्षाविक्षयक्षेत्रेयस्था ।। ११। ब्रह्मक्षितिक्षितिः सूर्युवः स्वर्थिक्षरः । धानित्रकः वद्यवितः सूचनायकः सूर्यकृतः ॥ १०॥ सति- शांशः वृत्ये वक्षे जीवकृत्वकृत्रवाकृतः । बोकायको प्रशासने सम्बन्धनिक्षिकः ॥ १०॥

( लोकं संसारं जितवान् । विश्वं त्रैलोक्वं जितवान् । विश्वं त्रैलोक्वं विजयते निजसेवकं करोतीत्येवं शील । विश्वित ऋत्मप्रदेशेषु मिलति, कन्यमायाति श्लेषं करोतीति । विश्वं शानावरणायाण्यकर्मसमूद्दः, तं जयति स्वं नपतीत्येवंशील । जगतां सर्वमिय्यादृष्टीनां जेता व्यनग्रील । कगन्त व्यवतियेवंशील । सम्बद्धीत्येवंशीलं वगत् तज्ज्यतीत्येवंशील जि मुद्ये चुक्तुः। जगज्ज्यतीत्येवंशील ॥६८॥ अपं त्रैलोक्योपरि तयति । शाम विद्यसमूदं नयतीति स्वथममित्येवंशील । भूर्योलोक , मुद्यम्यलोक । तेषामधीश्वर । धर्मस्य अदिशालस्यस्य नायको नेता । श्रुद्धीनामीश स्वामी । भूताना प्राधाना देवविशेषाया च नाथ । भूतानां

दीप्तिको धारण करनसे आजिष्णु कहलाते हैं (५०)। श्रमन्त शक्तिशाली होनेपर भी अति सहनशील हैं, श्रतएव प्रभविष्णु हैं (५१)। पर की सहायसे मिरपेझ होकर स्वयं ही समय हैं, अत स्वयंश्यु कहलाते हैं (५२)।

अर्थ — ह लोकेश्वर, आप लोकजित हैं, विश्वजित् हैं, विश्वविजेता हैं, विश्वजित्वर हैं, जगउजेता हैं, जगउजेत्र हैं जगजिजणु हैं जगज्जवा हैं, अमर्शी हैं, अमर्शी हैं, अमर्शी हैं, नेता हैं, भूर्त वः स्वरधीश्वर हैं धर्मनायक हैं ऋदीश हैं, भूतनाथ हैं भूतभूत हैं, गित हैं पाता हैं वृव हैं, वर्ष हैं संबद्धत हैं श्रमलक्ष्ण हैं, लोकाध्यक्ष हैं, दुराधव हैं, भव्यवस्थु हैं और निरुत्सुक हैं।।६६ ६=।।

क्याच्या लोक, विश्व और जगत् यदापि एकावमाचक नाम हैं, तथापि निरुक्तिकी अभेदा उनमें कहा विशेषता है। जिसमे जीवादि पदाय अवलोकन किये जायें उसे लोक कहते हैं। जिसमें जीवादि पदाश प्रवेश करत हैं रहते हैं उसे लोक कहते हैं। जो गमन अथात परिवर्तन शील हो. उसे जगत कहते हैं। जित् जेता विजेता जित्वर, जैत्र, जिच्यु और जयी ये सब शब्द निरुक्तवर्ध की ऋषेता सहम अतर रखते हुए भी बिजयशील या विजयीके ऋषेमें प्रयुक्त होते हैं । उपलग क्योर प्रत्ययोंकी विभिन्ततासे बननेवाले शब्दोंके अध्यों कुछ न कुछ विभिन्तता था ही जाती है. इसी दृष्टिसे स्तुतिकारने भगवानकी स्तुति करते हुए उन्हें लोकजित विश्वजित विश्वविजेता. विश्वजित्वर जगन्जेता, जगन्जेत्र जगजिष्ण और जगज्जयी नामोंसे प्रकारा है। इन सभी नामोंका सामान्यतः लोकको जीतनवाला अर्थ होता है (५३-६०)। अप शब्दके यदापि प्रथम, प्रकार, इपर, आगे और श्रेष्ठ आदि अनेक अथ हैं, तथापि यहा ऊपर और अष्ठ अथ विविद्यात है। जिनेन्द्र मगवान अपने अक्तोंको ऊपर लोकके अम भागपर स्थित शिवलोकमे ले जाते हैं इसिलए अमणी कहलाते हैं। अथवा भव्य जीवोंको श्रेयस् अर्थात् परमकल्याणमें स्थित श्रेष्ठ सिद्धोंके पास ते जाते हैं, इसलिए भी अमशी कहलाते हैं (६१) । माम नाम गाँव और समृहका है। हे मगवन, संसाररूप वनम अकेले मटकनेवाले जीवोंको आप सिद्धोंके गाँव या समृदाय रूप सिद्धपुरीमं ने जाते हैं, इसिनिय मामणी कहनाते हैं (६२)। अपने कर्तन्यसे विमुख और पय-प्रष्ट लोगोंको भाग उनके कर्त्तेच्य वा पथकी ओर ते जाते हैं, चतः नेता हैं (६३)। भूर भूव चौर स्वर् ये तीनों वैदिश शब्द कराश. अधी, मध्य और कर्ज सोक्के याचक हैं। आप इन तीनों ही लोकोंके अधीरवर हैं, अतः भूभू यन्स्यरधीरवर कडलाले हैं (६४)। अहिंसामय धर्मके प्रकेश होनेसे धर्मनायक फदलाते हैं (६५)। बुद्धि, तम, विकिया, श्रीपवि, रस, वल और अवीहा नामक सात ऋवियोंके भारक साधुआँके मान देश हैं, जतः ऋवीम हैं (६६)। मू अर्थात प्रविधी पर को क्लम हुए हैं करें भूत कहते हैं। इस प्रकारका निस्तर्वर्ष होनेसे क्यलक्ष्माका आश्रय कर जकाविक सामगर्ने स्तपन्न क्रिनेवाले साथी जीकोंको भूत कहते हैं। बाल उनके स्नामी हैं, बाल

धीरी जगिक्कतोऽजव्यक्षिजगत्परमेरवर । विश्वासी सवत्रोकेको विभवी सुवनेश्वर ॥६६॥ विजगद्वदसमस्तुगक्किजगन्ममकोदय । धमचक्कायुध सक्षीजातस्य लोक्समगत्रः ॥७॥ वरदोऽप्रतियोऽक्षेत्रो द्वीयाममयकर । महामागो निरीपम्यो धमसाम्राज्यनायकः ॥७९॥

॥ इति नाथशतम् ॥

अतीतानां उपलक्ष्णात् वतमानाना मिवण्यतां च प्राणिनां नाथ । भूतान् विमर्ति पालयतीति ॥६०॥ यमनं शामनां वा गति । सर्वेषा अर्तिमथनसमयों वा । पाति रक्षति वु खादिति । वषति धर्मामृतं वृष । वियते वर्य स्थय । वर्षायो मुक्तिलक्ष्म्याऽभिलष्णीय इत्यथ । मंत्रं श्रुत इतवान । शुभानि लक्ष्णानि यस्य त । ) लोकाना प्रजानामध्यक् प्रत्यक्षीभृत । श्रुथवा लोकमध्यक्षे लाकापरिमुक्त राजनियागिकनाकाद्ययक्ष्यत् । अथवा लोका स्थिणि भुवनानि श्रुथ्यकार्षि प्रत्यक्षाणि यस्येति । वा लोकेम्य प्रजाम्य श्रिधिकानि श्रक्षाणि श्रानलक्ष्यानि लाचनानि यस्येति । वु खेन महता कष्टनापि श्रास्थनताद् धर्षियतुं पराभवितुमशक्यो दुराधर्ष ईपद्दु ल सुख वृष्णावृष्टक्षुषु खलप्रत्यय । भन्याना रत्नत्रययोग्याना ब धुरुपकारक । स्थिरप्रकृतिरित्यथ ॥६८॥

ध्येयं प्रति धिय बुद्धिमीरयित प्रस्यतीति । श्रयं धिय राति ददाति भक्तानामिति धीर । तिईं दें धातेर्दानाथत्वात् तद्योगे चतुर्थी कथ न भवति ! सत्य यस्मै दित्सा दातुमिच्छा भवति तत्र चतुर्थी मधित । परमेश्वरस्तु स्वभावेन बुद्धि ददाति नित्वच्छ्या तस्या माह्जनितत्वात् । स तु मोहो भगवति न वतते तेन लिंगात् घष्टी भवति सम्बन्धमात्रविविच्तित्वात् । जगता हित जगद्भयो वा हित । न जेत् केनापि इन्द्रादना काम कोध मोह-लोमादिना वा शक्य । त्रयाणा जगता परम इश्वर

मूतनाथ हैं (६७)। भूतोको पालते हैं अतः भूतभृत भी कहलात हैं (६८)। गित शालकी निल्पित्त गम धातुसे हुई है। गम धातु गमन झान और खर्तिमथन खर्यात् पीड़ाको दूर करना इन सीनो अथोंमे व्यवहृत हाती है। प्रकृतमें आप झानस्वरूप हैं और पीडित जनोकी पीड़ाके हूर करनवाले हैं अत गित नामसे पुकारे जात हैं (६८)। जगज्जनोंकी दु खोसे रक्ता करत हैं खत पाता कहलाते हैं (७)। धमरूप असृतकी वर्षा करत हैं खत वृप कहलात हैं (७८)। मुक्तिलक्सिके द्वारा वरण करनेके याग्य हैं अत वय कहलाते हैं (७०)। मंत्रो अर्थात् बीजपदरूप शास्त्रोंके कत्ता हानेसे मंत्रकृत कहलाते हैं (७३)। श्रीवृत्त शंख चक्र आदि शुभलक्षणोंके धारक होनेसे शुभलक्षण कहलात हैं (७४)। लोकके अध्यक्त अथात् प्रत्यक्षीभूत हैं अत लोकाध्यक्त कहलाते हैं। अथवा संसारके स्वामी हानसे भी लाकाध्यक्त कहलाते हैं। अथवा लोक आर्थात् साधारण जनोंसे अधिक अर्थात् विशिष्ट झानरूप खन्न अर्थात् नन्नके धारक हैं इसिलिए भी लीकाध्यक्त कहलात हैं (७५)। आप दुखोंके द्वारा खन्न ई अथात् कभी भी पराभवको प्राप्त नहीं होत अत दुराधर्ष कहलात हैं (७६)। भव्य अर्थात रक्त्य धारण करनेके योग्य जीवोंके आप बन्धु हैं अत भ यव ध हैं (७६)। भव्य अर्थात रक्त्य धारण करनेके योग्य जीवोंके आप बन्धु हैं अत भ यव ध हैं (७७)। इतकृत्य होनेसे अब आपको कोई काय करना शेव नहीं रहा अत किसी कामके करनेकी उत्कण्टारूप उत्सुकता भी नहीं रही इस कारण आप निरुत्सुक कहलात हैं (७८)।

अर्थ-हे धमचक स्वर आप धीर हैं जगद्धित हैं, अजय्य हैं त्रिजगत्परमेश्वर हैं विश्वासी हैं सर्वलोकेश हैं विभव हैं, भुवनेश्वर हैं त्रिजगद्दल्लभ हैं तुझ हैं, त्रिजगन्मंगलोक्य हैं धमचक्रायुध हैं सदोजात हैं त्रैलोक्यमंगल हैं बरद हैं अप्रतिघ हैं बाबेश हैं, दढीयान हैं, अभयंकर हैं महाभाग हैं निरोपम्य हैं और धर्म-सामाध्यके नायक हैं।।६६-७१।।

व्याच्या — हे धर्मचक्रके ईश्वर आप धीर हैं, क्योंकि अपने ध्येय या कर्तव्यके प्रति धी अथात बुद्धिको प्ररित करत हैं लगाते हैं। अथवा भक्तोंके लिए 'वियं राति' अर्थात बुद्धिको देते हैं उन्हें सन्मार्ग सुफात हैं और उसवर चलनेके लिए प्रेरित करते हैं (अ€)। जगत्का दिल करनेके कारण आप जगद्धित कहलाते हैं (८०)। बाह्यमें इन्द्र, नरेन्द्रादिके द्वारा और अन्तरास्में स्वामी । श्रमवा विकासो पर उत्हृहत् मा सक्तीम्बस्य र्वस्यः । विकासे विवास यस्य स तथीकः तदस्यासीति मार्च स्वीन् । श्रमवा विकासम् नैलोक्विस्य केवलकानापेच्याऽऽस्ते तिकृतीत्येकेशिलः, नाम्य वासी विकासक्वील्ये । सर्वस्य लोकस्य नैलोक्विर्यतप्राधिगगास्य हैंशः प्रभु । विवासे मवः संखरे वस्य स विभवः । श्रमवा विशिष्टो (भवो ) जन्म यस्य । भुवनस्य नैलोकस्य ईश्वरः ॥६६॥ विकास वर्षमीऽसीह । तुंग , उक्षतः विशिष्टपत्तदायक हत्यर्थः । विकासो विभुवनस्थितमन्यजीवानां मंगलानां पंचकत्याया (ना)मुद्य प्रासिर्यस्मादसी त्रिजगनमंगलोदय , तीर्यकरनामगोत्रयो भक्ताना दायक हत्यर्थ । धर्म एव वक्तं पापारिलंडकत्यात् धर्मचक्तं । धर्मचक्रमामुवं शर्ष्वं यस्य । स्वस्तत्काल स्वर्गाद्यस्थयमानुर्गमे उत्पन्नत्वात् । त्रैलोक्यस्य मगं मुखं (लाति ) ददाति मलं वा गालयतीति ॥७ ॥ वरममीष्टं स्वग मीद्यं च ददाति हति । श्रविद्यमान प्रतिष्ठः कोधो यस्य स तथीकः । न श्रिषु शक्यः । श्रतिश्येन हह ।

पथु मद्ग हढं चैव भश च क्वशमेव च । परिपृव हढं चैव षडेतान् रविधी स्मरेत् ॥

न भवंकरोऽरीद्र । अथवा अभवं निर्भयं करोतीति । महान् भागो राजदेय यस्य । अथवा महेन पूजया श्रासमन्ताद् भज्यते केव्यते महामाग । निर्गतमीपम्यं यस्य स तथोक्त । धर्म एव साम्राज्यं चक्र वर्तित्व तस्य नायक स्वामी ॥७१॥

#### इति नायशतम् ।

काम क्रोधादि शत्रुक्रोंके द्वारा आप जीते नहीं जा सकते अत अजय्य हैं (न्१)। तीनों जगत्क परमेश्वर हैं अथवा तीनों लोकोंमे जो परा मा अर्थात् उत्कृष्ट लक्ष्मी है, उसके ईश्वर (स्वामी) हैं, अत त्रिजगरपरमेश्वर हैं (८२)। विश्यासको धारेण करते हैं अत विश्यासी हैं। अथवा केवलज्ञानकी श्रपेका श्राप विश्वमरमें श्रास श्रथीत् निवास करते हैं (८३)। सर्वलोकमें स्थित प्राणियों के ईश होनेसे सबलोकेश कहलात हैं (प्र)। आपका मच अर्थात् संसार विगत हो गया है इसलिए विभव कहलाते हैं। त्रथवा कैवल्य प्राप्तिकी खपेना विशिष्ट भव अर्थात जन्मको-जिसके पश्चात फिर मरण नहीं है—लेनेसे भी विभव कहलाते हैं (=५)। श्चाप त्रैलोक्यरूप भुवनके ईश्वर हैं (দেছ)। तीनों जगत्के वल्लभ अथात अतिप्रिय होनेसे जिलगद्रक्षभ हैं (দেঙ)। तुङ्ग अर्थात् उभत हैं क्योंकि मक्तोंको विशिष्ट फल देते हैं (पप)। त्रिजगतुमें स्थित भव्य जीवोंके पंचकस्याणकरूप मंगलका उदय श्रर्थात् लाभ आपके निमित्तसे होता है अतः आप त्रिजगन्मंगलोदय हैं (८६)। धर्म चक्ररूप आयुध ( शस्त्र ) के घारण करनेसे धर्मचकायुध कहलात हैं, क्योंकि त्राप धर्मरूप चक्रके द्वारा पापरूप शत्रुकोंका नाश करते हैं (६ )। सदाः कर्यात् स्वर्गसे च्युत होकर तत्काल ही माता के गर्भमें डत्पन्न होते हैं बीचमें ऋ यत्र जन्म नहीं लेते, इसलिए सद्योजात कहलात हैं (६१)। बैलोरूबके में अर्थात् पापको गलाते हैं, नष्ट करते हैं, घोर मंग ऋर्थात् सुखको लाते हैं, इसिलए बैलोक्यमंगल कहलाते हैं (६२)। वर अर्थात् इच्छित स्वरी-मोक्तको देनेके कारण वरद कहलाते हैं (६३)। आपके प्रतिष अर्थात् कोथका अभाव है, इसलिए आप अप्रतिष कहलाते हैं (६४)। किसी सी बाह्य या अन्तरंग शत्रुके शस्त्रक्षे केंद्रे नहीं जा सकते हैं, इसलिए अक्षेच कहलाते हैं (EU)। अतिशय हर सर्वात बलवाली या स्थिर होनेसे हरीयान कहलाते हैं (६६)। जाव किसी भी प्रायीकी अब नहीं करते, प्रत्यत निर्मय करते हैं, इसलिए अधर्यकर कहलात हैं। अथवा आप अर्थकर अर्थात रीद्र या अवातक नहीं हैं, प्रस्कृत कांति मुख्या ।र हैं (६७) । महाय भाग्यशाली होनेसे सहायाग पहलाते हैं, क्योंकि त्रिक्रगत कावकी सेका-पूजा करता है (हन)। संसारमें कोई भी वस्तु जापकी उपनाके योग्य नहीं हैं, इसलिए भाग निरीयन्य पहलाते हैं (हुई) । वर्षक्य सामाध्यके स्थानी होनेसे अमेकमान्यनामक करताते हैं (१००) ।

# 2 monte

## (६) अब यीगिशतम्

श्रीमी मस्त्रकृतिर्वेष साम्बाहोहस्त्रकरणः । सामितिकी सामाविकी नि प्रमादोऽप्रतिकार ॥०२॥ सूम प्रश्नाननिषमः स्वम्यस्तप्रमासन । प्रास्तापामचया सिद्धप्रत्यहारो जितेन्द्रिय ॥७३॥ श्नारुक्षाचीनहो अमेंश्यातमिष्ठ समाधिहाद् । स्कुन्त्समरसीमाव एकी क्रस्यवायक ॥७४॥

योगो ध्यानसामधी ऋष्टांगानि विद्यन्ते यस्य स योगी। कानि तानि १ यम नियमासन प्रात्मायाम प्रत्याद्वार धारणा-समाधय द्वात। प्रत्यक्त स्पृटो मुखकमलिकासस्चितो निर्वेद संसारश्रीर भोग-वैद्यन्यं सस्य स तथोज्ञ । साम्यस्य क्षमाधेगरोहणे चटने तत्पर झन यहाति । सर्वजी ना सम्भावपरिष्णाम सामायिकं सम्यक् श्रय समय श्रुभावहो विधिजनधम समय एव सामायिकं। स्थायं शैषिक इकण् । सामायिकं सखसावद्ययोगविर्यतिलक्षण विद्यत यम्य स तथोक्त । श्रयश सा लच्मीर्माया यस्य स सामाय सप्दिसमृह सा विद्यत यस्य स, सामायी एव सामायिकं । स्वाय क । सामायका गर्माघरदेवसमृह। विद्यते यस्य स सामायिकं। इन झस्त्यथ । समये जैनधमं नियुक्त सामायिकं इकण् । निर्गत प्रमादा यस्य । निद्यते प्रतिक्रमा यस्य स श्रप्रतिक्रमा । कृतदापनियकरण प्रतिक्रमण ते तु दाषा स्वामिनो न विद्यन्ते येन, तेन प्रतिक्रमणपि न करोति यान एव तिष्ठति ॥७४॥ यमो याव जीवनियम तद्योगात् स्वाम्यपि यम , सर्वसावद्ययोगोपरतत्वात्। प्रधानो मुख्य नियमो यस्य स तथाक्त । उक्तं च—

नियमो यमभ विहितौ द्व था भोगापभोगसहार । नियम परिमितकालो यावज्ञीव यमो प्रियते ॥

( सुष्ट्र ) ऋतिशयेनाम्यस्तमन्शीलितं श्रासनं पद्मासन येन स तथोत्तः । किंचित्नकोटि पूर्वपर्यन्तं अगमात खलु पद्मासनेनोपविद्यो हि धर्मोपदेशं ददाति, जधन्येन त्रिंशद्वर्षपर्यन्तमेकेनासनेन पद्मा सनेन तिष्ठति । मध्ये नानाविश्वकालपयन्त ज्ञातव्यम् । श्रयना सुष्टु ऋतिशयेन श्रम्यस्ता मुक्ता या परमा

श्वर्थ—हे योगेश्वर, श्वाप योगी हैं प्रव्यक्त निर्वेद हैं साम्यारोहणतत्पर हैं सामायिकी हैं सामायिक हैं निप्तमाद हैं स्वप्तिकम हैं यम हैं प्रधाननियम हैं स्वभ्यस्तपरमासन हैं, प्राणा ग्रामचण हैं, सिद्धप्रत्याहार हैं जितेन्द्रिय हैं धारणाधीश्वर हैं धमध्याननिष्ठ हैं समाधिराट हैं स्कूर समस्त्रीभाव हैं, एकी हैं और करणनायक हैं।। ७२—७४।।

क्याक्रया—हे स्वामिन आपके यम, नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, ज्यास और समाधिक प अष्टाङ्ग योग पाया जाता है अत आप योगी हैं (१)। ज्ञापका निर्वेद अर्थात संसार, शरीर और भोगसे नैरान्य मुख-कमलके विकाससे ही प्रगट हैं अत आप प्रव्यक्तनिर्वेद हैं (२)। सान्य, समाधि स्वास्थ्य योग निक्तनिरोध और शुद्धोपयोग ये सव एकाथवाचक नाम हैं। ज्ञाप शुद्धो पयोगक्षप सान्यभावके आराहण्मे तत्पर हैं उसमें तन्यय हैं इसलिए सान्यगरोहण्तत्पर कहलते हैं (३)। सर्वजीवोमे समतामावकप परिणासको और सर्व सावद्ययोगके त्यागको सामायिक कहते हैं। इस प्रकारकी सामायिक आपके पाई जाती है इसलिए सामायिकी कहलात हैं। अथवा सा नाम लक्ष्मीका है उसे जो मायाक्ष्म मानत हैं ऐसे साधुजनोको सामाय कहते हैं। उनके धारण करने वाले अग्रध्य समूद्धको सामायिक कहत हैं। जापके ग्याधरोंका समुदाय पाया जाता है, इसलिए भी आग्र सामायिकी कहलात हैं (४)। समय अर्थात जनवममें आप शुक्त हैं जतः आप सामायिक कह ताते हैं (४)। आप सर्व प्रकारके प्रसादोंसे रहित ह इसलिए निज्यमाद कहलात हैं (६)। किये हुए वीचेंके निराकरणको प्रतिकारण कहते हैं जाप सर्व प्रकारके दोणोंसे रहित हैं जतः वार्यसिक्षण हैं (७)। पाप, विषय कथायादिके यावजीवन त्यागको यम कहते हैं और इसके बोगसे काम की सम नामसे प्रकार जाते हैं (८)। आप सर्व प्रवासक्रिक स्वासक्रिक स्वासक्र स्वासक्रिक स्वासक्रिक स्वासक्रिक स्वासक्रिक स्वासक्रिक स्वासक्य स्वासक्र स्वासक्य स्वासक्र स्वासक्र स्वासक्र स्

हैं (६)। परम अर्थात उत्कृष्ट आसनका आपने अच्छी तरह अभ्यास किया है. यही कारण हैं कि जाप श्रीठ वर्ष और श्रातमुहत्त्रेसे केम एक कीटि वर्ष-पर्यन्त एक पद्मासन्से बैठे हुए ही भव्यजीवोंको धर्मीयदेश देते रहत हैं इसलिए आपे स्वव्यस्तर्परमासन कहलाते हैं। अथवा निरुक्तिके बंलसे यह भी अर्थ निकलता है कि अर्चे तरह भौगी गई पर अर्थीत शेंह मी-रास्मी का भी आएं आंसने श्रयात् निराकरण करत हैं, दीचा-कालमे उसे छोड़ देते हैं (१०)। पूर्वक, रेचेंक कुम्मकादिलक्षण वायुप्रचार निरोधस्वरूप प्राणायाममें आप चण अर्थात् प्रवीण है, इसेलिए प्राणायामचणे हैं (११)। पंचेद्रियों के विषयोंसे मनको खींचकर ललार्ट्यहूपर अहैं ईस बीजाचर के उपर उसे स्थिर करने की प्रत्याहार कहत हैं। श्रापको यह प्रत्याहारनामक योगका पांचवा श्रंग भी सिंद्र हैं। चुका हैं अत सिद्ध प्रत्याहार कहलात हैं (१२) । आपने पाचों इत्योंको जीत लिया है, अर्थात् आप निषयसुक्तें परा-न्युल हैं और आत्मसुलमे लवलीन हैं, अतः जिलन्दिय हैं (१३)। पार्थिवी, आमेवी, मारुती, वार्राणी और तात्विकी इन पानों धारापाओंके अथवा उनके धारक बोगियोंके आप स्वासी हैं, अत योगके करे कांग भारणा पर विकस प्राप्त करनेके कारण आप धारणाधीहवर कहताते हैं। अथवा जीवोंको संसारक्षे उठाकर मोक्षमे स्थापित करनेकी बुद्धिको धारणाधी कहते हैं, ऐसी बुद्धि और उसके धारकोंके अप ईस्वर हैं, इसलिए भी धारणाधीश्वर कहलाते हैं (१४)। आपने चतुर्विध धमध्यान को भली असि सिद्ध किया है, कत धर्मेध्याननिष्ठ बहलाते हैं (१५)। बात्सस्वरूपमे जल-भरे घड़के समान लिखन होकर अवस्थित होनेको समाधि पहते हैं। भाष इसप्रकार बोगके भश्म भंगरूप समाधिर्म अली मांतिसे विराजमान हैं, कर समाधिराट कहलाते हैं (१६)। सर्व जीव हाड कुडस्कर एक समान स्वमानकाते हैं। इस प्रकारके परिणार्वको सम्राहती भाग कहते हैं। आपके सर्वाक्रमें यह स्कृतवामान है, बाता जाप स्फुरत्समरसीमांव बहुताते हैं। जवता जातनमें समन्त हो काले एक कोली-बाबसे स्विर दोनेको भी समरक्षीमान बहुते हैं। आको यह समरक्षीमान पूर्वरूपी स्कुरित हैं (१७) । भाग सर्व संकरन विकरपोते रहित एक हैं भर्मात वर्र मुक्ति रहिते हैं, इंसलिए पड़ी बहुजारे हैं। अथवा आर्थके मतमें सर्व जीव एक समानं शक्तिके धारक हैं (६८)। करण अर्थात् वांची क्षेत्रिय चीर मनकी प्रशंने करनेके कारण काप काव करके स्वासी हैं अतः करकतायक क्रमुलाते हैं। प्राथमा करण नाम क्राथकरता, क्रापूर्वकरण क्रीर क्राप्तिकरण परिमानोंक भी है काम दनके मनलेक हैं. इसलिए की कारणनाकक कहलाते हैं (१६)।

विश्वम्थवाथी यौगीन्त्रः श्रांवि साजुयतिम् नि । सहर्षिः साजुर्यौरेवो यतिनाथी मुनीश्वर ॥७२॥ सहामुक्तिद्वासीनी सहाज्यांनी महानती । सहरक्ती सहामीको सहामान्ती सहाद्वसः ॥७६॥ निर्वेदी विज्ञस्थान्ती धर्माध्यको त्याध्यको त्याध्यक । ब्रह्मवीनि स्वर्यकुदी ब्रह्मको ब्रह्मको ब्रह्मकवित् ॥७७॥

निर्मन्थानां चतुर्विधरुनीना नाथ । योगिना ध्यानिनामिन्द्र स्वामी । 'रियी ऋषी गतौ' ऋषी गत्मी' ऋषी गत्मी' ऋषी गत्मी' ऋषी गत्मा' देव विक्रियि प्रामोतीति ऋषि । ग्रहान्य प्रामेति, इ वा पा जिमस्विद साध्य श्रू हक्षीम जनि चरिन्य उत्य । यति यत्नं करोति रक्षत्रये, सर्व धातुम्य इ । मन्यते जानाति प्रत्यक्षप्रमाण्य चराचरं करोदिति मुनि मन्यते किरत उच्च । महांबार्य ऋषि ऋषिसम्पन्न । साधूनां रक्षत्रयसाधकाना भुरि नियुक्त , स्व्यव्यवदेरेयण् । यतीना निःकषायाचा नाय स्वामी । मुनीना प्रत्यक्षणिननामीक्षर ॥७५॥ महाब्याची मुनि । प्रत्यक्षणानी । मुनिषु शानिषु मच मौन । मौन विद्यते यस्य स मौनी महाब्यासी मौनी महामानी । वर्षसहस्पर्यन्त खल्वादिनायो न धर्मपुपदि देश, ईहश स्वामी महामीनी भण्यते । ध्यानं धर्म्य श्रुक्कध्यानद्वयं विद्यते यस्य स ध्यानी महांबार्यो ध्यानी च महाध्यानी । व्यतिन प्राणातिपातपरिहारान्यवचनपरित्यागाचीयव्रक्षचर्याकिचन्यरजनीमोकन परिहारत्वच्यानि विद्यन्ते यस्य स वती । महान् इद्वादीना पूज्यो वती महावती । महती ऋनन्यसाधारणा चमा प्रसमो यस्य । महानित ऋषादशसहस्राण्यानीन शीलानि वतरक्षणोपाया यस्य स । महाश्रासी शान्तो

अर्थ-शिलेश्वर, आप निर्धन्यनाथ हैं, यागीन्द्र हैं, ऋषि हैं साधु हैं, यति हैं मुनि है, महिषि हैं साधुधौरेय हैं यतिनाथ हैं मुनीश्वर हैं, महामुनि हैं महामौनी हैं महाध्यानी हैं महा विते हैं महासान हैं महाशान हैं महादम हैं, निर्लेप हैं निर्श्रमस्वान हैं धर्मा ध्वा हैं द्याध्या हैं बहायोनि हैं स्वयंबुद्ध हैं, बहाह हैं और बहातत्त्वित हैं।।०५-००।

क्याक्या — हे निर्मन्येश, निर्मेथ अर्थात अ तर्ग-बहिरंग परिमहसे रहित ऐसे ऋषि यति, सनि और अनगार इन चार प्रकारके अथवा पुलाक बकुदा, कुद्दील निर्प्रन्थ और स्नातक इन पांच प्रकारके निर्मन्योंके आप नाथ हैं इसलिए निमन्थनाथ कहलात हैं (२ )। योगको धारण करनेवाले ऐसे ध्यानी पुरुषको योगी कहते हैं उनमें आप इन्दर्क समान प्रभावशाली हैं अत योगीन्द कहलाते हैं (२१)। बुद्धि विकिया श्रीषधि भावि सर्वे ऋद्धियोंको प्राप्त करनेसे भ्राप ऋषि कहलाते हैं। अथवा सर्व क्रोशराशियोंका आपने रेक्ण अर्थात निरोधरूप संवरण कर दिया है इसलिए सी आप ऋषि कहलात हैं (२२)। रजन्नयका सिद्ध करनेके कारण साधु हैं (२३)। पूर्ण रजन्य धर्ममें अथवा मोच प्राप्तिम सदा यत्नशील हैं अत यति हैं। अथवा घातिकर्मरूप पापोंका नाश कर चुकने पर भी श्रघाति-कर्मरूप श्रवशिष्ट पापोंके नाश करनेके लिए भी सतत प्रयत्न करते हैं. इसलिए भी यति कहलात हैं (२४)। मन धातु जाननके ऋथैमें प्रयुक्त होती है। आप प्रत्यन्त क्रानसे चराचर जगत्का जानते हैं इसलिए मुनि कहलाते हैं (२५)। ऋदि-सम्पन्न ऋषियोंमें आप महान् हैं, अतः महर्षि कहलाते हैं (२६)। रत्नत्रवकी साधना करनेवालेको साधु कहते हैं, आप उनमें घोरेय अर्थात् अवसर हैं अत साधुधीरेय कहलाते हैं (२७)। कवायोंके साम करनेमें क्यत साधुक्रोंको यति कहते हैं। आप उनके नाथ हैं अत यतिनाथ कहलाते हैं (२८)। आप मुनियोंके ईश्वर हैं अतः मुनीश्वर हैं (२६)। मनियोंमें महान हैं, अतः महामृनि कहलाते हैं। (२०)। मीन धारण करनेबालोंमें महान् होनेसे आप महामीनी कहलाते हैं। भगवान् आहिनायने एक हजार वर्षपर्यन्त मौन धारण किया था (३१)। शुक्रध्यान नामक महाध्यानके ध्याता होनेसे महाध्यानी कहलाते हैं (३२) । महाम् इतोंके भारता करनेसे महाव्रती हैं। अथवा इन्द्राविकोंके पूज्य महान अती हैं इसलिए भी महाजती कहलाते हैं (३३)। दूसरोंमें नहीं पाई जानेबाती ऐसी महासमाके धारण करनेके कारण महासम कहलाते हैं (३४)। शील व्यर्थात् अक्रवर्धके महास् १८००० काठारह हजार भेदोंके धारण करनेसे महाशील कहलाते हैं (३५)। राम-द्रोप-रूप कथाय

प्राचा स्थातको प्राची सदस्यो पोतस्थानः । कर्मपुत्रापुत्रोश्योश्यः प्रप्ताकाञ्चलोद्धपः ॥०८॥ श्रीसपृत्तिः स्वतीकात्रां सार्वस्रो सद्यविषयः । सुम्यको सुन्यास्थीके सुन्यापुत्रानिरीककः ॥०२॥

रागहेक्सहितः । महान् दमस्तपः क्रेशसहित्युक्त यस्य स तयोक्तः । १७६।। निर्मतो निर्मशे लेप पापं कर्मनस्त-कर्मको वस्य । निर्मा तत्वे भ्रान्तिरहितं स्वान्तं मनो वस्य स तयोकः । संशय विभ्रमसहिततः वपकायकः इत्यर्थः । धर्मे चारित्रे अध्यसः अधिकृतः अधिकारी नियोगवान् नियुक्तो न कमपि धर्मिवध्यसं कतुं ददाति । दया ध्वना पताका यस्य । अथया दवाया अध्यति भागे नायते योगिनां प्रत्यन्ते भवतिति । अथवा दया ध्वना लाकुन यस्य स तथोकः । अध्ययस्तपत्रे अन्तरमात्मनो भोन्तस्य चारित्रस्य वा योनि स्त्यतिस्थान । स्वयं आल्यना गुरुमन्तरेख बुद्धो निर्वेद प्राप्त । अध्ययमात्मानं कार्न तपभारित्रं मोन्न ख जानातीति । अध्यो मान्नस्य अतस्य तपस्थारित्रस्य च तस्य स्वरूपं इदय मर्मवेनोति न नातीति ॥७०॥

पूर्व पवित्र कर्मममलकतकरित आत्मा स्वमावो यस्य । स्नात कर्ममलकलंकरित इत्यकर्म भावकर्म नोकर्मरहितत्वात् । पूर्व प्रज्ञालित क आत्मा यस्य स तथोक्त । उत्तं च---

पुलाक सवशास्त्रज्ञा वकरारे भन्यबोधक । कुरीले स्तोकवारित्र निर्घन्थो प्रन्थाहारक ।

धीर संकल्प-विकल्पसे रहित होनेक कारण महाशान्त कहलाते हैं। अथवा कर्ममल-कलंकसे रहित हैं, इसलिए भी महाशान्त कहलाते हैं। अथवा 'श नाम सुखका और अन्त नाम धर्मका है। ब्रात्मस्वभावको धम कहत हैं। ब्रापका बात्मस्वमान महान सलस्वरूप है इसलिए भी सहा-शान्त कहलाते हैं। अथवा आपने परिमहकी कुक्शारूप महा आशाका अन्त कर दिया है. इस प्रवारकी निरुक्तिके अनुसार भी आप महाशान्त सिद्ध होते हैं (३६)। कवायोंके दमन और कहोंके सहन करनेको वस कहते हैं। आपने पर्चंड परीषद और घोर उपस्तांको भी बड़ी शान्तिके साथ सहन किया है, अत महादमके नामसे पुकारे जाते हैं। श्रथका द शब्द दान, पालन, व्या आदि अनेक अर्थोंका वाचक है। आप जैलोक्यके प्राणियोंको अभय दान देकर उनका पालन करते हैं. इसलिए भी आप महादम अर्थात महान दाता हैं (३७)। कममलकर्तक रूप लेपसे आप रहित हैं अतः निलेप हैं (३८)। आपका स्वान्त अर्थात् चित्त संशय विपर्यय और अनन्यवसायरूप भ्रमसे रहित है, अतः निर्श्रमस्वान्त हैं (३६)। रत्नत्रेयरूप धर्मका अधिकारपूर्वक श्वार करते हैं. इसलिए धर्माध्यन्न कहलाते हैं। श्रथंबा धर्म-प्रचार और संरचलुरूप आधि अर्थात् मानसिक चिन्तवनमें आपका श्रम् अर्थात् आत्मा निरत है इसलिए भी आप धर्माध्यक्ष महाते हैं (४०)। दयारूप ध्वजाके धारण करनेसे दयाध्वज बहलाते हैं। अथवा दयाके अध्व अर्थात् मार्गमें जो चलते हैं ऐसे योगियोंको दयाध्य कहते हैं उनके हृदयमें आप जन्म लेते हैं, अर्थात् उन्हे ही प्रत्यच होते हैं, अन्यको छापका साझात्कार नहीं होता इसलिए भी आस दयाध्वज कहलाते हैं (४१)। त्रबाधव्य जातमा, ज्ञान, मोच चीर चारित्रका वाचक है। आप इस सबकी योनि अर्थात् उत्पत्तिके काकार हैं, इसिवार साधुजन कापको प्रकारीनि कहते हैं (४२) । बिजा किसी गुरुके स्वयं ही वोधको माप्त हुए हैं, इसलिए स्वयंतुद्ध हैं (४३)। जहा कर्यात् ज्ञान, तप, व्यक्ति कीर काल्याको जानते हैं इसलिए महाम हैं (४४)। महाके तत्व प्रार्थात् स्वाह्म श्वरंग, इत्य या गर्भको जानते हैं, इसलिए ब्रह्मतत्ववित् सहसाते 💐 (४५)।

मार्थ- दे पतित-पानन, भाप प्तारमा हैं, स्वातक हैं, दलते हैं, अवस्त हैं, थीतमसार हैं, बार-कृषायुध हैं, बाबोधन हैं, प्रप्तारमा हैं, बाबतोद्भाव हैं, अंक्यूरि हैं, स्वसीन्यारमा हैं, स्वतंत्र

हैं, महाराजन हैं, शुभसा हैं, गुजान्सोबि हैं और प्रमायुग्यनिरोचक हैं।।४०००६॥

क्याक्या — पूत कार्यात् कर्ममानकर्तकते रहित पनित्र मापना कात्मा है, कराः कार प्रात्मा हैं (४६)। एनाव कर्यात् इंटन, भाग और नोसर्यक्य केपने रहित हो वानेके कारण प्रयूक्त स्नात के केवल कार्नी श्रीषा सर्वे तपीधना । सन्त तप क्रशसह । अथवा दो दानं अमयदानं अन्तरस्वमानो यस्य स दान्त । भदन्त इ इचन्द्रधरणेन्द्रमुनीन्द्रादीना पूज्यपर्यायत्वा इदन्तः । वीतो विनक्षे सस्यः परेषां शुभकर्मद्रषो यस्य (स तथोक्त ,) अवेवीं । धर्म एव दृक्ष स्वग मोद्धापलदायकत्वात् , स्र एवायुनं प्रदेश्य कर्मशाकिनात् । धर्मष्टल् आयुध यस्य स तथोक्त । न लामियतु चारित्राकालिमहं शक्य । अथवा अव्हाय केवलकानेन उन्यते प्रयंते अवोध्य । प्रकर्षेण पूतः पवित्र आत्मा यस्य स तथाके । अथवा प्रपुताति प्रकर्वेण प्रवेशया प्रदेश पवित्रयति भव्यति भव्यति प्रपूता पा विद्यस्तर्य हत्यर्थ । अविवयत्तर्म सम्मावो यस्य स प्रपूता मा विद्यस्वरूप इत्यर्थ । अविवयत्तर्म स्वतं मरणं यत्र तत् अपनत मोद्ध तस्य उद्भव उत्पत्तिर्मव्यानां यस्मादसावमृतोद्धव ॥७८॥ मत्र स्वताक्रयो मत्र स एव मूर्ति स्वरूप यस्य । स्वेनात्मना स्वयमव परोपदेश विनेव सौम्योऽक्र् आत्मा स्वमावो यस्य स तथाकः । म परार्थन स्व आत्मा तत्र शरीर यस्य । अक्षण आपनक्षारित्रस्य शानस्य मोद्धस्य स तथाकः । म परार्थन स्व आत्मा तत्र शरीर यस्य । अक्षण आपनक्षारित्रस्य शानस्य मोद्धस्य स तथाकः । स्व अतिश्रावेन प्रवक्ष प्रदक्षित्वदन स्वर्ग मोद्धवरदायको वा । गुक्तानां स्व संय उत्पत्तिर्यस्मात्व तथोकः । सुष्ठ अतिश्रावेन प्रवक्ष प्रदक्षित्वदन स्वर्ग मोद्धवरदायको वा । गुक्तानां

जित है 'क अर्थात आत्मा जिनकी ऐसे आप हैं अत स्नातक कहलात हैं (४७)। तपश्चरएके महाका सहन करते हैं अत दान्त कहलात हैं। अथवा द अथात् अभयदान देना ही आपका अन्त अवात स्वभाव है (४८)। आपको आहात्य अवस्था इन्द्र चे इ नरेन्द्र धरएन्द्र मुनीन्द्र आविकोंके द्वारा पूज्य है, अत आप भवन्त कहलात हैं (४६)। आप म सरभावसे सवधा रहित हैं. कत बीतमत्सर हैं ( ५० )। आपका धमरूपी वृत्त भव्यजीवोके स्वग-मात्तरूपी फल प्रदान करता है और वह धर्मकृत ही आपका आयुध है कर्मकृष शत्रुक्योको मारनके लिए शस्त्रका काय करता है, अतः आप धमकुलायुध वहलात हैं (५१)। आप किसी भी बाहिरी या भीतरी शत्रुसे क्लोभित नहीं किये जा सकत हैं इसलिए असो ध्य कहलात हैं। अथवा अस अथात् केवलज्ञानसे आपका आतमा परिपूर्ण हैं इसलिए अज्ञाभ्य कहे जात हैं (५२)। आपका आतमा प्रकारकासे पवित्र ह, इसलिए आप प्रपृतात्मा हैं अथवा जो भन्यजीयोका प्रकवरूपसे पवित्र करत हैं ऐसे सिद्धोको 'प्रपृत् 🚒 हैं उनकी ता अथात अनन्तचतुष्टयहूप लच्मीसे आपका आत्मा उपल्चित है, अत अस् प्रपृतातमा कहलाते हैं (५३)। जहा पर मरण नहीं है, ऐसे मोचधामका असूत कहते हैं, उसका इकुमव अथात उत्पत्ति भव्यजीवाको आपके निमित्तसे होती है अतः आपको असुतोदुभव कहते हैं। अथवा सत नाम मरणवा है और उद्भव नाम उत्पत्ति अथात् जन्मका है। आपके अब जन्म और मरख दोनोका ही अभाव है अत अमृताद्भव नाम भी आपका सार्यक है (६४)। यांनी अरहंतायां इन सात अकरोको मन्त्र कहत हैं यही आपकी मृति है दूसरी कोई मूर्ति नहीं है अतः आप मंत्रमूर्ति कहे जाते हैं अथवा मन्त्रनाम स्तुतिका है। स्तुतिकारोंको ही आपकी अलच्य मृतिका साकात्कार होता है इसलिए भी आप मंत्रमृत्ति कहताते हैं ।अथवा मानास बेरके चालीस अध्यायोंको मंत्र कहते हैं। किन्तु वे मंत्र पशुमकावि अपवेश देनेसे पापरूप हैं, निर्द-यताके प्रस्पक हैं। अतः उन्हें हिंसा-विधायक होनेसे मूर्तिस्य अर्थात बठिन या कठीर आपने का लाका है (प्रथ्)। परोपदेशके विना स्वयंकेव ही आपका जातका अत्यन्त सीव्य है द्याल स्वयाव है. चतः ज्ञाप स्वसीम्यात्मा हैं ( ५६ )। तन्त्र क्रम्य करता, साम्य व्यरिन्डन, औषधि, क्रुटुम्ब, प्रवास, किहारत आदि अनेक अर्थोंका बाचक है। अरपका आत्मा ही उस सब अर्थोंने द्यारत है, अर्थात काष ही शास्त्रस्वरूप हैं, कीविष्टिप हैं, इत्यादि। अत्यंच आप स्वतंत्र हैं (५७)। महस्त्रस् बात्मा, हान चारित्र वादि अनेक अधीका वाचक हैं । आपसे ज्ञान, चारित्र, मीच अविका संस्थ क्रकात् उत्पत्ति हुई है अतएव आप महासंसय कहलाते हैं (५०)। अस सदा आसका असका रहते हैं कीर मखोकी रुवर्ग बोचके राता हैं, अनंतर्थ सुवसन्त कहलाते हैं ( ६६ )। अनन्त बान, कार्य,

श्वरंतृतः शुनुकात्वा विद्याला विकासाः । वहीयुक्ते अहोयुक्ते जनदेवविद्यालाः क्रयः।। मुह्यवाद्यक्तिः शुन्दो सहाक्षेत्रोक्काः श्वरितः । व्यक्तिय समूच्योगः सद्भ्योगः सद्भ्योगः सद्भ्योगः

श्रानंतकेषसञ्चान श्रानन्तदर्शन श्रानन्तवीर्य-श्रानन्तत्वेष्यय-सम्पत्त्व-श्रास्तित्व वस्तुत्व-प्रमाधात्व प्रयेयस्य-वैरूप्या दीनां श्रानन्तगुकानां श्राम्योचिः समुद्र । पुण्यापुण्ययोनिरोपको निषेषकारकः ॥७६॥

सुष्यु झतिशयन संद्योति सम झतिशयबिद्धिश्चसंवर्युक्त इत्ययः । सुष्यु झतिशयन गुतः झासव विशेषायामगाय्य झातमा टंकोत्कीर्य्वश्चमंकितत्वमाय झातमा बीवो यत्य । सिद्धो इत्तप्रातिमायात झातमा बीवो यत्य । निर्मतो निर्मदो मूलावुन्मूणित समूलकार्य कवित उपस्वव उत्पत्त उपस्यो यत्य स स्थाकः , तपीविन्नयदित पद्मिद्द् । महान् सर्वकर्मीनमीद्धलद्ध्या झनन्तकेवलशानादिल द्या उदकः उत्तरफलं यत्य । महान् सम्यव्दर्शन शान चारित्रतपोलच्या उपायो मोद्धत्य यत्य स तथीकः । जगतामकोमध्योष्ट्रतिकः रियतभव्यलोकानामेकोऽदितीय पितामइ जनकक्षको दिवकारकत्वात् ॥ ॥ कस्यायां सर्वजीवदयायां नियुक्त कारित्रका । महाभासौ कारियाको महाकारियाकः , सर्वदेव मरद्यानिष्यकः इत्यर्थ । गुर्योषु पूर्वकिषु चतुर शीतिलद्धरूखेषु नियुक्त साधुर्वा । महान् तप स्वयमपरीषह्तदनादिलद्ध्यो योऽसौ ह्रेश बच्छं स एवाद्धुश्च श्रियामित्तमनोगकेन्द्रत्मागनिष्यकारकत्वात् । (श्रुचि ) परमपवित्र । श्ररीन् श्रष्टाविशतिमेदिमकमोहमद्यासन् जयति निर्मूलकाय कपतिति । सदा सवकाल योगो झासंसारमलक्ष्यामलद्ध्यं परमञ्जक्षयान यस्य । सदा सर्व कालं भोगो निज्ञशुद्धबुद्धं कत्वभावपरमात्मेकनोलीभावलद्ध्युपरमानन्दामृतरसात्वादस्वभावो भोगो यस्य । सदा सर्व कालं भोगो निज्ञशुद्धबुद्धं कत्वभावपरमात्मेकनोलीभावलद्युपरमानन्दामृतरसात्वादस्वभावो भोगो यस्य । सदा सर्व कालं भोगो निज्ञशुद्धबुद्धं कत्वभावपरमात्मेकनोलीभावलद्युपरमानन्दामृतरसात्वादस्वभावो भोगो यस्य । सदा सर्व कालं भोगो विज्ञालं धृति सन्तोचो यस्य ॥ स्व ।

सुख वीर्यादि गुग्गोके अन्मोधि अर्थात समुद्र हैं अत गुण्यन्भोधि कहलाते हैं (६०)। पुण्यन्त्य शुभकम और अपुण्यन्त्य पापकर्मोंका आपने निरोध कर पूर्ण संवरको प्राप्त किया है अत्वर्ध आप पुण्यापुण्यनिरोधक कहलाते हैं (६१)।

अर्थ —हे करुणासागर आप सुसंश्च हैं सुगुत्रात्मा हैं, सिद्धात्मा हैं निरुवण्य हैं महो एक हैं महोपाय हैं जगदेकपितामह हैं, महाकारुशिक हैं गुण्य हैं, महाक्लेशांकुक हैं शुन्न हैं,

अरिजय हैं सदायोग हैं सदायोग हैं और सदावृति हैं। 140-411

व्याच्या — आपका आत्मा पूणरूपसे संवर को प्राप्त हो चुका है जत आप सुसंबुक्त हैं (६२)। आपका आत्मा सुगुप्त अर्थात् सर्व प्रकारसे सुरिवत है, किसी भी प्रकारके बाक्सवके गम्ब नहीं हैं, अत आप सुगुप्तात्मा हैं (६३)। आपको आत्मा सिद्ध हो गया है अथवा आपका आत्मा सर्व कर्मांसे रहित सिद्धस्वरूप है, अतः आप सिद्धाल्मा हैं (६४)। उपप्लब अर्थात् उपसर्ग क्पद्रव आदिसे आप सर्वथा रहित हैं, अत निरुपलव कहताते हैं। अथवा भूख, प्यास, शोक,सोहन, जन्म और मृयु इन छह अर्मियोंका भी उपप्लब कहते हैं। भाग उनसे रहित छुद्ध शिवस्वकृष हैं (६५)। सर्वे कम-विप्रमोचलकास और अनन्त केवलक्कानादि स्वरूप महान् उदक अर्थात् उत्तरकल को प्राप्त हैं अत महोदर्क कहलाते हैं (६६)। सम्बन्दर्शन, ज्ञान, चारित्रस्थरूप मोक्के महान हपाय के प्राप्त कर लेनेसे काप महोपाय कहलाते हैं (६७)। सर्व वागत्के एकमात्र वितासह व्यर्थात् प्रस् हितेषी हैं अत जगदेकपितामह हैं (६=)। महान दबालु स्वमाव होनेसे महाकारुणिक कहलाते हैं (६६)। चौरासी लाख उत्तर गुर्साचे युक्त हैं, बातः गुज्य कहलाते हैं (७०)। महान् क्लेशकार सर्वा को जीतनेके लिए बंकुरके समान हैं चतः महाक्लेशांकुश हैं (७१)। आप जन्मकालचे ही मल-मूध के रहित हैं, अन्तरंग-बहिरंग सबै प्रकारके पायोंसे निर्सिय्त हैं, परम प्रक्रमधेसे युक्त हैं और जिल ह्युद्ध-नुद्धेकरनमायस्य परम पवित्र तीर्थमें मिमेल मावनारूप बलसे बावका कार्याकरसा काल प्रवित्र है, बातः बाब छुनि करलाते हैं (७२)। सहाय मोहस्ता करिको जीतनेके कारण चाव वारिका बहताते हैं (७३) । सवा ही शुक्तच्यानरूप योगसे युक्त हैं, बाता सवायोग बहराते हैं (७४) ।

# क्रमीदासिताऽनारवान् सत्यासी कान्सनावक । अपूर्ववैद्यो योगहो धर्मसूर्तिरवमधक् ॥८२॥

परम उत्कृष्ट उदासिता, उदास्त इत्येवंशील उदासिता, तृन् । उत्कृष्टीदासीन शत्रु मित्र तृण कांचन मन्यस्थपरिश्वाम इत्यर्थ । न आश न मुक्तवान् अनाश्वान् वन्युकानी परोत्तावक्ष, धोषवत्योश्च कृति नेट् । अनाश्वान् अनाश्वासे अनाश्वासः इत्यादि रूपाणि भवन्ति, अनाशुषा अनाशुङ्भ्यामित्यादि च । सत्यु मध्यजीवेषु योग्या सत्या सत्यु नियोज्या सत्या सद्या सद्या हिता वा सत्या । सत्या सफला वा आशी अत्यदान मस्यु इत्यादिरूपा आशीराशीर्वादो यस्य स तथोक्त । शान्तानां रागद्व प्रमोइरिताना नायक स्वामी । वा मोत्तनगरप्रापको वा शान्ताटक्ष् स चासी नायक स्वामी वा शस्य सुवस्य अन्तो निराशो यस्मादसौ शान्त अस्वारस्त्रत्य न आय आगमन यस्य सं शान्तनाः क । न आट् नपादित नस्य स्थित । (विद्या मंत्रौषि लक्षणा विद्यते यस्य स वैद्य । स वैद्यो लोकाना व्याधिचिकित्सन किमपि पलमभिलपति तेन म वैद्य सर्वेषा मिष सपूर्वो दृष्ट अतश्च विद्यते ।) भगवास्तु सर्वेषा जन्मप्रभत्यि व्याधिताना प्राणिना नाममात्रणापि व्याधि विनाश करोति कृष्टिनामपि शरीर सुवर्णशाकाससदश विद्याति जन्म वर्ण मरण च मूलाटन्मूलयित तेन भगवान् अपूर्वेश्वासौ वैद्य अपूर्ववेद्य । योग धर्म्य शुक्कथ्यानद्वयं जानात्यनुभवतीति । धर्मस्य चारित्रस्य मूर्तिएक धर्मस्याहिसालक्ष्यास्य मूर्ति । अधम हिसादिलक्षणं पर्ण स्वस्य परेषा च दहात मस्मीकरोतीति अधमंधक् ॥=२॥

संबदा निज शुद्ध-बुद्धैकस्वभावी परमान दामृत-रसास्वादनरूप भोगको प्राप्त हैं अत सदाभोग कहलाते हैं (७५) सदाही भृति अर्थात् परम धैयरूप स तोषको धारण करते हैं अत महाभृति कतलाते हैं (७६)।

अर्थ- है निरीह, श्राप परमौदासिता हैं श्रनाश्वान हैं सत्याशी हैं शा तनायक हैं अपूर्व

वैद्य हैं यागज्ञ हैं धममृत्ति हैं श्रीर श्रधर्मधक् हैं ॥५२॥

व्याच्या - आप शत्र और मित्रमें परम उदासीनरूपसे अवस्थित रहते हैं, अत परमौदासिता कहलाते हैं (७७)। आप अर्जन अर्थात कवलाहारसे रहित हैं अत अनाश्वान कहलाते हैं। अथवा आप शारवत कल्याएके मार्गमें आरूढ हैं और समस्त शत्रुओं के विश्वासपात्र है इसलिए भी अनाश्वान कहलात हैं (७८)। आपका अभयदानरूप आशीर्वाद सदा सत्य और सफन ही होता है अत आप सत्याशी कह नाते हैं (७६)। जिनके राग द्वेष मोहादि शान्त हो गये है ऐसे साधुआँ के आप नायक हैं अथवा भव्योंको परम शातिकृष मोज्ञनगरको प्राप्त करते हैं अत शान्तनायक कहलात हैं अथवा श अर्थात सुखका अन्त करनेवाले संसारका आय अर्थात् आगमन् आपके नहीं हैं पुनरागमनसे आप रहित हो चुके हैं इसलिए भी आप शान्तनायक कहलात हैं (८)। आप जैसा बैदा आज तक न किसीने देखा है और न सुना है अत आप अपूर्ववैदा हैं। अर्थात् आपका नाम लेने मात्रसे ही रोगियोंके वड़े-बड़ रोग दूर हा जाते हैं, कोढ़ियोंके कुष्ट-गलित शरीर भी सवग्र सरहा चमकने लगते हैं और जिन जन्म जरा मरणादि व्याधियोंका अन्य किसी वैद्यने इलाज नहीं कर पाया है उन्हें आपने सर्वथा सर्वदा के लिए दूर कर दिया है अत आपको योगिजन अपूर्ववैद्य कहते हैं (पश)। धर्म और शुक्लध्यानरूप योगके आप झाता हैं अथवा कर्मास्त्रवके कारणभत सन वयन कार्यरूप शुभाशुभ योगके आप जानने वाले हैं आप ही बाह्य और आभ्य तर परिप्रहसे रहित हैं और मोक्रमार्गमें प्रवृत्त हैं इसलिए योगझ कहलाते हैं (८२)। ऋहिंसालकारा या रक्षप्रस्थकार धर्मकी आप सासात मूर्ति हैं। अथवा धर्मशब्द न्याय, आचार, कर्तव्य उपमा, स्वभाव दान खादि अमेक अभौका भी वाचक है। आप न्याय कर्तन्य आदिके मुसैसान रूप हैं इसलिए भी धर्ममूर्नि कहलाते हैं (=१)। अधर्म अर्थात् हिंसापिलक्या पापके वहन करनेवाले हैं इसलिए अधर्मधक **प्रकारते हैं (**पर) ।

अक्ष द् सहात्रक्षपतिः इतहस्यः इतकतः । युवाभवे प्रचीन्त्रेत् निर्णिनेपे निराधयः ॥वद॥ वृति शुनवतस्यक्षो सहात्रेत्रीतयः रासी । प्रचीन्त्रवन्त्री निर्दत्तः यरवर्षिरनन्त्रम ॥वः॥॥ इति योगिशतम् ।

अक्षणी अनस्य वृत्तस्य मोद्तस्य च ईट् स्वामी । अक्षणां मतिशानादीना चतुर्णो उपरि वर्षमानं पंचमं केशलशनं महाअक्षीच्यते तस्य पति स्वामी । अत वृत्य आत्मकायं येन स तथोक्त । इती विदित कृतुर्यश्च शक्षणियस्य स तथोक्त । गुणानां केवलशानादीनां वा चतुर्शातिलद्धाणा आकर उत्पत्तिस्थानं गुणाकरः । गुणान् कोषादीन् उच्छेदयतीत्येवशील । अगुणोच्छेदी इति पाठे अगुणान् दोषान् छिनति इति । चतुर्षो मेषोन्मेषपदित दिव्यचतुरित्यर्थ । लोचनस्पन्दरहित इति यावत् । निर्गतो निर्नष्ट आश्रयो गृद्ध यस्य वा निर्निश्चत आश्रयो निर्वाणपद यस्य ॥८३॥ सूते बुद्धि सूरि । भू स् अदिस्य कि । ये स्थाच्छुग्दोपलद्धितास्ते सुनयास्तेषां तत्त्व मर्म जानातीति सुनयत वश्च । महती चासौ मैत्री महामैत्री सर्वजीवजीवनबुद्धि तथा निर्वृत्तः । श्वामः सर्वकर्मच्यो विधते यस्य । समी इति पाठे सम समतापरिणामो विद्यते यस्य । प्रकर्षेण द्वीषा च्यगतो वधी यस्य । निर्गत दत्व कलहो यस्य । परमश्चासौ अप्ति केवलशानिद्धिति । अनन्त केवलशान गच्छिति प्रामोतीति ॥८४॥ इति योगिशतम ।

अर्थ — हे स्वामिन आप नक्ष ट हैं महानहापति हैं कृतकृत्य हैं कृतकृतु हैं गुणाकर हैं गुणोच्छेदी हैं निर्निमेष हैं निराश्रय हैं, सूरि हैं, सुनयतत्त्वज्ञ हैं, महामन्नीमय हैं कमी हैं प्रचीणव घ हैं, निर्द्ध हैं परमिष्ठ आरे अनम्तग हैं।।=३-=४।।

व्याख्या -- नहा अर्थात् आत्मा ज्ञान चारित्र और मोसके आप ईरवर हैं अत् नदाद कहलाते हैं (८५)। ब्रह्म नाम झानका है, सर्व झानोंमें श्रेष्ठ केवलज्ञानको महाब्रह्म कहते हैं, आप उसके पति हैं अत महाब्रह्मपति हैं। श्रथवा महाब्रह्मा नाम सिद्धपरमेष्ठी का है दीचाके श्रवसरमें श्राप उ हे नमस्कार करत हैं श्रत वे श्रापके स्वामी हैं इस श्रपेका भी श्राप महाब्रह्मपति कहलाते हैं (८६)। करनेके योग्य कार्योंको आपने कर लिया है अतः आप कृतकृत्य कहलाते हैं (८७)। आपका कृतु श्रथात पूजन इ द्वादिकोने किया है इसलिए आप कृतकृतु हैं। श्रथवा भव्योके द्वारा की गई आपकी पजा सदा सफल ही होती है कभी भी निष्फल नहीं जाती उन्हें स्वग और मोचको देती है इसलिए भी आप कृतकृतु कहलात हैं। अथवा आपने कर्मोंको भस्म करनेरूप यह समाप्त कर लिया है इससे भी कृतकृत नाम श्रापका साथक है (८८)। आप ख्यालीस मल गुणोके अथवा चौरासी लाख उत्तर गर्णोके अथवा ज्ञानादि आमिक अनन्त गुर्णोंके आकर अर्थात खानि हैं अत गुर्णाकर कहलाते हैं (८६)। क्रीधादि विभावग्रामोंके उच्छेद करनेसे ग्रामेच्छेदी कहलाते हैं। अथवा अग्रामेच्छेदी पाटके स्वीकार करनपर अगुण अर्थात दोषोंके आप उन्होदक हैं इसलिए अगुणाच्छेदी नाम भी आपका सार्थक है (६)। निर्मेष अथात नेत्रोके उन्मीलन निमीलनरूप टिसकारसे आप रहित हैं, अत निर्निमेष हैं(६१)। आपका आश्रय अर्थात सासारिक निवास नष्ट हो चुका है और निर्वाणरूप निश्चित आश्रयका आपने प्राप्त कर लिया है, बात आप दोनोंही बपचाबोंसे निराशय सिद्ध होत हैं (६२)। आप अव्योंके जगत् चढ़ारक बुद्धिको सूते व्यर्थात जल्प न करते हैं इसलिए योगिजन आपको सूरि कहते हैं (६३)। स्यात्पदसे संयुक्त नयोंको सुनय फहते हैं। उन नयोंके आप तत्त्व अर्थात् रहस्य या मर्मको जानत हैं इसलिए सुनयतत्त्वक हैं (६४)। आप महा मित्रतासे युक्त हैं, सर्व जीवोंके सदा हितैषी हैं, अत महा-मैंजीमय कहलात हैं (६५)। सर्व कसौंका क्य करनेसे शमी कहलाते हैं। समी इस पाठके मानने पर आप समता भावसे युक्त हैं, कत सभी कहलाते हैं (६६)। आपने सर्व कर्मबन्धोंको प्रचीण कर दिया है, अतः प्रचीसक्य हैं (६७)। भाप इन्द्र अर्थात् कलह-दुविधासे रहित हैं, अंत निर्द्रन्द्र कहलाते हैं (६८) । केवलझानरूप परम ऋबिसे युक्त हैं अतः परमधि कहलाते हैं (६६) । अनन्त केवलझानको भाग किया है, अथवा अनन्त संसारसे परे गमन किया है, अथवा अनन्त प्रवाशिक काता हैं. इसिहार भाप अनन्तरा बहलाते (१००) ।

## व्यथ निर्वाखशतम्

मिर्वाण सागर प्राज्ञमहासापुस्ताहत । विमकामोऽथ द्वादाम श्रीवरो दस इत्यपि ॥ ८१॥

निर्वात स्म निर्वाण, सुखीभूत अनन्तसुख प्राप्त । निर्वाणो वा ते इति साधु । या निर्गता—वाणा शरा कन्द्यवाणा यस्मादिति । वा निर्गता वाणा सामान्यशगस्तदुपलस्यां सर्वाधुधानां निर्वाण । यतो भगवान् निकान्त सन् वनवासी एव भवति, जिनकाल्यतात् न तु स्थविरकल्यित् वस्त्यादौ तिष्ठति । सा लस्मीगल कण्ठे यस्य स सागर, अन्यु दय नि अयमलस्मीसमालिगितत्वात् । या निःकमण्कल्याणावसरे सा रा यलस्मीर्गर विषयहर्शी अरोचमान त्यात् । दस् कुशलो हितश्च साधुब्यते । महाआसौ साधुर्महासाधु । विमला कर्ममलकलंकर्यहेता आमा शोमा यस्यति । शुद्धा शुक्रा आमा दीतिर्यत्य स तथोक । शुक्रलेश्यो वा । श्रिय वाद्या समवसरणलस्यो पलस्तिता अस्यन्तरां केवलशानादिलस्या घरतीति । दानं दत्त दत्तयोगाद् भगवानिप दत्त वाख्रितफल प्रदायक इत्यर्थ ॥ १८॥।

इर्थ—हे भगवन आप निर्वाण हैं सागर है महासाधु हैं विमलाभ है शुद्धाभ हैं श्रीधर हैं और दत्त हैं ॥≒५॥

ज्याख्या है भगवन् आप वामके वाणोंसे अथवा आकुलताके कारणभूत सर्व प्रकारकी शल्योंसे रहित हैं अत निर्वाण हैं। अथवा निर्वाण अर्थात अन त सुखको प्राप्त कर लेनेसे आप निर्वाण कहलाते हैं। अथवा बनमें बसनेवाले को वान कहते हैं। जिसका वनमें बसना सर्वथा निश्चित है उसे निर्वाण कहा जाता है। भगवान भी घर छोड़नेके पश्चात जिनकल्पी होकर बनमें ही वास करते हैं (१)। सा नाम लदमीका है श्रीर गर नाम गला या कंठका है। भगवानके गलेमे अभ्युद्य नि श्रयसहूप लच्मी आलिंगन करती है अत आप सागर है। अथवा गर नाम विषका भी है। आप दीसाके अवसरम राज्यलस्मीको विषके सहश हय जानकर छोड़ देसे हैं इसलिए भी सागर कहलाते हैं। अथवा गर अर्थात विषके साथ जो वतमान हो उसे सगर कहते हैं इस निरुक्तिके अनुसार सगर नाम धरऐन्द्रका है। उसके आप साकल्पिक पुत्र है अत आप सागर कहलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बाल्यावस्थामें सिंहासन पर बैठत हैं तब धरऐन्द्र उन्हे अपनी गोदमे लेकर बैठता है और सौधर्में द्र सिंहासनके नीचे बठकर उनके चरण-कमलोकी सेवा करता है। अथवा सा अर्थात लक्ष्मीसे उपलिवत अग अर्थात गिरिराज सुमेरको साग कहते हैं क्योंकि वह जन्मकल्याणकके समय भारी लक्ष्मीस सम्पन्न होता है। उस लदमी सम्पन्न सुमेरको आप जामाभिषेकके समय राति श्रथात् स्वीकार करत हैं इसलिए भी आपका सागर यह नाम साथक है। अथवा सा अथात लच्मी जिनकी गत या नष्ट हो चुकी है ऐस द्ररिद्री जनोको साग कहत हैं उन्हें आप रायति अर्थात धन प्रहुण करनेके लिए चाहानन करते हैं श्रीर उनका दारिश-दु ख दूर करत हैं इसलिए भी श्राप सागर कहलात हैं (२)। दच कुशल या हितवीको साधु कहत हैं। आप महान् कुशल हैं अत महासाधु हैं। अथवा तीयकर जैसा महान् पद पा करके भी आप मुक्तिके देनेवाले रतन्नयकी साधना करते हैं इसलिए भी योगिजन स्रापको महासाधु कहते हैं ( )। कर्ममलकलंकस रहित विमल स्रात्माको धारण करनेसे आप विमलाभ कहलाते हैं। अथवा विज्ञिष्ट मा अर्थात केवलज्ञानरूप लक्ष्मीका लाभ आपको हुआ है इसलिए भी आपका विमलाभ नाम साथक है। अथवा राहु केतु आदि महोंके उपरागसे रहित विमल और कोटि सूर्य-चन्द्रकी आभाको भी तिरस्कृत करनेवाले ऐसे भामंडलको आप धारणा करत हैं इसलिए भी आप विमलाम कहलात हैं (४)। कर्ममलकलंकसे रहित शुद्ध अभा अर्थात् चैतन्य ज्योतिको चारण करनेस आप शुद्धाम कहलाते हैं। अथवा शुद्ध भर्यात् शुक्रलेश्यारूप भाषकी भाभा है इसलिए भी भाप शुद्धाम हैं (५)। बाह्य समजसरण्-

वंत्रकारोऽज्युक्तेऽप्रिः संवसक्ष विवस्तका । इत्योजकिः क्षियगम् उत्सादो ज्ञानसंज्ञकः ॥=६॥ वरमेकः इत्युक्तो विमवेदो दशोधरः । इत्यो ज्ञानसति छस्मतिः सीमद्र क्षान्तपुक् ॥=७॥ कृत्यस्तद्वद्वितः संसदकाभिनन्त्रः । सुनिनि सुनितः रक्षभ्य भोकः सुवादवेदः ॥=८॥

अविद्यमाना मलस्य पापस्य त्राभा लेशो यस्य । अयवा न विद्यते मा लच्मीर्येषा ते असा , दीन व स्थित दरिहास्तेषा लाभी धनप्राप्तिर्यस्मादसी अमलाम । उत् कर्ष्यस्थाने धरति स्थापयति मन्यबीवानिति । श्रंगति ऊन्य गन्छति बैलोक्याग्रं बजति ऊ च मज्यास्यभावत्त्वात् श्रप्ति श्रागिशापियवदिस्यो नि । सम्यक् प्रकारो यमो यान्वजीनवतो यस्य । शिथ परमकल्यामा तद्योगात् प्रचकल्यामाप्रापकत्वात् शिव । पुष्पवत् कमलानत् श्रञ्जलि इन्हादीनां करसंपुटो यं प्रति स पुष्पांजलि । शिव श्रेयस्करो गयो निर्मन्यादिहादश भेद संघी यस्य । सहनं सह भावे पत्र । उत्हार साह सहनं परीषहादिशमता उत्साह । ज्ञानं जानाति विश्व इति शान । कृत्ययुटोऽ यत्रापि च कर्तारि युट् । वा शान् पण्डितान् अनित जीवति शान । अत्रान्तर्भृत इन्ग्रत्यय ॥८६॥ परमधासौ इरवर स्वामी । विमल कर्ममलकलंकरहितो वतेष्वनतिचारो वा विमल चासाबोश । यश पुण्यगुराकोत्तनं धरतीति । कर्षति मूलादुन्मूलयति निर्मूलकाध कपति वातिकर्मयां वात करोतीति । ज्ञान केवलज्ञान मतिर्ज्ञान यस्य । श्रद्धा कममलकलकरहिता मति सकलविमलकेवलज्ञान यस्य । श्रिया श्रद्भदय नि श्रयक्षलक्षण्या लक्ष्म्या भद्री मनोहर । शाम्यति स्म शान्त रागद्व परहित इत्यर्थ ।।=७३। वृषेणाहियालच्चणापलच्चितेन धर्मेण भाति शोभते । न केनापि काम कोषादिना शत्रुखा जित आजित । चं रूप और अन्तरंग अनात ज्ञानादिरूप भी को धारण करनेसे श्रीधर यह नाम भी आपका साथक है। अथवा श्री स उपलक्तित धरा अर्थात् समवसरखभूमि आपके हैं इसलिए भी आप श्रीधर हैं। श्रथवा श्रीके श्राप धर श्रथीत निवासभूमि हैं (६)। मक्तोंको वांछित फलके दाता होनसे आप दत्त कहलात हैं। अथवा आप अपनी ही आत्माको ध्यानमें देते हैं अर्थात लगाते हैं इसलिए भी दत्त कहलाते हैं (७)।

अर्थ — हे परमेरवर आप अमलाभ हैं, उद्धर हैं अग्नि हैं, संयम हैं, शिव हैं पुष्पाजिल हैं, शिवगण हैं उत्साह हैं, ज्ञानसंज्ञक हैं, परमेरवर हैं विमलेश हैं, यशोधर हैं, कृष्ण हैं, ज्ञानमित है शुद्धमति हैं श्रीभद्र हैं, शान्त हैं खुषम हैं अजित हैं संमव हैं, अभिनन्दन हैं,

सुमित हैं पद्मार्थभ हैं ऋौर सुपाश्य हैं।।८६-८८।।

व्याख्या है परम इंश्वर, आपके पापरूप मलकी आभा अर्थात लेश भी नहीं है इसलिए आप अमलाभ कहलाते हैं। अथवा मा अर्थात् लक्ष्मीसे रहित दीन-दरिद्रियोंको अमा कहते हैं, उन्हें आपके निमित्तसे धनका लाभ होता है, इसलिए भी आप अमलाम कहलाते हैं। अथया लक्सीसे रहित निर्मन्य मनियोंको अमा कहते हैं। उन मुनियोंको जो अपने संघमें लेते हैं, ऐसे गराधर देवोंको अमल कहते हैं। उन गराधरदेवोंसे आप सब ओरसे माति अर्थात् शामित होते हैं, इसलिए भी आप अमलाभ कहलाते हैं ( = )। आप उत् अर्थात् अर्थलोकमें भेन्यजीयोंको धरते हैं-स्थापित करते हैं इसलिए आप उद्धर कहलाते हैं। अथवा आप उत् अर्थात् उत्कृष्ट हर हैं पापेंकि हरण करनेवाले हैं। अथवा उत्कृष्ट समवसरण-धराको धारण करते हैं। अथवा उत्कृष्ट वेगसे एक समयमें सात राज लोकको उल्लंघन करके मोचमें प्राप्त होते हैं इसलिए भी उद्धर कहलाते हैं (ह)। अप्रिके समान अर्थनामनस्वभाषी हैं अथवा कर्मरूप काननके दहनके लिए आप अप्रिके समान है. श्रत अप्रि पहलाते हैं (१०)। यस अर्थात् यावजीवनरूप व्रतोंको सम्यक् प्रकार धारण करनेसे सांध जन आपको संयम कहते हैं (११)। परम कल्यायरूप होनेसे आप शिव कहलाते हैं। अथवा आप शिवको करनेवाले हैं और स्वयं शिव अर्थात् भोजस्वरूप हैं शरीरसे बुक्त होने पर भी जीवनमुक्त हैं इसलिए भी योगीजन जापको क्षित्र कहते हैं (१२) । इन्द्रापिक देव मिक-मारसे नम्भिन्त होकर कापके लिए कमल-पुष्पके समान हाथोंकी अंजलि बांधे रहते हैं इसलिए आप पुष्पांजलि कहलेते हैं। अथना बारह गोजन प्रमास समयसरसभूभिमें विविध कल्पप्रचौंके प्रयोकी वर्षा होनेसे भी हर समीचीनो भवो जन्म यस्य । शभव इति पाठे श सुख भवति यस्पादिति शभव , सपूर्वेर्विभ्य सज्ञायो स्नन् । स्नमि समन्तात् नन्दयति निजरूपाचितशयेन प्राज्ञानामानन्दमुत्पादयतीति । शोभना लोकालोकप्रकाशिका मृति । केवलज्ञानलज्ञ्गोपलज्ञिता बुद्धियस्य । पद्मवत् रक्तकमलवत् प्रभा वर्णो यस्य । सुन्दु शोमने पाश्वे वाम दिज्ञ्यशरीरप्रदेशी यस्य ॥८८॥

एक व्यक्तिके हस्तम पुष्पाकी श्रंजुलि भरी हाता है इसलिए भी श्रापको लोग पुष्पाञ्जलि कहते हैं (१३)। शिव अथात अयस्कर द्वादश सभारूप गण या सचके पाये जानेस मनिजन आपका शिव गण कहते हैं। अथवा शिवका ही आप सारह्पसे गिनते हैं और अय सर्व वस्तुओंको असार गिनते है इसलिए भी आप शिवगण कहलात हैं ( (४)। आप उत्कृष्ट परीषहोके सहन करनेवाले हैं इसलिए उ साह कहलात हैं। अथवा उत्कृष्ट सा अथात माचलदमीका इनन नहीं करते प्रत्युत सेवकोको माचलक्मी प्रदान करते हैं इसलिए भी आपका उत्साह यह नाम सार्थक है (१५)। जो विश्वको जान उसे क्वान कहते हैं। क्वान ही आपकी संज्ञा अथात नाम ह अतएव आप ज्ञानसंज्ञक कहलात हैं। अथवा इ अथात ज्ञानियोको आप जीवन देते हैं अथात ज्ञानियोके आप ही प्राण हैं इस अपेकास भी आपका उक्त नाम सार्थक है (१६)। आप परम अर्थात् सर्वोत्कृष्ट लदमीके इश्वर हैं इसलिए परमेश्वर कहलात हैं। अथवा 'प' अथात परित्राण करनवाली जीवोंके नरकारिगतियोमे पतनसे रहा करनेवाली रमाके खाप स्वामी हैं। अथवा परं अथात निश्चय रूपस आप अ अर्थात अरह त पदका प्राप्त ईश्वर हैं इसलिए भी योगिजन आपका परमेश्वर कहते हैं (१७)। आप विमल अथात कर्ममल-रहित ईश हैं अत विमलेश कहलाते हैं। अथवा वि अर्थात अधाति कमरूप विविध म' यानी मलका लेशमात्र पाये जानेस भी विमलेश यह नाम साथक हैं (१८)। यशको धारण करनस आप यशाधर कहलाते हैं (१६)। घातिया कर्मीको जड़मूलस कुश करनके कारण आपको यागिजन कृष्ण कहते हैं (२)। केवलक्कानरूप ही श्रापकी मति है अत आप क्वानमति कहलाते हैं (२८)। कममलस रहित ग्रद्ध मितको धारण करनसे साधुजन आपको ग्रद्धमित कहते हैं (२२)। अभ्युदय और नि श्रेयसरूप श्रीसे आप भद्र अथात् मनोहर हैं इसलिए श्रीमद्र कहलाते हैं (२३)। आपके राग द्ववादि सब विकारभाव शा त हो चुके हैं इसलिए योगिजन आपको शात कहत हैं (२४)। श्रहिंसालच्या वृष श्रथात धर्मस श्राप भाति' कहिए शाभित हैं, श्रत वृषभ नामसे श्राप पुकार जाते हैं (२५)। काम-काधादि किसी भी शत्रुके द्वारा नहीं जीत जा सकनेसे आप अजित कह लाते हैं (२६)। श्रापका भव अर्थातु जन्म सं कहिए समीचीन है संसारका हितकारक है। अथवा 'शंमव ऐसा पाठ मानने पर शं अर्थात सुखको भन्न कहिए उत्पन्न करनेवाले हैं जगत्का सुखके दाता हैं और स्वयं शातमूर्त्ति हैं, इसलिए योगिजन आपका सभव या शंभा नामस पुकारते हैं (२७)। अभि अथात् सर्वप्रकारसे आप जीवोको आन दके देनवाले हैं, उनके हर्षका बदानवाले हैं, इसलिए सर्व जगत् आपका अभिन दन कहकर अभिनन्दित करता है। अथवा अभी अथात् भयसे रहित निर्मय और शात्तिमय प्रदेश श्रापके समवसरणमें पाये जाते हैं, इसलिए भी श्राप श्रामितन्दन कह लाते हैं (२८)। शाभन और लोकालोककी प्रकाशक मतिके धारण करनेस आप सुमित नामको सार्थक करतं हैं (२६)। पद्म अर्थात् रक्त वर्णके कमलके समान आपके शरीरकी प्रभा है, इसस लोग आपको पदाप्रम कहत हैं। अथवा आपके पद् अर्थात् चरणोंमें मा कहिए लक्ष्मी निवास करती है, और उससे भाप अत्यन्त प्रमायुक्त हैं, इसलिए भी भापका पद्मप्रम नाम सार्थक है। अथवा पद्म नामक निधिसे भौर देव-मनुष्यादिके समूहसे भाप प्रकृष्ट शोमायुक्त हैं, इसलिए भी भाप पदाप्रभ कहलाते हैं। अधवा आपके विद्वारकालमें देवगण आपके चरण-कमलोंके नीचे सुवण कमलोंकी रचना करते हैं. और उनकी प्रभासे आप अत्यन्त शोभित होत हैं, इसलिए भी आप पद्मप्रम कहलाते हैं (३०)। भाषके शरीरके दोनों पाश्व भाग अत्यात सुन्दर हैं, इसलिए भापको साधुजन सुपास्त्र कहते हैं (३१)।

धन्द्रमम् पुष्पत्न्य शीत्वा क्षेत्रभाइय । बासुपूरम्य विस्ताधनन्तिवद्भे स्वर्गि धमश्य शान्ति कुन्धुरहे संविद्ध सुवती निमरप्पत । वेसि पारर्गे वर्धमानो सदावीर सुवीस्य ॥२०॥

चन्द्रादिष प्रकृष्ट कोटिचन्द्रसमाना भा प्रभा यस्य । युष्यवत् कुन्दकुसुम्बत् उज्ज्वला दन्ता यस्य । वा भगवान् इवस्यानस्यायां यस्मिन् पर्वतत् तपोश्याननिमित्तं तिव्वति तत्र यनस्यत्य तस्य नवर्तपुष्याचि पर्वानि च दश्वति तेन युष्यदन्त । शीली मन्दो लोकपतिर्यस्य । वा शीलं लाति सहते छ्वस्यानस्थायां शितल , तदुप्रवक्त्या उष्यास्य वर्षायाः च त्रिकालयोगवानित्यर्थः । अय्यवा शीतलः शान्तमृत्तिं साकृत् इत्यर्थ । वा ससारतापनिवारकशीतलवचनरचनायोगान्द्रगवान् शीतल उच्यते । वा शी आशीर्वाद तल स्वभावो यस्य । अतिशयेन प्रशस्य अयान् । वासु शक्तः , तस्य पूष्य । वा वेन वक्योन पवनेन, वा इन्द्रादीनां वृन्देन वा वेन गन्धेन, वा आसमन्तात् सुष्यु आतशयेन पूष्य । विगतो विनद्यो मल कर्ममल कर्लको यस्य । अनन्तं ससार जितवान् । ससारसमुद्रे निमज्जन्त जन्तुमुद्धत्य इ न्द्र-नरेन्द्र मुनीन्द्रचंदिते पदे घरताति । आर्ति हु सु धृत्विणी पदमायास्तुभ्यो म ॥८६॥ शाम्यत्वित सर्वकर्तव्य करोतीति शान्ति । तिकतौ च संज्ञायामाशिषि सज्ञाया पुर्विगे तिक् प्रत्यय । कुषति समीचीन तप क्लेश करोतीति कुन्यु । ऋगतौ धातु म्यादौ वर्तते तत्र अर्गति गच्छित केवलज्ञानेन लोकालोक जानाविति अर सर्वे गत्यर्था धात्वो सनार्था म्यादौ वर्तते तत्र अर्गति गच्छित केवलज्ञानेन लोकालोक जानाविति अर सर्वे गत्यर्था धात्वो सनार्था

अर्थ ह जगत् श्रेयस्कर, आप च द्रवम हैं पुष्पदन्त हैं, शीतल हैं भेयान हैं, वासुपूज्य हैं, विमल हैं श्रान तिज् हैं धर्म हैं शांति हैं कु यु हैं अर हैं मिलल हैं सुवत हैं निम हैं निम हैं वाहवें हैं पार्व हैं पार हैं पार्व हैं पार्

व्याख्या — ह मगवन आप चन्द्रमास भी अधिक प्रकृष्ट अर्थात् कोटि च द्रकी आमाके धारक हैं अत चन्द्रप्रम कहलाते हैं (३२)। कुद पुष्पके समान उड्डेंबल दत होनेसे लोग श्चापको पुष्पतात कहते हैं। श्रथवा श्चाप छदास्य-श्रवस्यामें जिम पवतपर ध्यान करते थे उसके सभी वृत्त फल-फूनोसे युक्त हा जाते थे इसलिए भी त्राप पुरुष्टन्त कहलाते हैं (३३)। सन्द गमन करनेसे लोग आपको शीतल कहत हैं। अथवा शीत और उपलक्षणासे उच्या तथा वर्षाकी बाधाओंको छद्मस्थ अवस्थामे आपने बड़ी शान्तिसे सहन किया है। अथवा आप अत्यन्त शात मृति हैं। अथवा 'शी वाद आशीर्वादका वाचक है और तल शब्द स्वभावका वाचक है। आपका स्वभाव सबका आशीर्वाद देनेका है, इसलिए भी आप शीतल कहलाते हैं (३४)। अत्य त प्रशंसाके योग्य होनेसे आप अयान कहलाते हैं (३५ )। वासु अर्थात् इन्द्रके द्वारा पूर्व होनेसे आप वासुपूज्य कहे जाते हैं। अथवा वा अर्थात् वरुण सुगन्धित पवने और इन्द्रादिकाँके वृत्वस आप अतिशय करके पूजित हैं इसलिए भी आप बासुपूज्य कहलात हैं। अथवा 'वा यह स्त्रीलिंग शब्द ॐ हीं श्रीवासुपूज्याय तमः इस मंत्रका भी वाचक है। आप इस मंत्रके द्वारा योगियोंसे अतिशय करके पूज्य हैं इसलिए भी ज्ञानी पुरुषोंन आपको वासुपूज्य नामसे पुकारा है (३६)। कमरूप मलसे रहित होनके कारण आप विमल कहलाते हैं। अथवा विशिष्ट मा अर्थात् लक्ष्मीवाले इन्द्रादिकोंको आप अपने प्रभावसे लाकर चरखोंमें मुकात हैं। अथवा लक्सीसे रहित निमन्थ मुनियोंको अपने संबमे लेते हैं। अथवा जन्मकालसे ही आप मल-सूत्रसे रहित होते हैं, इसलिए भी आप विसल कहलाते हैं (३७)। आपने अनन्त संखारको जीता है, अथवा केवलकानसे सनन्त सलोकाकाशके पारको प्राप्त किया है, सथवा सनन्त अर्थात् विष्णु और शेवनामको जीता है, इसलिए भाव भनन्तजित् कहलात है (३८)। संसार-समुद्रमें कुवेनेवासे माशियोंका उद्वार कर आप उन्हें उत्तम सुक्तमें धरते हैं, अतः धर्म नामसे पुकारे जाते हैं (३६)। सर्व कर्मोका शमन कर्यात् क्य करनेसे आप शान्ति करताते हैं (४०)। तपम्बरशके क्लेशको शान्ति-पूर्वक सहत करनेसे काप कुन्यु कहलाते हैं (४१)। 'ऋ' बातु रामनार्थक है। बाप एक समसमें लोकान्त तक गमन करते हैं. इसंसिय कर कालावे हैं। कायवा सभी गमनाये वाहरं ज्ञानार्थक होती

#### सन्मतिकाकथि महतिमहाबीर इत्यथ । महापद्यः सुरदेव सुप्रभक्त स्वयप्रभ ॥६९॥

इति बचनात् । मल मल्ल वा इत्यय घातुर्घारणे वर्तते तेन मल्लित घारयित भव्यजीवान् मोद्धपदे स्थापयतीित मल्ल । शोभनानि वतािन यस्य । नम्यते इन्द्र चन्द्र मुनीन्द्रैनीम । सर्वधातुम्य इ । नयित स्वधम निम नी दिलिम्या मि । निजमक्तस्य पाइवें ग्रदृश्यक्षपेण तिश्वतीित पाइवें , यत्र कुत्र प्रदेशे स्मृत सन् सन्तामी समीप वस्वें वर्तते । वजते शानेन वैराग्येन च लक्ष्म्या द्विविधया वधमान । वा अव समन्तात् ऋह परमातिशय प्राप्तो मानो शान पूजा वा यस्य स तयोक्त । श्रक्षणे (अवाष्या ) रल्लोप । महान् वीर सुभट महावीर मोहमल्लिनाश वात् । सुष्ठु शोमनो वीर ॥६॥

सता समीचीना शार्भती वा मतिबुद्धि केवलशानं यस्य । मस्य मलस्य पापस्य हतिहनन विष्वंखनं समूलकात्र क्षत्रण महित । महती कर्ममलकतकसुमटनिर्धाटने महान् वीरो महासुमट अप्रेनेकमहस्र न्द्रभटकोटी भटाना विषटनपटु महितमहाबीर । महती पद्मा लक्ष्मी सर्वलोकावकाशदायिनी समवशरणाविभृतिर्यस्य । अप्रया महान्ति पद्मानि योजनैकप्रमाण्यहस्रपत्रकमलानि सपादिहशतसर्यानि यस्य । स्राणा मारभटानां

हैं. आप केवलक्कानके द्वारा लाक और अलोकको जानते हैं इसलिए भी अर कहलात हैं। अथवा मोनार्थी जनाके द्वारा आप अयते अथात् गम्य हैं प्राप्त किये जाते हैं या जाने जाते हैं इसलिए भी श्रर कहलाते हैं। अथवा जीवोका संसार वास छुड़ानेके लिए आप अर अर्थात् अति शीवता करने वाले हैं। श्रथवा धमरूप रथकी प्रवृत्तिके कारण चकके अर-स्वरूप हैं इसलिए भी श्रर यह नाम आपका साथक है ( ४२ )। मह धात धारणाथंक है आप भाय जीवोका मोन्नपदमे धारण अर्थात स्थापन करते हैं और स्वयं भक्ति भारावनत देवे द्वोंके द्वारा निज शिरपर धारण किये जाते हैं इस लिए मिह यह नाम आपका साथक है। अथवा मिह नाम मोगरेके फूलका भी है उसकी सुग धके समान उत्तम सुग धको धारण करनसे भी आप मिंह कहलाते हैं (४३)। अहिंसादि सुदर व्रतोको धारण करनसे आप सुव्रत कहलाते हैं ( ४४ )। इन्द्र, धरणन्द्रादिके द्वारा आप नित्य नमस्कृत हैं अतः निम कहलाते हैं (४५)। आप भ य जीवोंको स्व धम पर ले जाते हैं अत निम कहलाते हैं (४६)। निज भक्तके पार्श्व अथात् समीपमे आप अदृश्य-रूपसे रहते हैं इमलिए पार्व कहलाते हैं। अथवा पाश्वनाम वक्र-उपायका है। श्राप क़टिल काम क्राधाविके उपाय स्वरूप हैं इसलिए भी पाइवेनाम आपका साथक है (४७)। आप ज्ञान वैराग्य और अनन्त चतुष्टयरूप लच्मीसे सदा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वर्धमान कहलाते हैं। अथवा आपका मान अथात ज्ञान और सन्मान परम अतिशयका प्राप्त है इसलिए भी वधमान कहलात हैं (४५)। माहरूप महान् महके नाश करनसे श्चाप महान् वीर हैं, अत महावीर कहलाते हैं। अथवा महा विशिष्ट इ अर्थात नि अयसरूप लक्सीको धारण करने और प्रदान करनेके कारण आप महाबीर कहलाते हैं (४६)। आप सर्व श्रेष्ट हैं इसलिए बीर कहलाते हैं। अथवा निज भक्तोको विशिष्ट लच्मी देते हैं इसलिए भी वीर कहलाते हैं (५०)।

अर्थ-ह जगत् हितंकर आप सन्मति हैं महितमहावीर हैं, महापदा हैं सूरदेव हैं सुप्रम हैं और स्वयंप्रम हैं ॥१९॥

क्याक्या—समीचीन और शहबत मितके धारण करनेसे आप सन्मित कहलाते हैं (५१)। 'म धर्मात् पापमलके हित कहिये हनन करनेवाले महान् वीर होनेसे महितमहाबीर इस नामसे पुकारे जाते हैं। अथवा कीटि सुभटोंको भी विघटन करनेमें आप समय हैं, इसलिए भी महितमहाबीर कहलाते हैं (५२)। सर्व लोकको अवकाश देनेवाली बहिरंग समयसरणलक्ष्मीरूप महापद्माके धारण करनेसे और लोकालोक्य्यापिनी केवलज्ञानस्वरूपा अतरंग महापद्माके धारण करनेसे आप महापद्म कहलाते हैं। अथवा एक योजन प्रमाण महान् आकारवाले और सहस्र वृलवाले दो सी प्रवीस पद्म अर्थात् कमल आपके विहार कालमें देवगण रचते हैं, उनके सम्बन्धसे आप महापद्म सर्वांतुची क्यादेची अनेतुत्ववेषक । मधावेष वर्षका मधाविर्विर्वेपाणिक ।।६२।। पुराहकितिकावायी विकेती विस्तायम । बहुकी निर्मेशवित्रमुक्तः सर्माकास्यः ॥६३॥

स्थाकां वा देव स्ट्देव परमायाच्य । शर्देव इति वा पाठे स्ट्याकामिनियकाये सुमदानां देव परमायाच्यः स्वामी शर्देव । शोमना चन्द्रार्ककोटितमा नेत्राकां च प्रिया प्रमा सुनिवडल यस्य । स्वय श्रात्मना प्रमा तेची महिमा वा यस्य । वा स्वयमात्मना प्रकर्षेण माति शोमते । उपसर्वे त्वातो छ ।। १।।

सर्वाशि ध्यानाध्ययन-सयम तपांति झायुधानि कर्मशत्रुविष्णंसकानि शकाशि यस्य । वयेनोपलदिली देव । चय उपचयक्षयोपचयश्चेति त्रिविध उदय तत्र जन्मान्तरसचित निदानदोष्पदित विशिष्ट तीर्यकर नामोध्यगोत्रादिलक्ष्या पुण्यवधन चय , न्यर्गादागस्य पुनरिप प्रकापालनादिपुण्योपार्वनमुपचय पुनर्निर्वाषा गमन चयापचय । तेन त्रिविधनापि उदयेनोपलिल्तो देव उदयदेव । प्रमा चन्द्रार्ककोटितेबस्तयोपलिल्तो देव सर्वज्ञवीतराग । उत्कृष्टोऽक्को विदद कामशत्र त्रुपित उदक , मुक्तिकान्तपरितिरित मोद्द्रापिकवर्षाति । प्रश्ने गर्याधरदेवाद्यनुयोगे सति कीर्ति सराब्दन ध्वनि प्रवृत्तिर्यस्य । वयित मोद्दापति ( मिममवित ) शत्रून् जयतीति ।।६२॥ पूर्या संपूर्णा लोकालोकसर्वत वप्रकाशिका केवलकान दशनलक्ष्या बुद्धिर्यस्य । निर्गता

कहलाते हैं। अथवा असंख्य देवी देवताओं का समुदाय आपके साथ रहता है इसलिए भी आप महापदा कहलाते हैं (५३)। आप स्रवीरों के देव हैं परम आराध्य हैं, इसलिए स्रदेव कहलाते हैं। श्ररदेव ऐसा पाठ मानने पर श्रूर अर्थात् इन्द्रिय विजयी बीर पुरुषों के आप देव अर्थात् स्वामी हैं परम जितेन्द्रिय हैं इसलिए श्ररदेव यह नाम भी साथक है। अथवा स् से सोम और 'र' से स्य, अग्नि और कामका महण् करना चाहिए, आप इन सबके देव हैं। अथवा अतिशय मंत्र-महिमासे युक्त हैं इसलिए भी आपका स्रदेव यह नाम साथक है (५४)। कोटि सूर्य और बन्द्र की प्रभाको लिजत करनेवाली सुन्दर प्रभासे युक्त हैं अत साधुजन आपको सुप्रभ कहते हैं (५५)। स्वयं अर्थात् अपने आप ही आप प्रकृष्टरूपसे शोमित हैं और महा प्रभाको धारण करते हैं, इसलिए आप स्वयंप्रभ कहलाते हैं। अथवा लोकोंका उपकार करनेसे आप स्वयं ही प्रभ अर्थात उत्कृष्ट हैं दूसरा कोई आपसे उत्कृष्ट नहीं है इसलिए भी साधुजन आपको स्वयंप्रभ कहते हैं (५६)।

अथ-हे स्वामिन आप सर्वायुध हैं जयदेव हैं उद्यदेव हैं प्रभादेव हैं उद्देक हैं, प्रभ-कीक्ति हैं जय हैं, पूण्डुद्धि हैं निष्कषाय हैं विमलप्रभ हैं बहल हैं निर्मल हैं, चित्रगृप्त हैं और समाधिगुप्त हैं।।१२-१३।।

व्याक्या है भगवन् यद्यपि व्याप सर्व प्रकारके बाह्य व्यायुधोंसे रहित हैं तथापि कर्म-रात्रुओं के विध्वस करनेवाले ध्यान अध्ययन संयम और तपरूप सर्व अन्तरंग व्यायुधोंसे मुसज्जित हैं, इसलिए योगिजन आपको सर्वायुध कहते हैं (५७)। आप सदा जयशील हैं इसलिए जयदेव कहलाते हैं (५८)। उदय तीन प्रकारका होता है चय उपचय और चयोपचय। पूर्वोपार्जित तीयकरप्रकृतिरूप विशिष्ट पुष्यके संचयका चय कहते हैं। वतमान भवमें प्रजापालनरूप पुष्यके उपाजनको उपचय कहते हैं और निर्वाण गमनको चयोपचय कहते हैं। आप इन तीनों प्रकारके उदयसे संयुक्त हैं इसलिए उदयदेव इस नामको सार्थक करते हैं। अथवा आप सदा उदयशिल देव हैं, कभी भी आपके प्रमावका चय नहीं होता है, इसलिए भी आप उदयदेव बहलाते हैं (५६)। आप कोटि चन्द्र-सूर्वकी प्रभासे युक्त हैं, इसलिए प्रभादेव कहलाते हैं। अथवा आप लोकालोकको प्रकाशित करनेवाली केवलकानरूप प्रकृष्ट प्रभाको धारण करते हैं इसलिए भी योगिजन आपको प्रमादेव कहते हैं (६०)। आपने जगद्विजयी कामदेवको भी जीता है, इसप्रकारकी उत्कार अक्ष अर्थात् विरुक्तवलीको धारण करनेसे आप उद्देश कहलाते हैं। अथवा अक्ष नाम पाप या अपरापका भी है बाप सर्व प्रकारके पापोंको नष्ट कर चुके हैं और सर्व वादरावोंसे रहित हैं, इसलिए भी खंड

## स्वयम्भक्षापि कंदर्पे जवनाथ इसीरिस । श्रीविक्रको विभावादीऽमन्तवीरोऽप्युतीरित ॥३४॥

क्याया क्रोध मान-माया लोमा यस्य स तथोक । निष्केश सवर्शन सदशी स सरस्वती क्यादिकीकीकी निष्क्रपा तस्या द्याय द्यागमन यस्य स निष्क्रपाय । द्वपरपदेऽपि क्वचित्सकारस्य वत्वं । विमला चातिसचातवाते श्रतिप्रमा तेजोमडल यस्य । वह स्कन्धदेश लाति ददाति सयमभारोद्धरखे बहल । वा वह वायु लाति यहाति पृष्ठत उपमागतया । निगत मल विष्मूत्रादि यस्य । चित्रवत् श्राकाशवत् गुप्तः श्रलच्यस्वरूपः । सम्यक् समीची नानि श्रवाधितानि वा श्रा समन्तात धीयन्ते श्रात्मनि श्रारोप्यन्ते सम्यग्दर्शन शन चारित्र-तपांसि परलोक-पयन्त निर्वियन प्रतिपाल्यन्ते उपसर्ग परीषद्वादिविनिपातेऽपि न त्यज्यन्ते यस्मिनिति समाधि । उपसर्गे द कि । समाधिना गुरो शनित ससारे पतित नी दत्त समाधिगुरा ॥६३॥

स्वयमा मना गुरुनिरपद्मतया भवति निर्वेद प्राप्नोति लोकालोकस्वरूप जानातीति । क सन्व तस्य दर्पां अतितीवता क दर्भ अनन्तसीख्य इत्यर्थ । कमव्यय कुत्साया वत्तते तेनायमर्थ क कुत्सितो दर्पो यस्य मते नामको सार्थक करत हैं। अथवा अंक नाम आभूषणोंका है, आप सर्व आभरणोसे रहित हैं निमन्थ स्रोर वीतराग हैं। अथवा स्रष्ट प्रतिहार्यरूप उत्कृष्ट स्रक स्रर्थात् चि हासे युक्त हैं इसलिए भी स्राप खर्क कहलात हैं (६१)। गणधरादिके प्रप्न करन पर आपकी कीर्त्ति अर्थात् दिव्यव्यतिकी प्रवृत्ति होती है अथवा दूसरोके द्वारा प्रश्न किये जाने पर ही आपकी कीत्ति अथात यशका विस्तार होता है इसलिए आप प्रश्नकीर्त्ति कहलाते हैं (६२)। मोहरूप शत्रु पर विजय प्राप्त करनसे आप जय कहलाते हैं (६३)। लोकालोककी प्रकाशक केवलज्ञान दशनरूप पूर्ण बुद्धिके धारण करनसे आप पूर्णबृद्धि कहलाते हैं (६४)। सर्व कषायोसे रहित हैं अत निष्कषाय कहलाते हैं। अथवा निष्क अथात स्वर्णके सदश निर्वर्षण छेदन तापादिरूप सर्व प्रकारकी सरस्वती सम्बर्धा परीचात्रोंस आप उत्तीर्ग हैं प्रथम नम्बर आये हैं इसलिए भी निष्कषाय कहलाते हैं। अथया निष्ककी सा अर्थात लक्ष्मीके आय अर्थात रबवृष्टिके समागमके योगसे भी आप निष्कषाय कहलाते हैं। आपकी माताने मन्दिरमे और आहार-दाताके घर पर श्रापके श्रागमनके निमित्तसे रत्नष्टृष्टि आदि पंचाश्चर्य होत हैं (६५)। घातिकर्मों के नष्ट हा जानेसे आप विमल प्रभाके धारक हैं इसलिए विमलप्रम कह लात हैं। अथवा मल जिनका नष्ट हो गया है एसे गए। धरदेव आदि विम कहलात हैं उहे जो लावे अथात आकपरा करे ऐसी प्रभाके धारण करनेसे भी आप विमलप्रभ कहलात हैं (६६)। आप अपन वह अर्थात काथ पर संयमके भारका धारण करत हैं इसलिए वहल कहलाते हैं। अथवा बहति अथात अपन आश्रित जनोको मोच प्राप्त कराते हैं रसिलाए भी बहल कहलात हैं (६७)। आप सर्वे प्रकारके मलसे रहित हैं इसलिए निर्मल हैं। अथवा मा अर्थात लदमी धनाहिसे रहित निर्मन्थ मनियोंको निर्मा कहते हैं। उन्हे आप शिष्य-रूपसे स्वीकार करत हैं इसलिए भी निर्मल कहलात हैं (६८)। चित्र प्रार्थात आकाशके समान श्राप गुप्त हैं अलद्य स्वरूप हैं इसलिए चित्रगुप्त कहलात हैं। अथवा मुनिजनोको भी श्राध्यय करनवाली चित्र विचित्र मन वचन कायकी प्रवृत्तियोंको आपन भली भातिसँ गुप्त अथात वशमें किया है इसलिए भी आप चित्रगुप्त कहलाते हैं। अथवा त्रैलोक्यके जनोको विस्मय करानेवाले समवसरएके तीन कोटोंसे आप गुन अर्थात् सुरिक्कत हैं इसलिए भी चित्रगुप्त कहलाते हैं (६६)। रबन्नयरूप समाधिसे त्राप सुरक्षित हैं इसलिए समाधि गुप्त कहलाते हैं। अथवा तृण-काचन, शत्रु मित्र वन-भवन और मुख दुःखादिमें समान रहनेवाले साधुजनोंका सम कहते हैं। उनसे आप अधिकतया गुष्त अर्थात वेष्टित हैं आपको चारों औरसे सदा मुनिजन घेरे रहते हैं इसलिए भी छाप समाधिगुप्त नामको साथक करते हैं (७०)।

नर्च है शन्भो, आप स्वयम्भू हैं, कन्दर्प हैं जयनाथ हैं श्रीविसल हैं, विश्यवाद हैं, और

अनन्तवीर्थ कहे जाते हैं ।।६४॥

पुन्तेवीश्य सुविधि प्रश्लापारमितोश्ययः । पुरस्यपुत्तवी वर्तसार्थि शिवकीर्वातः ॥३५॥ विकासर्गात्रकारोत्रकृता विकास्तिधानावकः । विद्यास्ति विश्वतिको निर्वारको स्थानतकः ॥३६॥ दश्यको नवीर्त् गी विकाकोऽकलावरः । सर्वक्रमापदीश्यकः काम्यः सीवृक्षस्त्रवर्धः ॥३०॥ हृति निर्वादारास् ।

यस्याभे वा स कार्य , मगवतमे व पुमान् जानादेर्व करोति स कुतितत इत्पर्यः । जयस्य सर्वविभिन्नयस्य नाथाः स्वामी । वर्गीस्मन् वर्माने आर्थलंड वर्मातीर्थवर्तक इत्पर्यः । निम्तकः कर्ममलकलक्ष्यदितो अतरशिक्षातिकार रहितों वा भिया वाज्ञान्यन्तरं लक्ष्मयोपलच्छितो विमलः श्रीकिमलः । दिव्योद्धवानुषो वादो व्यम्परंय स । वादिवि भवाः दिव्याख्युर्विकायदेवास्तेशां वां वेदनां संसारलायस्यतार्वेष्ठं का समन्ताद् वृति लक्ष्यपति निवास्य तीति । अथवा दिव्यं वं मत्रं ददाति पंचित्रं स्वरूपंत्रोपदेशक इत्यर्यः । न विचते अन्तो किनाशो यस्य स अन्तिनिक्षरः स चासी वीर सुभट कर्मश्रामुविनाशकः सनन्तवीर । १९४१।

पुर्वमंद्दान् इन्हादीनामाराच्यो देव पुरदेव । शोमनो विश्विविद्याता राष्ट्रिकर्ता वा शोमनो निर्वात-चारो विधिश्चारित्र वस्य वा शोभनो विधि कालो वस्य, वा शोमनो विधिदैन पुष्यं वस्य । प्रशंथा बुद्धिः विशेषस्य पार पर्वत इत प्राप्त । न न्ययो विनाशो वस्य प्रमार्थिकनवेन । पुरावाश्चिरंतनःपुरुष क्रास्मा

धार्थ—हे जिनेश, आप पुरुदेव हैं, खुविधि हैं, प्रक्रापारसित हैं, घट्यब हैं, पुराण्युस्व हैं, धर्मसारिय हैं, शिवकीत्तन हैं, विश्वकर्मा हैं, खब्द हैं, चट्टका हैं, विश्वन हैं विश्वनायक हैं दिगम्बर हैं, निरातंक हैं, निरादेक हैं, अवान्तक हैं, हदझत हैं, नयोत्तु ग हैं, निष्कर्तक हैं खकता-कर हैं, सर्वक्रेशपह हैं, खक्य हैं, संग्त हैं और श्रीष्ट्रक्षक्य हैं।श्यि-श्र्मा

क्याक्या—हे मगवन्, जाप तुरु कार्यात् सक्षान् चेत्र हैं, इन्द्रशिवकी द्वारा जाराज्य हैं तथा जसंकत देपी-देवताकोंके द्वारा सेनित हैं, इसलिए पुस्तेष पहलाते हैं (००)। जाप सुन्दर विधि कर्मात् विधाता हैं, एडिका विधान करनेवाते हैं, तथा निरतिचार कुन्दर विधि कर्यात् चारिकके धारक हैं, इसलिय सुनिधि कहलाते हैं (००)। प्रशा कर्यात् कृति-विशेषके पारको आप हैं, जीर प्रशाने बारको जात महापेकितोंके द्वारा मित कर्यात् प्रशासित हैं, तथा प्राथम-परोचनमांया-नदुर गराधर देशादिकके द्वारा सम्बद्धनित हैं, इससिक प्रशासित विद्याती हैं (७६)। आपके सुद्ध कार्यान यस्पेति । वा पुरावोषु त्रिषष्टिलक्ष्वोषु प्रसिद्ध पुरुष । वा पुरावो अनादिकालीने पुरुषा महति स्थाने होते तिष्ठति । धर्मस्याहिलालक्ष्वस्य सार्यय प्रवर्तकः । शिष श्रेयस्कर शिषं परमकल्यावामिति यचनात् । शिषं परमकल्यावादायक तीर्यकरनामगोत्रकारकं कील न स्तुतिर्यस्य ॥६५॥ विश्व कृन्छ क्ष्रमेव कर्म यस्य मते । विश्वेषु देवविशेषेषु त्रयोदरासख्येषु कर्म सेवा यस्य । वा विश्वेस्तम् जगति कर्म लोक्षनीक्षनकर क्रिया यस्य स विश्वकार्मा । कर्म अत्र असि-मित्र कृष्यादिक राज्यावस्थाया क्रतव्य । न स्वगति स्वभावात् न प्रच्यकते आत्रस्येकलोलीभावस्थात् अत्रद्ध । अत्रद्धर मोस्र तस्त्वकप्रस्थात् द्वीयाकर्मत्वादस्य । न विद्यते छुद्ध धाति कर्म यस्येति, वा न विद्यते छुद्ध शाल्य यस्येति । वा न विद्यते छुद्धनी क्षान दर्शनावरण्डय यस्य । विश्वस्मिन् भवति विद्यते अस्येव केवलक्षानापेक्षया । विश्वस्य त्रेलोक्यस्य नायक स्वामी । दिशो अम्बर्गणि क्षािष्ठा

स्वरूपका कभी भी व्यय अर्थात् विनाश न हानेसे आप अव्यय कहलाते हैं (८)। आपका पुरुष अर्थात् आत्मा पुराण है विरन्तन या अनादिकालीन है इसलिए आप पुराणपुरुष हैं। अथवा आप पुराणोंमें अर्थात् तिरेसठ शलाका-पुरुषोमे प्रधान हैं अथवा पुराण अर्थात महाब् स्थान पर विराजमान हैं 'अथवा पुर अर्थात् परमीवारिक शरीरमे मुक्ति जाने तक 'अनिति' किंदिये जीवित रहते हैं अर्थात शरीरमें रहते हुए भी जीवन्मुक्त हैं इसलिए आप पुराणपुरुष कहलाते हैं (८१)। अहिंसा-लच्चा धर्मके आप सार्थि अर्थात चलानेवाले हैं इसलिए योगिजन आपको धर्मसारथि कहते हैं ( ५२ )। आपका कीर्त्तन ( स्तवन ) शिव अर्थात परम कल्यागुरूप है इसलिए आप शिवकीर्त्तने कहलाते हैं। अथवा आपके नामका कीत्तन शिव अर्थात मोज्ञका करनेवाला है। अथवा शिव अर्थात् रुद्धके द्वारा भी आपका कीर्त्तन अर्थात् गुएगान किया जाता है। अथवा दीनाके अवसरमें आप नमः सिद्धेभ्य कहकर शिव अथात सिद्ध भगवानका कीर्तन करते हैं, इसलिए भी आप शिवकीत्तेन कहलाते हैं ( 🖂 )। आपके मतमें कर्म विश्वरूप है, अर्थात् कष्ट देनेवाला ही है इसलिए आप विश्वकर्मा कहलाते हैं। अथवा विश्व अर्थात त्रयोदश संख्यावाले देवविशेषोंमें आपकी सेवारूप कम प्रधान है। अथवा विश्व अर्थात् जगतमें लोक-जीवनकारी श्रास मिष कृषि श्रादि कर्मीका श्रापने राज्य श्रवस्थामे उपदेश देकरे प्रजाका पालन किया है इसलिए भी आप विश्वकर्मा कहलाते हैं (८४)। चर नाम विनाशका है। आपके स्वभाव का कभी विनाश नहीं होता है या आप अपने स्वभावसे कभी भी त्युत नहीं होते हैं इसलिए आपको योगिजन अचर कहते हैं। अचर नाम आत्मा ज्ञान और मोचका भी है। आपका आतुमा केवलज्ञानरूप या मीजस्वरूप है इसलिए भी आपको अत्तर कहते हैं। अथवा आप 'अहें इस एक असरस्वरूप हैं, या परम ब्रह्मरूप हैं परम धर्मस्वरूप हैं तपोम् ति हैं और आकाश-के समान निलेप और अमर्त्तिक हैं इसलिए भी असर कहलाते हैं। अथवा अस अर्थात केवल ज्ञानरूप ज्योतिको आप अपने भक्तोंके लिए 'राति कहिये देते हैं। अथवा अन् अर्थात् इन्द्रिय भौर मनको आप राति कहिये अपने वशमें करते हैं। अथवा अस नाम व्यवहारका भी है। आप निरुक्तयनयको आश्रय करके भी लोकमें दान-पूजादिरूप व्यवहार धर्मकी प्रवृत्ति चलाते हैं। अथवा अक् नाम चृत-कीडामें काम आनेवाले पासोंका भी है आप उनके लिए र अर्थात् अग्निके समान हैं अर्थात् यूतादिव्यसनोंके दाहक हैं इस प्रकार विभिन्न अर्थोंकी विषक्षासे आपका अक्र यह नाम सार्थक है। (प्र)। अधा नाम अल-कपटका है आपमें उसका सर्वेशा असाव है, इसलिए आप अखड़ा हैं। अथवा छदा नाम अल्पक्रताका भी है, आप अल्पक्रतासे रहित हैं, सर्वक हैं। अथवा छदा शब्द वातिया कर्मोंका भी वाचक है आप उनसे रहित हैं इसलिए भी अबद्धा कहलाते हैं ( ५६ )। आप विश्वके मू अर्थात् स्वामी हैं, विश्वकी वृद्धि अर्थात् सुस-सद्धिके बहानेवाले हैं, केवलझानकी अपेका विशेषकी ज्याप्त करनवाले हैं, और ध्यानके द्वारा ही

बस्य । सद्य प्रायाद्यो व्याधियतंक उच्यते, निर्गतो वितष्ट कार्तको रागो यस्य । निर्गता भ्रारेका तस्यिक्ये भ्राक्य करेदेदो यस्य । भवस्य संवास्य क्षानको विनाशको मक्तानों मक्षानक । १६६॥ इद निश्चलं वर्त वीका यस्य, प्रतिका वा यस्य । नया नैगमादयस्वैदस्य ग उन्तत । निर्गत कलक अपवादो यस्य । कलां कलन धस्तीति कलाधरः, न कलाधर अकलाधर , न केनापि कलियतुं शक्य इत्यय । या श्रक दु को लाति ददाति अकला ससार त न धरति न स्वीकरोति अकलाधरः, श्रकल संवारो रोऽधरो नीचो यस्य, वा न कला शरीर धरति अकलाधर चरमशारीर इत्यर्थ । सर्वान् शारीर-मानसागत्न कलेशान् दु सानि अपहन्ति । न स्वित्रं शक्यः । स्वाने स्म स्वान्तः सर्वयरीयहादीन् सोदवानित्यर्थ । अवित्रोऽशोकवृत्तो सन्त्यं यस्य ।१६७॥

### । इति निर्वास्थातम् ॥

जगतुके प्रत्यत्त होते हैं, इसलिए आप विश्वभू कहलाते हैं (८७)। आप विश्वके नायक हैं, विश्वको स्वधर्म पर चलाते हैं और मिध्यादृष्टियोंको कभी दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात् उन्हें आपके स्नात्मस्वरूपका कभी साम्रात्कार नहीं होता इसलिए आप विश्वनायक कहलाते हैं (न्न)। दिक अर्थात दिशाएँ ही आपके अम्बर हैं अर्थात आप वस्त्रोंको भारण नहीं करते हैं, किन्तु सदा नम ही रहते हैं, इसलिए दिगम्बर कहलात हैं ( दह)। शीघ्र प्राण-हरख करनेवाली व्याधिको आतंक कहते। आप सब प्रकारके आतंकोंसे रहित हैं इसलिए निरातक कहलाते हैं (६०)। भाप आरेका अथात् त व विषयक शंकासे रहित हैं प्रत्युत हद निश्वयी हैं इसलिए योगिजन आपको निरारेक केहते हैं (६१)। भव अर्थात संसारका आप अन्त करनेवाले हैं, इसिक्षर भवान्तक कहलात हैं ( ६२ )। आप दढ़ व्रती हैं, अपनी प्रतिका पर अटल हैं इसलिए दढ़वत कहलात हैं ( ६३ )। त्राप वस्तु स्वरूपके प्रतिपादक विभिन्न नयोंके द्वारा उत्तूं ग अर्थात् उन्नत हैं और एकान्तवादी नयोंके प्रतिपादनसे सक्या रहित हैं इसलिए नयोत्तुक कहलाते हैं ( हे४ )। आप सर्व प्रकारके कलंक अथात् अपवादोंसे रहित हैं इसलिए निष्कलंक कहलाते हैं। जिस प्रकार नारायण, इन्द्र, चन्द्र स्त्रादि विभिन्न स्त्रियोंके साथ व्यभिचार करनेसे बदनाम हुए हैं उस प्रकारके सर्व अपवादोसे आप सर्वथा रहित हैं (६५)। आप खुदास्थोंके द्वारा आकल्न नहीं किये जाते, अर्थात् जान नहीं जाते इसलिए अकलाधर कहलात हैं। अथवा अक अर्थात् दुश्लको जो लावे देवे, उसे अकल या संसार कहते हैं। आप उस संसारको धारण नहीं करते हैं, इसलिए भी अकलाधर कहलात हैं। अथवा कला अर्थात् शरीरको या चन्द्रकलाको नहीं घारण करनेके कारण भी आप अकलाधर कहलाते हैं (६६)। शारीरिक, मानसिक आदि सर्वे प्रकारके क्रोशोंके अपहनन अथात् नाश करनेसे आप सर्वक्रोशायह कहलाते हैं अथवा अपने सर्व अफोंके क्रोशोंको कूर करनेके कारण भी आपका यह नाम सार्थक है (६७)। आप अजेयसे मी अजेय शक्तिके द्वारा चयको प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिए अच्चय्य हैं (६८)। बढ़े-बढ़े परीषद्व भीर उपस्थानिको आपने अत्यन्त शान्ति और समाभावके साथ सहन किया है इसलिए आप सान्त कहलाते हैं (६६)। श्रीष्ट्रच प्रार्थात् व्यशोकतरु आपका लक्षण अर्थात् चिन्ह है, क्योंकि सम बसरसामें बासीक प्रचके मीचे आप बिराजमान रहते हैं और उसे दूरसे ही देखकर भन्मजीव कापको जान लेते हैं, इसलिए जापको भीतृत्रतस्य कहा जाता है (१००)।

इस अकार सक्य निर्वाकृतक समास हुना ।

### (८) अथ अक्षशतम्

महा चतुमु की भारत विश्वास कमकासमः । अन्यभूशसम्भू कहा मुख्येष्ट प्रकापति ॥३०॥ हिरण्यगर्भो वेदको वेद्यांगे वेदपारमः । अजी मनु रातामन्दो इंसयानकार्यासमः ॥३३॥ विष्युक्तिविकस सीरि श्रीपति पुरुषीत्तमः । वैकुण्ट पुंडरीकाको ह्योकेसो हरि स्थभू ॥१

दृष्टि श्रुद्धो । शृंद्दि श्रुद्धि गच्छि त केवल ज्ञानादयो गुणा यस्मिन् स ब्रह्मा । वृद्धे क्मन्नच्य इत्पूर्वः श्रुद्धे स्वेण मन् प्रत्यय । जत्वारि मुखानि यस्य स चतुर्भुख वातिस्थातधातने सति भगपतस्त्वादशप्रभी द्यारिकशरीरनैर्मल्य भयित यथा प्रतिदिश कुल सन्भुख दृश्यते श्रुप्यमितशय स्वामिनो भवित । द्याति चतु गैतिषु पतत जीवमुद्धत्य मोद्यपदे स्थापयतीत । विशेषण द्याति स्वर्ग मोद्ययो स्थापयति प्रतिपालयति वा । पद्मासने स्थित्वा सदा धर्मोपदेश करोति भगवान् तेन कमलासन स उच्यते । वा योजनैकप्रमाण सद्द्धदलकनककमल श्रासन उपवेशनस्थान विहरतो भगवतो यस्य । श्रुव्जै कमलैक्पलद्धिता भूमिर्यस्य । वा माद्यवदरे श्रुष्टदल कमल निजराक्त्या निधाय तत्क्रिकाक्ष्यां स्वामी नव मासान् स्थि श वृद्धिगत । योनिम

अध-हे परब्रह्म आप ब्रह्मा हैं चतुमुख हैं धाता हैं विधाता हैं कमलासन हैं, अब्जभू हैं, आत्मभू हैं, क्रष्टा हैं सुरज्येष्ठ हैं प्रजापित हैं, हिरण्यगर्भ हें वद्झ हैं वेदाग हैं वदमा रंग हैं अज हैं मतु हैं शतानन्द हैं, हंसयान हैं त्रयीमय हैं विष्णु हैं त्रिविक्रम हैं शीरि हैं, श्रीपित हैं पुरुषोत्तम हें वैकुण्ठ हैं, पुडरीकाइ हैं हपीकेश हिर हैं और स्वभू हैं ।।१-१००।।

व्याच्या हे परमेश्वर, आपमें केवलज्ञानादि गुण निर तर वृद्धिका प्राप्त होत रहते हैं, इसलिए आप बद्धा कहलाते हैं (१)। कैवलज्ञान होनेपर समवसरणमे आपके चार मुख दिखाई देते हैं इसलिए आप चतुमुख कहलाते हैं। अथवा चार अनुयोगरूप मखोके द्वारा आप समस्त वस्तुतत्त्वका प्रतिपादन करते हैं इसलिए भी आप चतुमुख कहलाते हैं। अथवा चार पुरुषाथ रूप मुखोंके द्वारा पदार्थीका प्रतिपादन करते हैं। अथवा प्रत्यक्ष पराक्ष आगम और अनुमान थे चार प्रमाण ही आपके मुख हैं। अथवा सम्यग्दर्शन, सम्यग्कान, सम्यक्तवारित्र और तप इन चार मुखोंके द्वारा आप कर्मोंका सब करते हैं। इस प्रकार विभिन्न विवसात्रोसे आपको योगिजन चेतुमुख कहते हैं (२)। चतुर्गतियोंमें गिरते हुए जीवोका उद्घार कर ऋाप उन्हें मोक्रपदम स्थापित करते हैं इसलिए धाता कहलात हैं (३) । सूच्म-बादर सभी प्रकारके जीवोंकी आप विशेषस्थसे रका करते हैं उन्हें विशिष्ट सुखमें स्थापित करते हैं इसलिए विधाता कहलाते हैं (४)। आग समवसरणमे कमल पर अन्तरीक्ष पद्मासनसे निराजमान रहकर सदा धर्मीपदेश देते हैं इसिलए लोक आपको कमलासन कहत हैं। अथवा विहारके समय देवगण आपके चरणोके नीचे सुबग्ध कमलोंकी रचना करते हैं इसलिए भी आप कमलासन कहलात हैं। अथवा दीवाके समय आप कमला अर्थात राज्यलदमी को 'अस्यति कहिए त्याग करते हैं, अत कमलासन कहलाते हैं। अथवा आपके आसनके समीप कमल अर्थात् सुग बैठते हैं, तपश्चरणके समय सृग-सिहादि परस्पर विरोधी जीव भी अपना वैर मृतका आपसमें स्नेह करते हुए शान्त और स्नेह आवसे बैडले हैं, इसलिए भी कमलासन कहलाते हैं। अध्यक्ष का अर्थात् आत्माके अष्टकर्मरूप मलका साप निर्मृत विनाश करते हैं, इसलिए भी कमलासन वह नाम आपका सार्थक है (५)। जिस स्यान वर आपका जन्म होता है वह सहा समलोंसे संयुक्त रहता है इसलिए आप अञ्जम्, पश्चमू आदि नामोंसे पुकारे जाते हैं। श्रयवा माताके चहरमें ही भगवान पुण्यातिक्रयसे उत्पन्न हुए नामिकमल पर नी मास तक विराजमान रहकर वृद्धिको प्राप्त होते हैं और योगिको नहीं स्पन्न करके ही जन्म

<sup>\*</sup> यद्यपि ब्रह्माचे लेकर त्रयीमय तकके नाम ब्रह्माके छीर उसरे आगेके नाम विष्णुके हैं तथापि अन्यकारने अपनी विद्यत्ताचे स्वमतके अनुसार द्वार्थ करके उन्हें जिनभगवान् पर घटित किया है।

राष्ट्रवा रंजातस्त्रक्षण्यप्रस्थि । सांस्का विकार प्रश्निकाणा विकार प्रश्निक विकार प्रिक विकार विक

सते हैं, इसिलए भी अञ्जम् कहलाते हैं (६)। **इत-बुद्धेकस्वभावक्ष आत्या ही काप**की निवास भूमि है, इसलिए आप बालेम् इहलात हैं। अभवा आप अवने आसाके द्वारा झानरूपसे सारे चराचर जगतको ज्याप्त करते हैं, जाकत हैं, इसकिए भी बालाभु कहलाते हैं (७)। आप संसारमें सखका सर्जन करते हैं इसलिए इन्छा कहलाते हैं। यदापि आप बीतरागी और सर्वके हितवी हैं, तथापि आपका ऐसा अचिन्त्य माहात्म्य है कि आपकी निन्दा करनेवाले नरक-तियैचादि कुगतियाँमें दु ख पाते हैं और आपकी पूजा स्तुति करनेवाले स्वर्गादिकमें सुख पाते हैं (८)। सुर अर्थात् देव ताओं में आप ज्येष्ठ या प्रधान हैं। अथवा देवोंके ज्या अर्थातु माताके समान हितेबी हैं। अथवा सुरोंको अपनी जन्ममूमि स्वर्गलोक्से भी आपका सामीप्य अधिक इष्ट है, यही कारण है कि वे स्वर्गलोकसे आकर आपकी सेवा करते हैं इसलिए आप सुरव्येष्ठ कहलाते हैं (६)। तीनों लोकोंम स्थित प्रजाक आप पति है इसलिए प्रजापति कहलाते हैं (१०)। आपके गर्भमें रहते समय सुवर्ध-वृष्टि होती है, इसलिए लोक आपको हिस्ल्यगर्म कहते हैं (११)। वेदितव्य अर्थात् जानने यीग्य सर्व बस्तुक्रोंके जान लेनेसे काप बेदक कहलाते हैं। अथवा स्त्री पुरुष नपुंसक बदरूप सर्व जगत् को जाननेसे कारण भी आप वेरम कहलाते हैं। अथवा पराई वेरनाको कष्टको जाननेसे भी आप वेदक कहलाते हैं। अथवा जिसके द्वारा आत्मा शरीरसे मिन्न जाना जाता है, उस मेदक्रानकी वेद कहते हैं, उसके ज्ञाता होनेसे योगिजन आफ्कों वेदज्ञ कहते हैं (१२)। आपका अंग अर्थात् आत्मा वेदरूप है-क्षानस्वरूप है, इसलिए आप वेदाग कड्लाते हैं। अथवा केवलक्कानरूप वेदकी प्राप्ति होनेपर भव्यप्राधियोंकी रक्षाका अंगमृत ख्पाय चापसे प्रगट हाता है, इसलिए लीग चापको बेदांग कहत हैं (१३)। आप वेद अर्थात् झानेके पारकी प्राप्त हुए हैं, इसलिए वेदपारग कहलाते हैं। अथवा द्वाद्वशाम अतकानको वेद कहते 🎇 उसकी रक्षा करने बाले मुनियोंको वेदप कहते हैं। वेदपों के 'र' वर्थात कामिकारको या शंकाकी निराकरण करनेके कारण भी लोग आपकी वेदपारग कहते हैं (१४)। जाने संसारमें जन्म न होनेके कारण जापकी योगिजन अज कहते हैं (१५)। बस्तुतत्त्वके मनन करनेके कारण अक्ष मनु कहलाते हैं (१६)। आपके आनन्तोंका वात अर्थात मीकहा पाया जाता है, अतः आप ग्रातानन्द बहुताते हैं। यहां क्रत शब्द अनन्तके अर्थमें प्रमुख दुवा है, तर्तुसार काप अनन्त सुसके स्वामी हैं। अभवा कत वर्षात् असंस्य प्राधियोंकी आपके निमित्तसे आजन्य प्राप्त होता है, इसक्रिए भी आप ग्रतानन्य कहलाते हैं (१७)। इस अर्थात परमात्मस्वरूपमें आपका यान कहिए गमन हीता है, इसलिए आप इसवान कहलाते हैं। व्यवको होत के समाज मेंक्बोर मानच प्रत्योंने की इंग्रह्मान व्यक्ताने हैं व्यवका होत अर्थात सूर्यके क्रमान चामका भी भगन स्क्रमकतः कालीहिल का क्रमानकोटे होता है, इसलिय की जान इंसवान कहवाते हैं (१८)। सन्यक्षीन, ज्ञान और व्यक्तिके सम्बद्धानी असी कहते हैं।

विष्यंत्ररोऽसुरव्यंती मासबी विश्वन्त्वतः । अवोषको महुद्वेषी केशको विष्टरश्रवा ॥१०१॥ वीषकार्ताक्षकः श्रीतालक्षुती भरकान्तकः । विश्वक्रोनश्रकाराचिः पद्मनामो जनार्देन ॥१ २॥ वीक्षन्तः संकर शन्तुः कृपासी सूचकेतन । सूर्त्युजयो विक्षपत्नो वासदेवविक्षोत्तन ॥१ ३॥

सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणा समाहारस्वयी त्रथ्या निर्मृत ॥ १६९॥ वेवेष्टि केवसकानेन विश्व व्याप्नोतीति । त्रयो विक्रमा सम्यग्दर्शनकानचरित्राणां शक्तिसपदो यस्य । वां त्रिषु लोकेषु विशिष्ठ कम परिषादी यस्य । शृ्र्येषु सम्यग्दर्शनकानचरित्राणां शक्तिसपदो यस्य । वां त्रिषु लोकेषु विशिष्ठ कम परिषादी यस्य । शृ्र्येषु त्रिषष्टिलस्य गृ्र्येषु उत्तम । विकुंठा दिक्नुमारीणा प्रश्नामुक्तरदाने विलस्त्यणा ती र्यक्नुमाता तस्या अपत्य पुमान् । पंड रीक्षवत् कमलवत् अस्तिणी लोचने यस्य । वा पु उरीक प्रधानमत अस् आत्मा यस्य । द्वपीकाणामिन्द्रिया ग्यामीशो विश्वता द्वपीकेश जितेन्द्रिय इत्यर्थ । इति पाप इरि इ सर्वधातुम्य । स्वेन आत्मना मविति वेदित्रव्यं वेति ॥ १ ॥

विश्व त्रैलोक्य विभर्ति धारवित न नरकादौ प्रतित ददाति । असुरो मोहो मुनिमिष्ट्यते त व्यंति इत्येवंशील । वा असून् प्रायाना प्रायान् राति यहाति असुरो यम त ध्वसते मारयित असुरध्यंसी यमस्य यम इत्यर्थ । माया लक्ष्या समवशस्य केष्यकानादिकाया धवो भर्ता माधव , राज्यकाले राज्यलक्ष्या

आप इस त्रयीसे निवृत हैं अर्थात् इन तीनो मय हैं अत त्रयीमय कहलाते हैं (१६)। केवलझान के द्वारा अपन सारे विश्वको व्याप्त किया है, इसलिए विष्णु कहलाते हैं (२)। रत्नत्रयरूप तीन विक्रम अर्थात शिकरूप सम्पदाए आपको प्राप्त हैं अत आप त्रिविक्रम कहलात हैं। अथवा तीनों लोकोंमे आपका विशिष्ट कम है अर्थात् सर्वोच्च स्थान है इसलिए भी त्रिविक्रम कहलाते हैं (२१)। सूर-वीर चत्रियोकी सन्तित होनसे आप सौरि कहलाते हैं (२२)। अप्रयुद्य नि अयसरूप श्रीके पति होनसे आप श्रीपति कहलाते हैं (२३)। तिरेसठ शलाका पुरुषोंमें उत्तम होनसे आपको पुरुषोत्तम कहते है (२४)। आपकी माता दिक्छुमारियोंके गूढ़ प्रश्नोंका उत्तर देनमे विद्धंटा अर्थात विचच्चणा हाती है। आप उनके अपत्य अर्थात् पुत्र हैं, इसलिए वेखुंट कहलाते हैं (२५)। पुंडरीक अर्थात कमलके समान सुन्दर आपके अच्च अर्थात नत्र हैं इसलिए आप पुढरीकाच्च कहलाते हैं। अथवा आपका अच्च त्र्यांक कहिए प्रधानमृत हैं श्रेष्ठ है (२६)। हषीक अर्थात इन्द्रयोंको वशमें करनेके कारण आप हषीकेश कहलाते हैं (२७)। पापोंके हरण करनेसे हिर कहलाते हैं (२८)। स्थर्य ही जानने याग्य वस्तु-तत्त्वको जाननेक कारण स्वमृत कहलाते हैं (२८)।

अर्थ — हे विश्वेश आप विश्वम्भर हैं, असुरध्वंसी हैं माधव हैं, बलिब धन हैं अधोक्षज हैं मधुद्रधी हैं केशव हैं विष्टरश्रव हैं श्रीवत्सलाछन हैं श्रीमान हैं अच्युत हैं, नरकान्तक हैं, विश्वक्सेन हैं, चक्रपाणि हैं पद्मनाम हैं, जनादन हैं, श्रीकण्ठ हैं शंकर हैं, शम्भु हैं, कपाली हैं, वृश्वकेतन हैं, मृत्युंजय हैं विरूपाच हैं, वामदेव हैं और त्रिलोचन हैं।।१ १-१०३।।

ड्याक्या—हे विश्वके इश आप विश्वका मरण पोषण करते हैं, उसे नरकादि गतियोंके दु:स्वोंसे बचात हैं, इसलिए लोक आपको विश्वक्भर कहते हैं (३)। मोहरूप असुरका खापने विध्वंस किया है, इसलिए जगत् आपको असुरध्वंसी कहता हैं। अथवा असु अर्थात् प्राणोंको जो 'राति कहिए प्रहण करे, ऐसे यमको असुर कहते हैं। आपने उस यमराजका भी नाश किया है, कालपर विजय पाई है, अतः आप यमके भी यम हैं, इस अपेक्षासे भी असुरध्वंसी यह आपका नाम सार्थक है (३१)। मा अर्थात् समवसरण और केवलकानादिरूप वहिरंग अन्तरंग सक्सीके

१ विश्वम्मरते सेकर श्रीकण्ड तक विष्णुके नाम हैं और शंकरते लेकर आगे हर तकके नाम महावेकके हैं, पर ग्रन्थकारने अर्थके चातुर्यते उन्हें धीतराम मगनान् पर ही घटाकर यह व्यनित किया है कि आप हो सम्बे मक्षा विष्णु और महेश हैं, अन्य नहीं।

धव अर्थात भर्ता या स्वामी होनेसे योगिजन आपको माधव कहते हैं। अथवा राज्यावस्थामें आप राजलक्मीके स्वामी थे। अथवा मा शब्दसे प्रत्यज्ञ-परोज्ञ प्रमाणका प्रहण् करना चाहिए। आप इन दानों प्रमाणोंके भव अर्थात प्रखेता हैं उनके प्रयोगमे अति विचन्न हैं इसलिए भी माधव कह लाते हैं (३२)। बलि अथात् कर्मको आपने बन्धन बतलाया है अतः आप बलिब धन कहलाते हैं। अथवा बलवानको बली कहत हैं। आपने बैलोक्यको सोमित करनेवाले ऐसे बली तीर्थकर नामकर्म श्रीर विशिष्ट जातिके उच्चगोत्रकर्मका पूर्वभवमे बन्धन किया है इसलिए भी भापका बलिबन्धन साम सार्थक है। अथवा राजा अपनी प्रजासे जो कर लेता है उसे भी बलि कहते हैं। आपने आयके क्रिके भागरूपसे उसका व धन अर्थात निर्धारण राज्याबस्थामे किया था. इसलिए भी आप बलिबन्धस कहलाते हैं (३३)। अन अर्थात् शन्द्रयोंको जि होंने विजय कर अधः कहिए नीचे डाला है, ऐसे जितेन्द्रिय साधुक्रोंको क्रधात्त कहते हैं। आप ऐसे जितेन्द्रियोंके 'जायते' कहिए ध्यानसे प्रत्यक्ष होत हैं इसलिए अधात्तज कहलाते हैं। अथवा अतीन्द्रिय केवलक्कानको प्राप्त कर आपने अज्ञज अर्थात् इन्द्रियज्ञानका अध पात किया है, इसलिए भी आपका अधोक्त यह नाम साथक है (३४)। मधु शब्द मदा और शहद दानोंका वाचक है आप उस मधुके होषी हैं अर्थात मद्य और मधुके सेवनका आपने पापका मूल कारण बतलाया है इसलिए आप मधुद्वेषी कहलाते हैं (३५)। आपके मस्तकके केश अत्यन्त स्निग्ध और नीलवर्ष हैं इसलिए आप केशब कहलाते हैं। (तीर्थकर भगवान्के केश कभी भी श्वेत नहीं होते और मस्तकके सिवाय अ यत्र उनके वाल नहीं होते ।) अथवा क नाम आत्माका है आत्मस्वरूपकी प्राप्तिमें जो ईश अर्थात् समर्थ होते हैं ऐसे महामृनियोंको केश कहते हैं । उनका व अर्थात वास आपके ही चरेखोंके पास है इस-लिए भी आप केशन कहलाते हैं (३६)। आपके विष्टर अर्थात पीठके समान विस्तीर्ध अवस कहिए कर्ष हैं, इसलिए आप विष्ठरमवा कहलात हैं। अथवा विष्ठर अर्थात् विस्तीर्धा अवस कहिए अंगवास और अंगप्रविष्टरूप श्रुतकान ही आपके ओज हैं, इसलिए भी आप विष्टरप्रका कहलाते हैं (३७)। जापके वक्तःस्थल पर श्रीवत्स नामका लांखन वर्षात् रोमावर्त है, इसलिए जाम श्रीवत्सलांछन कहलाते हैं। अथवा श्रीवत्स नाम लक्ष्मीके पुत्र कामदेवका भी है। आपने अपने सीम्दर्वसे उसे भी लोखित या तिरस्कृत किया है। अथवा भीवस्सल अर्थात् लक्सीके स्नेही लोगों-का संसार-वास व्याद्यन कहिए विस्तीर्थी दोता जाता है, ऐसा प्रतिपादन करनेके कारण आप श्रीवत्सलोक्षन कहलाते हैं (३८)। भाषके अन्तरंग अनन्त चतुन्नवरूप और बहिरंग समवसरख रूप भीके पाये जानेसे आप शीयान कहलाते हैं ( ३६ )। आप अपने स्वरूपसे कभी भी क्यूत नहीं होत, रसलिए जन्मुत बहलाते हैं ( 🍅 )। नार्कोंके जनतक कर्यातु विनासक होनेते जाप

हात्रहाविको मर्को यस्य । चक लक्कं प्राची क्रय स तक्केकः । प्रावत् क्रमसापुण्यत् नामिर्यस्य स प्रवा सक्कः । क्रमसान्त्रमस्त्रमं का राज्यदीनामदस्यता इत्यविकारे संवायां नामिः । छम् प्रस्यय । जनाम् क्रम-प्रवेशकान् अदिति (अदिति ) तंबोधनार्ये गम्छति चा क्रमाक्षिमुक्तस्यितमध्यलोका अदिना मोक्षयाचका क्रय । अध्यका जनान् अद्यति मोर्चं गम्यति क्रनार्दंन । नन्धादेगुंः इनंतस्य युप्रत्यय ॥१०२॥ श्रीमुंक्तिसाक्तीं क्राव्ये आर्थिकनम्पा यस्य । श परमानन्दलक्ष्वं युक्तं कर्मति । श परमानन्दलक्षण सुर्वं मवत्यस्मात् । क्राम् आस्त्रमः सर्वजन्त्न पालयतीति । कृषो अदिवालक्ष्वो धर्मं केतन ध्वका यस्य । मृत्युं अन्तकं वयतीति । विकाय क्रपरित स्वमस्यमावं अद्यि केवलज्ञानलक्ष्य स्वोकाशकाशक लोचन यस्य । थामो मनोहर्ये देवं । अथायां स्वर्गं मर्त्यं पातालस्थिताना मञ्जवीकाना लोकनप्रायः नेत्रस्यानीय त्रिसोचन ॥१ ३॥\*

मरकान्तक कहलात हैं। क्योंकि जीवोको सदाकरखके द्वारा उन्हें नरकोमे गिरनसे क्यात हैं ( ४१ )। आपके विष्यक अर्थात चारों भोर द्वादश सभाओंके जीव ही सेनारूपसे समवसरणारें का विहारकालमें साथ रहते हैं इसलिए आप विष्यक्सेन कहलाते हैं। अथवा विष्यक् अर्थात तीनों लोकोंम जा सा यानी लक्सी विद्यमान है, उसके आप इन कहिए स्वामी हैं इसलिए भी विकासनेन यह नाम आपका साथक है (४२)। आपके पाणि अर्थात् हाथमे चक्रका चिन्ह है इस्रतिए योगिजन अपको चक्रपाणि कहते हैं। अथवा सेनारूप चक्रको जो पालते हैं ऐसे संस्क्षेत्रवर अर्थेचकी और चकवर्सी राजाओंको चक्रप कहते हैं। उनकी आप अग्रि अर्थात कीमास्वरूप हैं, धर्मवकके प्रवर्तन करनेसे सर्वकिरोमिए हैं इसलिए भी आप चक्रपाणि कहलाते हैं। अथवा चकप अथात् सुरेन्द्र नागेन्द्र, नरेद्र, मुनीन्द्रादिकों को भी आप अगिति कहिए इपदेश देते हैं इस अपेकासे भी आपका चक्रपाणि यह नाम सार्थक है (४३)। पदा अर्थात कमल पुष्पके समान आपकी नामि है, इसलिए आप पद्मनाम कहलाते हैं (४४)। जन अर्थात कनपदवासी लागोकी अदित कहिए संबोधनके लिए जाते हैं इसलिए आप जनाइन कहलाते 🖥। अथवा त्रिमुवनके मञ्यवन दीन होकर आफ्से मोक्सगर्गकी अईना अर्थात् याचना करते 🖹 इसलिए भी जनार्वन यह नाम साथक है ( ४५ )। श्री अर्थात मक्तिरूपी लच्मी आपके कंतका कार्तिगन करनेके लिए उद्यत है इसलिए आप श्रीकण्ठ कहलात हैं (४६)। दो अथात परमानम्द स्वकाव सालके करनेसे आप शंकर कहलाते हैं (४०)। शम अर्थात साल भन्य जीवोंको आपने श्राप्त होता है इसलिए आप शम्भु कहलाते हैं (४८)। क अर्थात जीवोंको पालन करनेके कारस आप कपाली कहलाते हैं। अथवा कि अर्थात् आत्माकी जो पाति कहिए रचा करते हैं. पेसे मुनियोंको 'कप' कहते हैं। उन्हें आप लाति कहिए रक्षत्रयके द्वारा विभूषित करते हैं इससे क्याली कहलात हैं (४६)। वृष अर्थात् अहिंसालकृषा धर्म ही आपकी केतेन कहिए खजा है, इसलिए आप पृपयेतन कहलाते हैं ( ५० )। मृत्युको आपने जीत लिया है, अत आप मृत्युक्य कहलाते हैं ( ५१ )। आपका विरूप अर्थात् रूप-रहित अमृत्तिक एवं इन्द्रिय समीचर केवलाकान-सप अस कहिए नत्र होनेसे योगिजन आपको विरूपास कहते हैं। अथवा विशिष्ट स्पन्नाती एवं त्रिश्वनके चित्तको हरख करनेवाले कापके विशास नेत्र हैं इसलिए भी आप विरूपान कहराते हैं। अथवा विरूप अर्थात् रूपादि-रहित अमृश्विक एवं केवलकात-गम्य कायका क्राय अर्थात् आत्मा है इसलिए भी आपके विरूपास करते हैं (५२)। आप वाम अर्थात् सनोहर देव हैं, अति सुन्दराकार हैं, इसलिए वासदेव कहताते हैं। अथवा वास अयोत् कामके शह महादेवके भी आप परमाराध्य देव हैं, इसलिए बामदेव कहलाते हैं। अथवा साम अर्थात सुन्दर खींधमेंन्द्रादि देव आपकी सेवामें सदा उपस्थित रहते हैं, इसलिए श्री अरूप बामवेश सहलाते हैं।

<sup>\*</sup>इस स्थानगर 'सुविभीविमशकान्द्रे**स कर्मकार्य विक्रितम्** दक्ताऔर अवस्थितिका हुसा है ३

क्यापति पश्चपतिः स्मरारिकियुराम्तकः । वर्षनारीकरी स्त्री अवी अवीः सदाविषः ॥१०४॥ वर्णस्वर्णाः अवस्थारिकारिकारिकार्ते सरः । महासेनस्तारकविष् गव्यकाषी विभावकः ॥१०२॥ विरोचकी विषयकं द्वाप्रधासा विभावसुः । द्विजाराच्यीः बृददानुविद्यमानुस्तमृतकृतः ॥१ ६॥

उमाया कान्ते कीर्नेश्च पति स्वामी। परातां सुर तर तिरक्षी पति स्वामी। स्तरस्य कर्न्यस्य स्वारे शतु । तिद्यां पुरा व म वरा मरयाव व्यानाययां अन्तको किनाशकः । अर्थे न विधाने अर्थ राजवो वस्य बोऽषंनारि , धातिष्ठवात वातन त व वातां वीक्षरं स्वामी। कर्नयां पीत्रम् तिरक्षत कर रोदिति आनन्दाश्रीय मंत्रति आत्तदर्शने सति। रक्ष्यस्य । मनत्वस्मादिश्वमिति। अर्धीव भवी मर्वेने इत्यय बातु अथवा वा अथात् वन्दनामें भ कहिए सूर्यं चन्द्र, स्त्र आदि आपके सदा विधामान रहते हैं, अत्यय आपको कामदेव कहत हैं। अथवा वामा अर्थात् अन्त्रत्यां और राजपित्यां आदि सुन्दर स्त्रियों के आप परम आरा यदेव हैं, इसलिए भी वामदेव कहताते हैं (५३)। तीनों लोकोंके लोचनरूप हानेसे आप त्रिलोचन कहलाते हैं। अथवा जन्मकाल हैं । अथवा त्रिलोचन कहलाते हैं। अथवा निर्मा लोकोंके अपके केवल हान और केवल दर्शन हैं। अथवा मन वचन, काय इन तीनो योगोंका आपने लोकोंने आप त्रिलोचन कहलाते हैं। अथवा मन वचन, काय इन तीनो योगोंका आपने लोचन अर्थात् मुण्डन किया है उन्हे अपने वशमे किया है इसलिए आप त्रिलोचन कहलाते हैं। अथवा सम्यन्दशन कान, चारित्रकृप तीन रक्षोंको जो लेते हैं ऐसे महामुनियोंको त्रिल कहते हैं। उनका ओचन अर्थात् समुदाय आपके पावा जाता है, इसलिए भी आप विलोचन कहलाते हैं। अथवा सम्यन्दशन ज्ञान अर्थात् समुदाय आपके पावा जाता है, इसलिए भी आप विलोचन कहलाते हैं। अथवा सम्यन्दशन आपने अर्थात् समुदाय आपके पावा जाता है, इसलिए भी आप विलोचन कहलाते हैं। अस्त्रती हैं। उनका ओचन अर्थात् समुदाय आपके पावा जाता है, इसलिए भी आप विलोचन कहलाते हैं। इसलाते हैं। इसलाते स्त्रती हैं। इसलाते स्त्रती हैं। इसलाते हैं। इसलाते स्त्रती होता हैं। इसलाते हैं हमलाते होता हो हमलाते हैं। इसलाते हैं। इसलाते हमलाते हमला

अर्थ — हे रमेश आप उमापति हैं, पशुपति हैं, स्मरारि हैं, त्रिपुरान्तक हैं अर्थनारीहवर हैं रुद्र हैं भव हैं भग हैं सदाशिव हैं, जगत्कक्ती हैं अन्धकाराति हैं, अनादिनिधन हैं हर हैं, महासेन हैं तारकाजित हैं गणनाथ हैं विनायक हैं विरोचन हैं विमद्रत हैं, द्वाहकात्मा हैं, विसा

वस हैं, द्विजाराध्य हैं बृहद्भानु हैं और तन्नपात् हैं ॥१०४-१ ६॥

क्याक्या—हे लक्सीके आगार आप कान्ति और कीर्तिके पति हैं इसलिए उमेश उमापति व्यादि नामोंसे पुकारे जात हैं (प्र.)। जो कम-व धनोंसे वंधे हैं ऐसे संसारी जीवोंको पशु कहत हैं उनके खाप छुड़ाने वाले हैं इसलिए पशुपति कहताते हैं (प्र.)। स्मर अधात कामदेवके खाप अरि हैं इसलिए स्मरारि कहलाते हैं (प्र.)। जन्म, जरा और मरणुरूप तीन पुरोंके आप अन्त करनेवाले हैं इसलिए त्रिपुरान्तक कहलाते हैं। अथवा मोच जानेके समय औदारिक तैजस और कामेण इन तीन शरीररूप पुरोंका खात करनेके कारण भी आप त्रिपुरान्तक कहलाते हैं। अथवा त्रिपुर कार्यात त्रैलोक्यके खन्तमें खापका 'क कहिए खात्मा निवास करता है इसलिए भी आप विपुरान्तक कहलाते हैं (प्र.)। अधाति-कर्मरूप आधे शतु बायके नहीं पाये जाते इस प्रकारके हेश्वर होनेसे खाप अर्धनारीश्वर कहलाते हैं (प्र.)। कर्मोंके मस्य करनेके लिए खाप रोह्रमूर्ति हैं, इसलिए खाप क्षत्रलाते हैं। अथवा आत्म-वर्शन होनेपर आप खितिश कहिए आनन्दके अभु होड़ते हैं इसलिए भी आप कर कहलाते हैं। अथवा आत्म-वर्शन होनेपर आप खितिश कहिए आनन्दके अभु होड़ते हैं इसलिए भी आप कर कहलाते हैं। क्या आप से विश्व कत्यक होता है, इसलिए आप मन कहलाते हैं। यथि आप कार कह करते हैं, वे नरक-विश्वाव कुर्यात्मों मान होते हैं। हस अपेका महातन्य है कि को आपकी निन्दा करते हैं, वे नरक-विश्वाव कुर्यात्में मान होते हैं। इस अपेका विश्व आपकी क्लान्य हमान हथा करवाता है (६१)। आपने क्षातके हार कार-कोचाल मोक्को मान होते हैं। इस अपेका विश्व आपकी क्लान्य हमान हथा करवाता है (६१)। आपने क्षातके हार कार-कोचाविको सस्य किया है, इसलिए मान क्लान है। क्षाव केवलानादि गुर्खों

र बहां से विनायक ताली माम विद्याले हैं । २ अब्बं के ब्राह्म के नाम क्रिक्ट हैं ।

भौवादिक म्नात्मनेपदी। मृज्यन्तेऽनेन कामकोषादयो ध्यानाम्नौ पच्यन्ते मस्मीक्रियन्ते स्वक्तिरे च कारके वंजायां धन् प्रत्यय । सदा सर्वकाल शिवं परमकल्याया अनन्त सुल वा यस्य ॥१ ४॥ जगता कर्ता स्थितिविधायक मर्णादाकारक । वा जगत क सुल इयक्ति जनातोति। अश्रक्षच्रहित सम्यक्त्वविधातक क काय स्वक्तप्र यस्य स आधक मोहकर्म तस्य अराति शत्रु मूलादून्मूलक । न विद्येते आदि-निधने उत्पत्ति मर्णे यस्य स बधोक्त । अनन्तमवोपार्जितानि अधानि प्रापानि जीवाना द्वारित निधकरोतीति। महती द्वादशगणालचणा सेना यस्य । राज्यावस्थाया था महती चतु सागरतयनिवासिनी सेना चमूयस्य । तारयन्ति ससारसमुहस्य पार नयन्ति भव्यजीवान् तारका , गणधरदेवानगारकेविलस् पुँपाध्यायसर्वसाधव , तान् जितवान् सर्वेषामप्युपरि वसूव तेन

को धारण करनेस भी आपका भर्गनाम साथक है। अथवा भन्यजीवोका पोवल करनेसे भी मर्ग कहलाते हैं (६२)। आपके सवा ही शिव अर्थात परम कल्याण पाया जाता है इसलिए आप सवा-शिय कहलात हैं। अथवा जो रात्रि-दिनका भेद न करके सदा ही भाजन पान करत हैं उन्ह सदाशि कहते हैं। आपके मतानुसार उन्हें सदा वा अर्थात संसार-समुद्रमें डवना पडेगा इससे भी सदाशिव कहलात हैं (६३)। आप जगतके कर्ता अर्थात स्थिति या मर्यादाके विधाता हैं इसलिए जगत्कर्त्ता कहलाते हैं। अथवा जगत्को के अर्थात् सुख प्राप्त कराते हैं इसलिए भी जगत्कर्ता कहलाते हैं (६४)। जगत को अन्धा करनेवाले मोहकर्मको भ्रन्धक कहते हैं उसके आप श्रराति श्रर्थात शत्र हैं, इसलिए अन्धकाराति कहलाते हैं। अथवा गाढ़ अधकार-पूर्ण तरक-स्थानको आधक कहते हैं आप जीवोंको नस्कोंमें गिरने नहीं देते अत नरकोंके शत्रु हैं इसलिए भी आधकाराति कहलाते हैं। अथवा अधकार पूर्ण कारारूप गृहमेंसे निकाल कर आप जीवोंको मोक्सें रखते हैं इसिलए भी अधकाराति कहलाते हैं (६५)। त्रादि नाम उत्पत्तिका है और निधन नाम मरएका है। आप जन्म और मरएसे रहित हैं इसलिए अनादिनिधन कहलाते हैं (६६)। अन त-भवोपार्जित पापोंके हरण करनेसे आप हर कहलात हैं। अथवा हा अर्थात हर्षको राति कहिए उत्पन्न करते हैं, इस लिए हर कहलाते हैं। अथवा ह' अर्थात् हिंसाके लिए आप र' कहिए अग्निस्वरूप हैं, क्योंकि हिंसाका सर्वथा निवेध करते हैं इसलिए भी हर कहलाते हैं (६७)। आपके राज्यावस्थामे द्वादशगण लक्षण महा सेना थी, इसलिए आप महासेन कहलाते हैं। अथवा मह अर्थात पूजाकी अतिशोभा को महासा कहत हैं। आप उस पूजातिशयके इन अर्थात स्वामी हैं इसलिए भी महासेन कहलाते हैं। अथवा सा नाम लक्ष्मी और सरस्वती का भी है। आप दोनोंके ही महा स्वामी हैं अत महासेन कहलात हैं अथवा समवसरणमें स्थित महान सिंहासनको महासा कहते हैं। उसके ऊपर स्थित आप इन अर्थात् सूर्यके समान प्रतिभासित होते हैं इसलिए भी श्राप महासेन कहे जाते हैं (६८)। जो भव्य जीवोंको संसार-समुद्रसे तारते हैं ऐसे गणधरदेवादिको तारक कहते हैं। आपने अपने दिव्य उपदेशके द्वारा उन्हें जीत लिया है इसलिए आप तारकजित् कहलाते हैं। अथवा तार ऋर्यात उच शब्द करनेवाले मेघोंको तारक कहत हैं। आपने अपने गम्भीर तार-रवसे ज्यहें जीत लिया है, इसलिए भी जाप तारकजित् कहलाते हैं। संस्कृतमें **ड**ल और र में भेद नहीं होता इस नियमके अनुसार संसारको ताहना देनेवाला मोहकम ताहक कहलाता है। आपने उसे जीत लिया है इसलिए भी चाप तादकजित या तारकजित कहलाते हैं। श्रथवा रमसानमें ताली क्जाकर नाचनेवाले रुद्रको तालक कहते हैं। आपने उसे भी जीत लिया है इसलिए तालक्जित् या लारकजित् कहलाते हैं। अथवा मोच-पुरके किवाड़ोंपर तालेका काम करनेवाले अन्तराय कर्मकी तालक कहते हैं आपने उस अन्तराय कमको भी जीत लिया, इसलिए आप तालक्षजित् कहलाते हैं (६६)। गरा अर्थात् द्वादश भेदरूप संघके आप नाथ हैं, अतं गरानाथ कहलाते हैं। अथवा नाथ भातुका ऐरवर्ष और आयोगिव देना भी अर्थ है। साप गताको ऐरवर्ष भी प्रदान करते हैं और

तारकिवदुक्यते । गयास्य द्वादशमेदस्यस्य नाथ । विशिष्टाना गयोत्तर-सुरेन्द्र-नागेन्द्र विश्वापर मास्यादीनां नायकः ॥१०%॥ विशिष्ट रोचन हायिकसम्पन्तं यस्य । विश्वतः आकाशाद् रत्नं रक्ष्मार्ष्टिरंत्य यस्माद्वा दातुर्वे दे विश्वतः सम्प्राप्ति स्वाप्ता स्वाप्तायः । स्वया विश्वतः आकाशादः रत्न अन्तरीक्षचारित्वात् । द्वादशानां गर्यानामात्मा जीवमायः । स्वया द्वादशः अंगानि आत्मा स्वभावो यस्य । वा द्वादशः अनुमेक्षा आत्मानि क्षात्मार्थाः । कर्मेन्वनदहन् कारित्वात् विभावतः अभिक्तः । द्विज्ञानां गुनीनामाराज्यः । वृहतः अलोकस्यापि अपर्यन्तकस्यापि व्यापिनी भानवः केवलकानिकस्या। यस्य । चित्रा विज्ञाकीलोन्यलोकचित्तचमत्कारकारिकी विश्वप्रकाशकत्वात्

माशीर्वाद भी देते हैं, इसलिए भी गणनाय कहलति हैं (७०)। माप गणीन्द्र, सुरेन्द्र जागेन्द्र, नरेन्द्र विद्याधरादि त्रिशिष्ट पुरुषोंके नायक है और स्थयं विगत-नायक हैं अर्थात् आपका कोई दूसरा स्थामी नहीं हैं, आप ही त्रैलोक्यक एकमात्र स्वामी हैं, इसलिए विनायक बहुलाते हैं (७१)। आप विशिष्ट रोचन अर्थात् ज्ञायिकसम्यक्त्वके धारक हैं, अत् योगिजन आपको विरोचन कहत हैं। अथवा रीचन शुरू लोचन श्रीर दीप्तिका भी वाचक है। आप विशिष्ट दीप्तिके और केवलक्शानरूप नेत्रके धारक हैं. इसलिए भी आप विरोचन कहलाते हैं। अथवा आभरखके विना ही आप विशेष शोभित होते हैं। अथवा रोचन अथात् संसारसे प्रीति आपकी विनष्ट हो चुकी है इत्यादि विभिन निरुक्तियोंकी अपेन्ना से भी बिराचन नामको सार्थक करते हैं (७२)। श्राकाशमें श्रन्तरीच गमन करनेसे आप वियद्रज अथात् आकाशके रज कहलाते हैं। अथवा आपके कल्याणकोंमें आकाशसे रजींकी वर्षा होती है इसलिए भी लोग आपको वियद्रन कहते हैं। अथवा निर्वाण-लाभ करनेपर लोकाकार्शक अन्तमे स्थित ततुवातवलयके आप रत्न होंगे अथात् वहा विराजमान होंगे, इस अपेकासे भी आप वियदन नामको साथक करत हैं (७३)। आप द्वादश गर्योंके आत्मा हैं, अर्थात् जीवन-हेतुक प्राणस्वरूप हैं इसलिए द्वादशात्मा कहलाते हैं। अथवा श्रुतज्ञानके द्वादश अंगरूप ही आपका श्रात्मा है इसलिए भी श्राप द्वादशात्मा कहलात हैं। श्रुतहान श्रीर केवलझानमें केवल प्रत्यच-पराच्छत भद् माना गया ह किन्तु सर्व पदार्थोंको विषय करनेकी ऋषेन्ना दोनों समान हैं (७४)। विभा-वसु शब्द अग्नि, सूय चन्द्र, रुद्र आदि अनक अर्थांका वाचक है। आप अग्निके समान कर्मोंको भस्म करते हैं, सूर्यक समान मोहरूप अधकारको दूर करते हैं, चन्द्रके समान ससारके दुःख-सन्तप्त प्राणियोको अस्तकी वर्षा करते हैं और खंके समान कर्मोंकी सृष्टिका प्रलय करते हैं, इसलिए उक्त सभी अर्थोकी अपेका आप विभावसु नामको सार्थक करते हैं। अथवा विभा अर्थात् केवब्रह्मानरूप विशिष्ट तेज ही भापका वसु अथात् धन है, इसलिए भी आप विभावसु कहलाते हैं। अथवा आपके साग्निष्यम विश्वा, वसु ऋादि देवगेण प्रमा विद्दीन हो जाते हैं। ऋथवा जो विशिष्ट मा अर्थात तज पुक्षकी रक्षा करे, उसे विभावा कहते हैं आपको सू अथात् प्रसंच करनवाली माता ऐसी ही विभावा है, अत आप विभावसु कहलाते हैं। अथवा राग-द्रेषादि विभाव परिणामोंके आप विनाशक हैं, इस क्योंका भी आप विभावसु कहलाते हैं (अर्)। मातासे जन्म लेनेके प्रधात जो सन्यन्द्शनको धारस करते हैं, बत और चारित्रको पालन करते हैं, ऐसे बाह्यस, चत्रिय, वैश्योंकी हिज कहते हैं, ब्रसी पुरुष भी द्विज कहलाते हैं। आप एसे द्विजोंके आराज्य हैं, इसलिए द्विजाराज्य कहलाते हैं। अथवा माताक ज्वरसे जन्म लेनेके प्रधात अंडेमें से भी जन्म लेनेके कारण पश्चिमों को ब्रिज बहत हैं। पश्ची तक मी अपनी बार्सासे आपका रोख-गाम करके आपकी आराधना करते हैं, इसलिए मी आप डिजाराध्य कहलाते हैं। ऋथवा द्विज नाम दांतींका भी है। योगिकन ध्यानके समग्र दांतींके उत्पर वांतींको करके एकाम हो आपकी आराधना करते हैं, इसलिए भी द्विजारांच्य हैं (७६)। जाननेकी अपेना असोकाकाक्षके पर्यन्त माग तक आपके केवलकानरूप सूर्यकी मानु अर्वात् किरही केतडी हैं... पेसी बृहद् अर्थात् विज्ञात किरवोंको भारत करनेते और बृहद्वात् बहलाते हैं। वापवा वारका

ब्रिजराज सुधाकोचिरीवधीक्ष कलानिधि । नक्षत्रनाथ श्रभांश सोस कुसुर्वान्थव ॥१००॥ क्षेत्रवभोऽनिजः पुण्यजन पुण्यजनेश्वर । धर्मराजो भोगिराज प्रचेता भूमिनम्दम ॥१ ॥॥ सिंहिकातमयरङ्गाधानन्त्रनो बृहतांपति । पूर्वदेवीपदेश च द्विजराजससुस्रव ॥१ ६॥

॥ इति महाशतम् ॥

भानधः केवलकानिकरणा यस्य । तन् काय न पातयति छग्नस्थायरथाया नियतवत्तानुपवासान् कृत्वापि लोकानां भागंदर्शनार्थे पारणा करोति । अथवा भगवान् मुक्तियतो यदा भविष्यति तदा तनो परमौदारिकचरमक्षरीरात् किंचिवृनशारीराकार सिद्धपर्यायाकार मध्यजीवान् प्रतिपात्तयति ज्ञापयतीति ॥१ ६॥

द्विजाना विप्र-विषय-वैश्याना एजा स्थामी । सुधावत् श्रमृतवत् लोचन सौस्यदायक शोची रोचि र्यस्य । श्रोषधीना जन्म जरा मरखनिवारखभेषजानां सम्यग्दर्शन शान चारित्र तपसामधीश स्वामी श्रोषधीश

पुण्यरूप भानु अति महान् है, इसलिए बृहद्वानु कहलाते हैं। अथवा आपका केवल झानरूप महान् सूर्य लोक और अलोक को जानता है, इसलिए आप बृहद्वानु कहलात हैं। अथवा बृहद्वानु नाम अग्निका भी हैं। आप अग्निके समान पाप-पुञ्जको जलाने वाले हैं इसलिए योगिजन आपको बृहद्वानु कहते हैं (७०)। आपके केवल झानरूप सूर्यकी किरणें चित्र-विचित्र हैं अर्थात् त्रैलोक्यके चित्रमां चमत्कार उत्पान करनेवाली हैं, क्योंकि वे विश्वकी प्रकाशक है अत आपको साधुजन चित्रमानु कहते हैं। अथवा आपका पुण्यरूप सूर्य संसारको चित्र अर्थात आध्रयं उत्पान करनवाला है, इसलिए भी आप चित्रमानु कहलाते हैं। अथवा आपका देखकर मानु भी आध्रयंसे चित्रत रह् जाता है, क्योंकि आप काटि भानुसे भी अधिक प्रभाका धारण करत हैं (७८)। कैवल्य प्राप्तिके पूर्व तक शरीर का पात आपको अभीष्ट नहीं है, यही कारण है कि आप अनुलबलशाली होने पर भी दीचा महण करनेके पश्चात् शरीरकी स्थित रखने और लोगोको साधु-माग दिखानके लिए पारणा करत हैं। अथवा आप मुक्तिगमनके पश्चात् परमोदारिक चरम शरीरसे किचित्न शरीराकारवाली सिद्धपयायको भव्यजीवोक लिए पतिपादन करते हैं, इसलिए आप तन्नपात् कहलात है (७६)।

अर्थ-हे जिनेश्वर, आप द्विजराज हैं सुवाशोचि हैं, खीववीश हैं कलानिधि हैं, नच्छ नाथ हैं, छुत्रांछु हैं, सोम हैं, कुमुदबान्धव हैं लेखवंभ हैं खनिल हैं पुण्यजन हें पुण्यजनेश्वर हैं, धर्मराज हैं, भोगिराज हैं, प्रचेता हैं, भूमिनन्दन हैं सिहिकातनय हैं, छायानन्दन हें बृहतांपति

हैं. पूर्वदेवोपदेश हैं और द्विजराजसमुद्भव हैं ॥१ ७-१०६॥

क्याक्या—हे जिनेश, आप द्विजों अर्थात ब्रितियों के राजा हैं इसलिए द्विजराज कहलाते हैं। अथवा संसारम केवल वो वार ही जन्म लेनेवाले विजयादि अनुत्तरिवमानवासी अहमिन्हों के आप राजा हैं। अथवा जरा अर्थात् वृद्धावस्था बलित और पिततके भेदसे दो प्रकारकी होती है। अपिर्म मुरियाँ पढ़नेको बिलत और केशों के रवेत होनेको पिलत कहते हैं। आप इन दोनों ही प्रकारकी जराओंसे रहित हैं, अर्थात् जीवन-पर्यन्त आपकी युवावस्था बनी रहती है। अथवा स्त्री और पुरुष इन दोके संयोग हाने पर उत्पन्न होनेवाले कामको भी द्विज कहते हैं। उसे जो 'राति' कहिए महण्य करते हैं, अर्थात् उसके बशमें हो जाते हैं, ऐसे हरि, हर, ब्रह्माको द्विजर कहते हैं। उनके अतका आप 'अजित' कहिये निराकरण करते हैं, अतथव द्विजराज कहलाते हैं (५०)। आपके झानकी शोचि अर्थात किरणें सुषाके समान संसारको सुखदायक हैं, अत आप सुधाशोचि कहलाते हैं (५९)। संसारमें रोगोंके निवारण करनेवाली जितनी भी औषधियाँ हैं, उनसे जन्म, जरा और मरणकप रोग दूर नहीं होता, आप उनके भी निवारण करनेवाली रक्षत्रयहण कोषधिक प्रयोग हैं, अतः औषधिक प्रवास का अर्थाव करनेवाली हैं। अर्थाव व्यवस्थ अर्थाव स्रात्म स्थात हैं, अतः औषधिक प्रयोग होता, आप उनके भी निवारण करनेवाली रक्षत्रयहण कोषधिक प्रयोग हैं, अतः औषधीश, औषधीश्वर आदि नामोंसे पुकारे जाते हैं। अर्थाव व्यवस्थ अर्थाव

१ यहाँते लेकर कुमुदबान्भव तकके नाम चन्द्रमाके हैं।

क्य-अर प्रवानिवास इत्यर्थः । कलानां इत्यतिकस्थाना होके प्रसिद्धानां निषिः निषानम्तः । नदानाथां अन्वनित्तात्तिनां नाम स्वामी । श्रुभा उज्यक्ताः कर्ममाक्यकंकरहिताः सरानः केवलज्ञानिकस्था वस्य । स्ते उत्यादयति समृतं मोर्चं सोम स्थते मेवमस्तके समिषिन्यते वा सोम । अस्तिहुसुपृद्धिणीपदमाया स्तुम्यो मः । कुमुदानां भव्यकेत्वाचाा बान्यवः उपकारकारकः मोद्यमापकः । स्रथवा कुत्तिते स्थमेपादिहिता कर्माचा सुद्ध हवाँ येवा ते कुमुद तेवामवान्यवः सन्मतीन्त्रोदकः ॥१००॥ सेकेषु देवेषु श्रुपम श्रेष्टः । न विद्यते इला भूमिर्यस्य स स्रनिल त्यक्तराज्यस्थात् कर्धान्तरिक्षचारित्वाद्वा, तनुवातश्रक्षये निर्यापारः स्थास्य तीति वा । पुष्पा पवित्राः पापरिक्ताः कनाः वेवका सस्य, पुष्पकननो सा पुष्पकन । अन्तगर्मितार्थीमर्थं

शरीरके दाह या मारणकी बुद्धिको श्रीषधी कहते हैं। जैसे मृत पतिके साथ चितामें जलना, सती होना, नदी-समद्रादिमें गिरकर भरना, फाँसी श्रादि लगाकर भरना इत्यादि ज्यायोंसे श्रात्मघात करना । इस प्रकारके आत्मधातको आपने महापाप कहकर 'श्यति' कहिए निराकरण किया है. इसलिए भी आप औषधीश नामको चरितार्थ करते हैं। अथवा तपरचरणादिके द्वारा कर्मोंके जलानेकी बुद्धिको भी स्रोवधी कहते हैं। उसके द्वारा ही 'शे' कहिए सबा सुख प्राप्त होता है इस प्रकारके उपदेशको देनेके कारण भी आप श्रीवधीश नामको सार्थं करते हैं ( दर )। आप लोक-प्रसिद्ध बहत्तर कलाओंके निधि अर्थात् भेडार हैं अतः कलानिधि कहलाते हैं। अथवा क अर्थात् आ मस्वरूपको जो लावे, प्राप्त करावे; ऐसी बारह भावनात्र्योको कला कहते हैं। आप उनके निधि अर्थात् अञ्चयस्थान हैं, इसलिए भी कलानिधि कहलाते हैं ( ५३ )। अश्यिनी, भरागी इत्यादि नक्तत्रोके आप नाथ हैं इसलिए नक्तताथ फहलाते हैं। अथवा नक्त अर्थाल व्यायायको आपने नाथ कहिए संतापका कारता कहा है। अथवा नत्त नाम गति अर्थात ज्ञानको है उसका जा त्राण करते हैं उन्हें नचत्र अथात् झानी कहते हैं। उनके आप नाथ है अतः आप नक्तत्रनाथ कहलाते हैं ( =४ )। आपके केवलकानरूप सूर्यकी अशु अर्थात् किरगा अत्यन्त शुक्र या उज्ज्ञल हैं, क्योंकि व कर्ममल-कलंकसे रहित हैं, इसलिए आप शुआंशु कहलात हैं। अथवा लोकालोकके प्रकाशक शुभ्र बांशु अर्थात् निर्मल बात्ममदेशोंको आप धारण करते हैं इसलिए शुआशु कहलाते हैं। अथवा अंशु नाम शिष्योंका भी है, आपके विविध झान और ऋदियोंके धारक अनेक निर्मेल तपस्वी शिष्य विश्वमान हैं, अतः आप शुआंशु नामको साथक करते हैं (प्य.)। आप सूते कहिए अस्त और मोचको उत्पन्न करते हैं, इसलिए सोम कहलाते हैं। अथवा 'सूयत अर्थात् मेरुमस्तक पर देवोंके द्वारा अभिषिक होते हैं, इसलिए भी सोम कहलाते हैं। अथवा सा नाम सरस्वती और लक्ष्मीका है, आप इन दोनोंसे उसा अर्थात् युक्त है। अथवा जमा नाम कान्तिका भी है, जाप जमाके साथ शोभाको प्राप्त होत हैं, इसलिए भी सोस कहताते हैं (८६)। इमुद वर्षात् भव्यजीवरूप कमलेकि व्याप वान्यव हैं, उपकारक हैं उन्हें मोक्सें पहुँचाते हैं, इसलिए आप कुमुदबान्धव कहलाते हैं। अथवा 'कु' अर्थात पृथ्वीपर जो मोक्को प्राप्त होते हैं, ऐसे इन्द्र, नरेन्द्र, घरखेन्द्रादिको कुमुद बह्दते हैं। उनके आप बान्धव हैं। अध्यक्ष अरवमधादि हिंसा कमैवाले कुत्सित कार्योमें जिन्हें हव हो, ऐसे पापी याक्रिकों के कुन्द कहत हैं। आप उनके अवान्धव हैं, क्योंकि उनके मतका आप उच्छेद करते हैं ( ५० )। लेख नाम देवांका है। भाप उनमें ऋषम अर्थात् सर्वजेष्ठ हैं, इसलिए लेखर्पम कहत्वाते हैं ( ८८ )। इसा सर्वात पुरुषी जिसके पास न हो, उसे अनिल कहते हैं। जापने सर्व राज्यलक्सी, पृथिवी आहिका परिस्थाग कर दिया है, इसलिए आप भी अनिल कहजाते हैं। अथवा आप गगन-विद्वारी हैं पूथ्यों के आधारसे रहित हैं ( मह )। पुण्य अर्थात् पवित्र या पापसे रहित जन ( मनुस्य ) आपके सेवक हैं, इसलिए बाप प्रव्यक्रम कहताते हैं। बायवा भक्तोंको या संसारको प्रव्यके जनक

नाम पुण्यं जनयतीति पुण्यजनक इति भाव । पुण्यजनानां पुण्यवत्पुरुषायामीश्वरः । वर्मस्य अहिंसाराय्यस्य चारित्रस्य रक्षत्रयस्य उत्तमक्तमादेश्च राजा स्वामी । मोमिनां नागेन्द्रादिदेवाना राजा । श्रयथा मोमिनां दर्शांग मोगयुक्ताना चक्रवर्तिना राजा । प्रष्टुण्ट सर्वेषां तु खदारिद्रनाशनपरं चेतो मनो यस्य । भूमीनां अधीमध्योश्वे लक्ष्यात्रैलोक्यलोकान् नन्दयति समृद्धिदानेन वधयतीति ॥१ ८॥ त्रिकाज्ययनशीला सिंहिका लीयकरक्तनी, तस्यास्तनयः पुत्र । राहुवत् पापकर्मसु कृर्चित्तत्वाद्वा सिंहिकातनय । छाया शोमा नन्दयति वर्षयतीति । अथवा छायाया श्रशोकतरुच्छायायां वैलोक्यलोकं देवाया मिलितं नन्दयति श्रानंदित शोकरित च करोति । वृद्दवा तुरेन्द्र नरेन्द्र सुनीन्द्राया पति । पूर्वदेवानामसुरादीनासुपदेष्टा सहेशपरियामनिषेषक । द्विजानां राजा च सद्भत सहवः भवो जम यस्य ॥१ ६॥

#### ॥ इति ब्रह्मशतम् ॥

अर्थात् उपादक हैं इसलिए भी पुण्यजन कहलाते हैं ( ६० )। आप पुण्यवान् जनोंके ईश्वर हैं, अत पुण्यजनेश्चर हैं (६१)। आप अहिंसा-लज्ञास धर्मके रत्नत्रयके या उत्तम ज्ञासिकप दश धर्मीके राजा हैं इसलिए त्राप धर्मराज कहलाते हैं। अथवा धमाथ अथात पशुहोमके लिए जो 'र कहिए अग्निको सदा अपन घरमे रखते हैं ऐसे ब्राह्मणोंको धर्मर कहते हैं। उनका आप अजित कहिए निराकरण करते हैं इसलिए लोग आपको धर्मराज कहत हैं (६२)। भोगी अर्थात् नागकुमारोंके आप राजा हैं। अथवा दक्षाग भोग भोगनेवाले चक्रवतियोंके आप राजा हैं इसलिए आपको भोगिराज कहते हैं (६३)। आप सर्व प्राणियोंके दु ल-दारिझ-नाशक प्रकृष्ट चित्तके धारक हैं अत प्रचेता कहलाते हैं। अथवा आपके मनका व्यापार प्रगत अथात प्रणष्ट हो चुका है यानी आप मनके सब संकल्य-बिकल्योंसे रहित हैं इसलिए भी प्रचेता कहलाते हैं (४६)। तीनो लाकोकी भूमियोको अर्थात् उनपर रहनेवाले प्राणियोको आप आन द पहुँचाते हैं इसलिए भूमिनन्दन कहलाते हैं (६५)। सिंहके समान पराक्रमशालिनी श्रीर त्रिजगज्जयन शीला आपकी माताको लोग सिंहिका कहत हैं उसके आप पराक्रमी बलशाली तनय अथात् पुत्र है, इसलिए सिंहिकातनय कहलाते हैं। श्रथवा सिंहिकातनय राहुका भी नाम हं। पापकर्म करनेवाले लोगोंके लिए आप राहुके समान कर हैं (६६)। आप छाया अथात् शोभाको 'नन्दयति कहिए बढ़ाते हैं इसलिए छायान दन कहलाते हैं। श्रापके ग्रुभागमनसे संसार सख सम्पन्न हो जाता है। अथवा आपकी व दनाके लिए आये हुए भ यप्राणी अशाकयृक्षकी छायामे आकर आनिन्ति हो जात हैं श्रीर श्रपना श्रपना श्रोक भूल जाते हैं इसलिए भी आप छायानन्दन कहलाते हैं। श्रथवा छाया शब्द शोभा काति सूयभायी त्यादि अनेक अर्थोंका वाचक है आप उन सबके सानन्द-वर्षक हैं (१७)। इहता अर्थात् सुरेन्द्र, नरेन्द्र मुनी द्रादिके आए पति हैं, इसलिए ब्रहतापति या ब्रहस्पति कहलाते हैं (६८)। पूर्वदेव अर्थात् असुरादि राज्ञसोके आप उपदेष्टा हैं उनके श्रशुभ श्रीर संक्षश प्रचुर-कर्मीका निषेध करते हैं, इसलिए पूर्वदेशोपदेष्टा कहलाते हैं। अथवा चतुरक्ष पूर्वधारी गगाधर देवोंके भी आप उपदेष्टा हैं ( ६६ )। द्विज और राजाओंको आपके ज्यसे समुद् अर्थात् इर्ष उत्पन्न होता है इसलिए आप द्विजराजसमुद्रव कहलाते हैं। अयवा द्विज अर्थात् मुनियोमें जो राजतः कहिए शीमित होते हैं, ऐसे रबन्नयको द्विजराज कहते हैं। र्वत्रवधारियोंमें ही आपके शुद्ध आत्मस्वरूपका जन्म होता है, इसलिए भी द्विजराजसमुद्धव फहलाते हैं (१००)।

## (९) अथ पुरस्ततम्

हुदौ एकका शावयः वर्धभिक्त्यपानयः । समन्तभव्र सुपतः व्यविके मूतकोद्गित्र ॥१३०॥ सिद्धार्थो भागजित्कास्या विक्रिकेस्यवाच्याः । सोविक्तको निर्धिकत्वपर्यकोश्वयवाच्यि ॥१३१॥ महाकृषासुर्वीराज्यवादी संवापशासकः । सामान्यकाच्याच्या पंचाक्यमधासारक् ॥११२॥ भूतावैशायमासिद्य चतुर्भूमिकशासनः । चतुरावसम्बद्धाः निराधमित्रन्तवः ॥११३॥

बुद्धिः केवलकानसञ्ज्ञा विश्वते यस्य । अयथा बुज्यते जानाति सर्वमिति । उत्तमज्ञमामार्वपार्वव सत्यशौज्ययमतपस्त्याणिकं ज्यावक्षाचर्याणि दशास्त्रवाणि धर्माणां इत्युक्ताना दशाना वल सामस्य यस्य । अयथा दो दया वोषश्च तान्यां सवल समधों दशवल , श्लेषत्वात् स शयोर्न मेद । स्त्रमते शक्तोति शक्त तीर्यकृतियता शक्तस्यापत्य पुमान् । अयथा अक अग कृतिलायां गतौ न्वादी परस्मेपदी । अवनं आक केवलकानम्, श सुल अनन्तसी स्वम् श च आकश्च शाकी, प्तयोनियुक्त शाक्य । यदुगवादित । पद् वीषपुद्गलधर्माधर्मकालाकाशान् पद्मव्यस्त्रान् पदार्थान् अभि समतात् ज्ञानातिति । तथिति सत्यभूत् गत कान यस्य । समन्तात् सर्वत्र मह कत्यायां यस्य । अथवा समन्त सम्पूर्णस्त्रमाच मह शुभं यस्य । शोभन गत गमन यस्य । अथवा सुगमना अप्रदेशे

भर्य — हे बोधिनिधान, त्राप बुद्ध हैं, दशकत हैं शाक्य हैं, यहिमक हैं, तथागत हैं, समन्त भद्र हैं, सुगत हैं श्रीधन हैं भूतकोटिदिक हैं सिद्धार्थ हैं, मारजित हैं शास्ता हैं, चिएकैकसुल चए हैं बोधिसत्त्व हैं निर्विकलपदर्शन हैं अद्वयवादी हैं महाकृपाल हैं नैरात्म्यवादी हैं, सैतानशासक हैं सामान्यलच्छाच्छा हैं पैचस्कन्वमयात्महक हैं मृतायभावनासिद्ध हैं चतुभू मिकशासन हैं चतुरार्यसत्यवक्ता हैं निराशयित हैं और अन्वय हैं।।११०-११३।।

व्याक्या — यद्यपि बुद्ध आदि नाम बौद्धधर्मके प्रस्थेता बुद्धके हैं तथापि प्रन्थकारने अपने पाडित्यसे स्वमतके अनुसार अथ करके उन्हें जिनेन्द्र भगवान पर घटित किया है। हे बोधिके निधान आप केवलक्कानरूप बुद्धिके धारण करनेवाले हैं इसलिए बुद्ध कहलाते हैं। अथवा सबै जगत्को जानत है इसलिए भी बुद्ध कहलाते हैं (१)। आपके समा, मादव आर्जव आदि दश धर्म बल अथात् सामध्यक्तप हैं, इसलिए आप दशबल कहलाते हैं। अथवा द' शब्द क्या और बोधका वाचक है, इन दोनोके द्वारा आप सबल अर्थात् सामध्यवान् हैं, इसलिए भी योगिजन आपको दशवल कहते हैं। श्लेषार्थकी अपेका स और श में भेद नहीं होता। बौद्रमतमें बुद्धके दान, शील चान्ति बीय ध्यान शान्ति सामध्ये उपाय, प्रशिधान और ज्ञान ये दश बल माने गर्ब हैं (२)। जो सब शक्तिवाले कार्यों के करनेमें समय हो, उसे शक कहते हैं इस निरुक्तिके अनुसार तीबैकरोंके पिता शक कहे जाते हैं। आप उनके पुत्र हैं, इसलिए शाक्य कहलाते हैं। अथवा शास्त्र अर्थात् सुख और अक यानी झानका धारख करनेसे भी आप शाक्य कहलाते हैं। बौद्धमतमें बुद्धको शक राजाका पुत्र माना जाता है (३)। जीवादि अह द्रव्योंको उनके अनन्त गुण और पर्यायोंके साथ भलीमांति जाननेसे आप यहसिस कहलाते हैं। बुद्धके दिञ्यचन्, विञ्यक्षीत्र पूर्वभवस्मरण, परिचलकात, काकावच्य और ऋदि ये छह अभिका पाई वाती है इसलिए उन्हें पद्भिक्त कहते हैं (४)। आपने वस्तुस्वस्वको तथा कहिए यथार्थ कृत अर्थात् जान जिया है, इसलिए आप तथा-गत कहताते हैं (५)। काम 'समन्तात्' कार्यात् सब कोरसे मह हैं, जगत्के कल्यास कर्ता हैं, असवा सापका स्थमाव अस्यन्त सह है, इसलिए आम ससन्तमह कहलाते हैं (६)। सुन्दर गत अर्थात् गमन करनेसे कावका सुन्दर गत अर्थात् केनलकान भारत करनेसे आप सुगत कर्ताते हैं। अववा सुना अर्थात् सुन्दर और साने गमन करने बाली 'ता' श्रीहर तक्सी आपके पाई साती है इस्रिक्ष भी काप सुगत कहताते हैं (%)। भी कर्मात् रवन्युक्यां विकास तक्सीकी वर्गानेके विका

गामिनी ता सक्मीर्यस्य । अिया सक्या धनी मेघ , कनकप्रकितात् । वा अिया सक्या केवलकानादि सक्याया निर्वृतः । भूताना आियानां कोटीरननाजीवान् दिखति कथयति मुक्तिगरेष्विप क्षनन्तजीवेषु सम्परे अनन्तजीवेष कर्नाति न कदाचिदिष बीवरिशाद्यो भवतीति शिक्यिति भूतकोटिदिक् ॥११०॥ सिद्धा आितागाता अर्था धर्मार्थकाममोन्नाश्चल्यारे यस्य । मार कद्यंद्रप खितवान् । शास्ति विनेयचारान् धमशिक्यिते । सर्वे उत्रीपर्वतत्वीदय पदायां एकस्मिन् क्यो एकस्मिन् समये उत्याद व्यय श्रीव्य प्रयेश युक्ताः स्विश्वाक्षा ईदृश वचन एकमिद्दितीय शोभन सन्ध्या सर्वेशत्वलाष्युनं यस्य स तथोक्त । रकत्रयपरिप्राप्तिवौधि बोधे सस्य विद्यमानत्वं आस्तित्व स वरूपतया सर्वेषु प्राणिषु शक्तिरूपतया विद्यते यस्य मते स बोधिसत्व । निर्विकल्य श्रविशेष सत्त्वालोकममात्र दर्शन यस्य स तथोक्त । अथवा निर्विकल्यानि विचारपिदितीन दर्शनानि अपरमतानि यस्य स तथोक्त । निश्वयनयमाअल्य आल्या च कर्म च एतद्द्वय न द्वय वदतिस्य वमवश्य अद्यवादी ॥१११॥ कृपा विद्यते यस्य स कृपालु महाआवी कृपालु महाअपालु तिद्वित

आप धनके समान हैं क्यों कि आपके स्वर्गावतारके पूर्वसे ही भूतल पर रत्न-सुवर्णकी वर्षा होने लगती है। इसलिए श्रीघन कहलाते हैं। अथवा केवलक्कानरूप लदमीसे आप घनीभूत अर्थात निर्वत हैं अखण्ड ज्ञानके पिण्ड हैं ( = )। भूत अर्थात प्राणियोंकी 'काटि' कहिए अनन्ते संख्याको उपदेश देनके कारण आप भूतकोटिविक कहलाते हैं। आपके मतानुसार प्राखियोंकी संख्या अन त है, निर तर माज्ञमे जाने पर भी उनका कभी अन्त नहीं आता। अथवा प्राणियोंके कोटि-काटि पूर्व भीर उत्तर भवोका आप जानते हैं और उनका उपदेश देते हैं। अथवा प्राणियोंको जो मिथ्या उपदेश के द्वारा कोटियन्ति कहिए बाकुल-व्याकुल करते हैं ऐसे जिमिनि कपिल, कणाद आदिका भी आप समागका उपदेश देते हैं अत भूतकोटिविक् कहलाते हैं। अथवा जीवोके कोटि अर्थात् झानादि गुर्णोंके अतिशय वृद्धिका उपदेश देते हैं। अथवा अनन्त प्राणियोंके आप विश्रास स्थान भूत हैं उनके आश्रयदाता हैं इसलिए भी आपका यह नाम सार्थक है ( ६ )। श्रापको श्रर्थ श्रर्थात चारों पुरुषाथ सिद्ध हो चुके हैं अतः आप सिद्धार्थ हैं। अथवा सिद्ध अवस्थाको प्राप्त करना ही आपका अथ कहिए प्रयाजन है। अथवा जीव आजीव आदि नव पदाथ आपके द्वारा प्रसिद्धिको प्राप्त हुए हैं इसलिए आप सिद्धाय कहलाते हैं। अथवा मोचका कारणभूत अर्थ कहिए रक्षत्रय त्रापके सिद्ध हुआ है, इसलिए भी आपका यह नाम सार्थक है (१ )। मार अर्थात काम विकारके जीत लेनसे आप मारजित् कहलाते हैं। अथवा मा अर्थात् लक्ष्मी जिनके समीप रहती है, ऐसे इन्द्र, भरलेन्द्र नर द्रादिको मार कहते हैं उन्हें आपने अपने दिय उपदेशके द्वारा जीत लिया है। बुद्धने स्कन्धमार क्लेशमार मृत्युमार श्रीर देवपुत्रमार इन बार मारोंको जीता था इसलिए उन्हें मारजित कहा जाता है (११)। सत्यधर्मका उपदेश देनेके कारण आप शास्ता कहलाते हैं (१२)। सभी पदाथ चिणक हैं अथात प्रतिसमय उत्पाद व्यय श्रीर प्रीव्यरूप हैं एकरूप स्थायी नहीं है, इस प्रकारका एक अर्थात् अद्वितीय सुन्दर सर्वज्ञताका प्रतिपादक लक्ष्या आपके पाया जाता है अतः आप चिएकैकसतच्छा कहलाते हैं (१३)। रसत्रयकी प्राप्तिको बोचि कहते हैं। इस बोधिका सत्त्व अर्थात् मक्तिरूपसे अस्तित्व सर्वे प्राणियोंमें पाया है इस प्रकारका उपदेश देनेके कारण आप बोधि सस्य कहलाते हैं। अथवा बोधिरूप सस्य अर्थात बल आपके पाया जाता है (१४)। आपने दर्भन को सत्तामात्रका माहक कौर निर्विकल्प अर्थात् विकल्पशुन्य प्रतिपादन किया है अत आप निर्वि-करपदर्शन कहलाते हैं। अथवा आपने अतान्तररूप अन्य दर्शनोंको निर्विकरूप अर्थात् विचार-शुन्य प्रतिपादन किया है, क्योंकि उनका कथन प्रमाखसे बाधित है (१५)। एक अनेक नित्य अनित्य सेत्-असत आदि हैतोंको द्वय कहते हैं आपने इन सक्को अप्रामाशिक कहा है, अतः आप अञ्चयकारी कहलाते हैं। अथवा निध्ययनवके अभिप्रायसे आत्मा और कर्मकप द्वेत नहीं है ऐसा चावने कवन काला । स्वमते नीरस्य बलस्य अप्कायिकस्य भावो नैर मीरसम्ह , तहुपलक्ष्यं पंचस्यावरायाम् । तथ्र कारमा शक्तिस्पत्या केवलकानादिस्वमावो नेरास्मा, नेरासमा भाव नैरास्मम् तह्रद्वीति नेरास्मवादी, अतएव महाकृपाकृरित पूर्वभुक्तम् । अनादिसन्तानवान् बीक्त्तस्यन्तान शास्त्रीति सन्तानशासकः । शुद्ध निअयनयमाभित्य सर्वे जीवा शुद्धवृद्धकस्यमावा इति वचनात् स्वेषा जीवानां सामान्यलक्ष्यं तत्र चक्रो विचक्षण सामान्यलक्षणच्या । शुद्धाशुद्धनयमाभित्य पचस्कन्यमय पंचशानमयमात्मान पर्यतीति पंचस्कन्यमयात्महरू ॥११२॥ भृतार्यमायन्या कृत्वा स्वामी सिक्को धातिस्थातधातनो वभूव केवलकानं प्राप्तवा नित्वर्थ । स्वमते तु चतुर्भूमिक नरकतिर्यम्मनुष्यदेवगतिकक्ष्य शासन शिक्कणमुपदेशो यस्य । चतुरा मित्वर्थ । स्वमते तु चतुर्भूमिक नरकतिर्यममनुष्यदेवगतिकक्ष्य शासन शिक्कणमुपदेशो यस्य । चतुरा मितिशृताविध मन पर्ययशानचतुत्रये प्रवीयाश्चतुरा शीमद्गयापरदेवाः । अर्यन्ते सेन्यन्ते गुर्योगु सम्बद्धिका आर्या चतुराश्चते व्यार्थाश्चत्वर्थ वक्ता चतुरार्थस्य वक्ता । निर्गतो निर्नष्ट शाश्चय स्थान यस्या सा निराश्या निराश्या चित् चेतना यस्य । बुद्धस्य निराश्याचित् वौद्धमते किल चेतना निराश्या भवति । स्वमते तु शीमद्भगवदर्शस्य निराश्याचित् वौद्धमते किल चेतना निराश्या भवति । स्वमते तु शीमद्भगवदर्शस्य निराश्याचित् विराश्याचित् । श्रनु पृष्ठतो लग्न श्रय पुण्य यस्य सोऽन्वय ॥१११३॥

किया है। इसलिए आपको अद्वयनादी कहते हैं (१६)। कुपा नाम द्याका है। आप महान् दयालु हैं क्योंकि सूच्म जीवो तककी रचा करनेका उपदेश देत हैं अत महाकृपाल कहलात हैं (१७)। नीर नाम जलका है नीरके समुदायको नैर कहते हैं। जलमें भी आत्मा है इस प्रकारका उपरेश हैने से आप नैरात्न्यवादी कहलाते हैं। यहां नैर पदके उपलक्षणसे प्रथिवी आवि पांचो स्थावरोंका प्रक्राग किया गया है। आय मतवालोने पृथिवी, जल आदिमें आत्मा नहीं माना है, किन्तु आपने उन सबमे शक्तिरूपसे उसी प्रकारका आत्मा माना है जसा कि इस और आपमें है और वे भी उन्ति करके मनुष्यादि पर्यायको प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धने आत्मा नामक कोई पदाथ नहीं माना है और दिखाई देनवाले प्रत्येक पदाथका आत्मासे रहित कहा है अत उन्हे नरात्म्यवादी कहते हैं (१८)। श्रापने जीवको श्रनादि-स तानवाला कहा है, इसलिए श्राप सन्तानशासक कहलाते हैं। बुद्धने आत्माको न मानकर सतान नामक एक भिन्न ही पदार्थका उपदेश दिया है (१६)। निश्चयनयकी अपेना सभी जीव शुद्धक-स्वभाववाले हैं, ऐसा जीवमात्रका सामा य लक्षण प्रतिपादन करनेमें आप चए। अर्थात विचक्तमा हैं इसलिए सामान्यलक्षमचम् कहलाते हैं (२०)। ग्रद्धाग्रद्धनयकी अपेक्षा सभी जीव पांच स्क व अर्थात ज्ञानमय हैं ऐसा आपने प्रतिपादन किया है अतः पंचस्कन्ध मयात्महक कहलाते हैं। बुद्धने रूप वेदना विज्ञान संज्ञा और संस्कार इन पांच स्कन्धमय आत्माको भाना है (२१)। भूतार्थ अर्थात् सत्यार्थकी भावना करनेसे आप सिद्ध हुए हैं श्रतः भूतायभावना सिद्ध बहुलाते हैं। नास्तिक मतेवाले पृथिव्यारि चार भूतोंकी भावना अर्थात् संयोगसे आत्माकी सिद्धि मानते हैं (२२)। आपके शासन वर्थात् मतमें संसारी जीवोंको नरक तिर्थंच मनुष्य चौर देवरातिक्य चार भूमियोंमें विभक्त किया गया है, इसलिए आप चतुभू मिकशासन कहलाते हैं। अयवा आपने प्रथमोतुरोतः करणातुरोता, चरणातुरोतः और द्रव्यानुरोगरूप चारः भूभिका अर्थात बस्त-स्वरूप प्रतिपादन करनेवाले आधारोंका रुपदेश दिया है। त्रार्वाक्ने प्रथिवी आदि चार भूतोंसे बुक्त सर्वं जगत्को माना है ( २३ )। चार ज्ञानके घारक और आर्य वर्षात् सुवीग्य ऐसे गासवर वेवोंको भी काप सत्यावका उपदेश देते हैं, अतः चतुरावैसत्यमका कहलाते हैं। बीद्धमतमे बार कार्यसत्य माने गये हैं, उनके वकता दोनेसे बुद्धको उकत सामसे पुकारा गया है (२४)। आक्की चित् अर्थात् चेतना राग, द्रेय, मोहादि सर्व विकल्य-बालाँसे रहित हैं, अतः आप निराधयचित बहत्तारो हैं । कुरूने चेतनाका कोई जामय नहीं माना हैं (२६) । माप मन्यय जमित सन्तानकारी

वीगी वैशेषिकस्तुनक्षाभावभित्वद्पदाधरकः। वैवाधिक बोदशाधवादी प्रचार्थवर्षकः ॥११४॥ श्वानान्तराध्यक्षेणे समवाववशाधितः । युक्तैकसाध्यकर्मान्तो निविशेषगृत्वास्तः ॥११४॥ स्रोक्यः समीक्ष्य कपिता पंचविशतितस्त्रवितः । व्यक्ताव्यक्तञ्जविज्ञानी शानचतन्यभेदरक् ॥११६॥ स्रस्वसंविदितञ्जानवादी सत्कायवादसात् । त्रि प्रमायोऽचप्रमावा स्याद्वाहकारिकाकदिकः॥११७॥ क्षेत्रज्ञ कारमा पुरुषो नरो ना बेतन पुमान् । कक्तौ निर्गुक्षोऽसूभी भोका सर्वगतोऽक्रिय ॥११८॥

योगो नैयायिक भगवास्तु ध्यानयोगात् योग । इन्द्रियज ज्ञान सामान्य अतीन्द्रिय ज्ञान विशेष । विशेषण केवलकानेन सह दीव्यति सस्तृष्ट तरित चरित वा वैशेषिक । तुच्छ गुण्तु छत्व अभावश्य आतमाशा तुच्छामावौ तौ भिनत्ति उत्थापयित उच्छेदयित । जीव पुद्गल धमाधमकालाकाशनामान षट् पदार्था , तान् पर्यति जानाति च ह्रव्य-गुण् पर्यायतया सम्यग् वेत्तीति । न्याये स्यादादे नियुक्ते नैयायिक । दर्शनिवशु द्वादिषोडशकारणानि वोडशार्था तान् वदतीत्येवशील । पच च ते अथा पचाथा । ते के ! कुंद

अनादि निधन हैं इसलिए अन्वय कहलात हैं। अथवा आपके अनु अर्थात् पीठके पीछे अय कहिए पुण्यका संचय लगा हुआ है, अथात आप महान् पुण्यशाली हैं इसलिए भी आप अन्वय कहलात हैं (२६)।

अध—हे वीतराग आप यौग हैं वैशेषिक हैं तुच्छामाविमत हैं पट्पदाथटक हैं, नैया यिक हैं, पोड़शाथवादी हैं पचाथवणक हैं ज्ञाना तराध्यक्षवोध है समवायवशार्थिमत हैं, मुक्तैक-साध्यक्षमा त हैं निर्विशेषगुणामृत हैं साख्य हैं समीच्य हैं किपल हैं पंचिषशितित क्षवित हैं, व्यक्ताव्यक्षमा हैं निर्विशेषगुणामृत हैं साख्य हैं समीच्य हैं किपल हैं पंचिषशितित क्षवित हैं, व्यक्ताव्यक्षमित हैं आकाव्यक्षमित हैं श्रात्माण हैं, अक्षप्रमाण हैं, स्याद्वाहंकारिकाक्षविक हैं क्षत्रज्ञ हैं आत्मा हैं, पुरुष हैं नर हैं ना हैं, चेतन हैं पुमान हैं अकर्ता हैं निगुण हैं अमृत्त हैं भाक्ता हैं सर्वगत हैं और अक्रिय हैं।।११४-११=।।

 अपार्था — उपर्युक्त नाम क्रमश यौग नैयायिक वैशेषिक श्रौर साख्यके हैं किन्तु प्रन्थ कारने विशिष्ट अर्थ करके उन्हें जिने द्रका प्यायवाचक सिद्ध किया है। हे भगवन आपके ध्यानक्ष थोग पाया नाता है अत आप योग हैं (२७)। इन्द्रियज ज्ञानको सामा य और अतीन्द्रिय ज्ञानको विशेष कहते हैं। आप अतीद्रिय केवलक्रानके धारी हैं अत वैशेषिक कहलाते हैं (२८)। वैद्योषिकोन अभावको भावा तर स्वभागी न मानकर तुच्छ अथात् शायरूप माना है परन्तु आपने उसका खंडन करके उसे भावा तरस्वभावी अथात् अन्य पटाथके सद्भावस्वरूप सिद्ध किया है अत आप तुच्छाभाषभित कहलात हैं (२६)। वैशेषिकोन द्राय गुए। कम सामान्य विशेष और समवाय नामक छह पदार्थोंको भाषात्मक माना है, पर आपन उनका सबल युक्तियोसे खंडन कर जीब, पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश और काल इन छह पटार्थींका उपदेश दिया है अस आप घटपदार्थरक कहलाते हैं (३ )। जिसके द्वारा पदाथ ठीक-ठीक जाने जाते हैं उमे न्याय कहते हैं। आप स्याद्वादरूप न्यायके प्रयोक्ता हैं, अत नैयायिक कहलाते हैं (३१)। नैयायिक मतवाले प्रमाण, प्रमेय संशय प्रयोजन, रूपात, सिद्धात अवयव तक, निर्माय वाद, जल्प, वितण्डा, हैत्बामास छल जाति भौर निषहस्थान इन सोलह पदार्थोको माननके कारण बोडशायवादी कह-लाते हैं। परम्तु आपने बताया कि दूसरोंको छल जाति आदिके द्वारा वचनजालमें फंसाकर जीतनेका माम न्याय नहीं है स्रीर न संशय झल वितण्डा जाति स्नाविके पदार्थपना ही बनता है। इसके विष रीत आपने दर्शनविशुद्धि, विनयसम्पन्नता शीलव्रतानतिचार, आभीक्षाक्षानापयोग आभीक्षास्त्रिय. वाकितस्त्याग, शकिनस्तप, साधुसमाधि वैयावृत्यकरण ऋहेद्भक्ति ज्ञाचार्यसक्ति, बहुवतमकि, प्रवचनभक्ति, भाषश्यकापरिहासि, मार्गप्रभावना और प्रवचनवत्सलत्व ये तथिकरप्रकृतिके उपात्रैनके

चंह हिमप्टल-मौकिकमालाद्यः, पंचार्यः समानो वर्णः पचार्यवर्षाः, क कायो यस्य तीर्यकरणसदेवसमुदाय-स्य स पंचार्यकर्णः । अयवा पंचानां जीव-पुद्गल धर्माधर्माकाशानां पंचास्तिकाशानां वर्णक प्रतिगदकः ॥११४॥ श्रावान्तरेषु मति भृताविध-मनःपर्ययेषु अञ्चल प्रत्यसीमृतः बोध केवलशान यस्य । समावायवशा वे अयास्तन्तुप्टवत् मिलितास्तान् मिनति प्रथक्तवा जानाति यः स समवायवशार्थमित् । मुक्तेन अनुभवनेन एकेन अदितीयेन साध्य कर्मणामन्त स्वभावो यस्य स तयोक्त । निर्विशेषा विशेषपहितास्तार्थकरप्यमदेवानां अनगारकेवल्यादीना च वातिसधातने सति गुणा अनन्तशानानन्तदर्शनानन्तवीर्यानन्तसुखादयो यस्य मते स निर्विशेषगुणामृत ॥११५॥ संख्यान सख्या तस्यां नियुक्त । सम्यक् ईक्ति हष्टु योग्य । कर्परित कपि मनोमकेट कपि लाति विषय कथायषु गच्छन्त लाति आत्मनि स्थापयति निअलीकरोति यो भगवान् तीर्यकर परमदेव स कपिल उच्यते । पचविश्वतित वाना मावनाना स्वरूप वेतीति । यक्ता लोचनादीनां गोचराः संसारिणो जीवा अन्यक्ता केवलशानस्य गम्या सिद्धपरमेष्टिन , यक्ताअ अव्यक्ताअ व्यक्ताव्यक्ता ते च ते शाः बीवा व्यक्ता-यक्तशा तेषा विशिष्ट शान शक्तितया व्यक्तितया केवलशानं विद्यते यस्य मति स

करानेके कारण प्रयाजनभूत सोलह पदार्थीका उपदेश दिया है अतः आप ही सच्चे पोइशार्थभादी हैं ( २)। आपने पंच अस्तिकायरूप अर्थांका वर्णन किया है, अतः आप पंचार्थवर्णक कहलाते ( ३३ )। ज्ञानान्तरोम अथात् मति श्रुत अवधि और मन पर्ययक्कानोंमे आपका केवलक्कानरूप बोध अध्यत् है प्रधान है अत श्रोप ज्ञाना तराध्यत्तवोध कहलाते हैं (३४)। समवाय श्रथात श्रप्थक् आअयके वश रहनवाले जो पटाथ हैं उन्हें आप पृथक-प्रथक रूपसे जानते हैं, इसलिए समबाय-वशायभित् कहलाते हैं (३५)। किये हुए कर्मांका चात अर्थात विनाश एकमात्र फलको भोगनेके द्वारा ही साध्य है इसप्रकारका उपदेश देनेके कारण आप भुक्तेकसाध्यकर्मान्त कहलाते हैं (३६)। आईन्त्यपद प्राप्त करने पर तीथकरदेव या सामान्यकेवली आदि सभी निर्विशेष-गुराम्यतवाले हो जाते हैं अथात उनके अन तक्कानादि गुणोमे काइ भेद नहीं रहता सभी समानरूपसे आत्मक गुगामृतका पाने करते हैं और अजर अमर हा जात हैं इसिलए आप निर्विशेक्गुगामृत कहलाते हैं (३७)। संख्या अथात् गणना किये जान पर-ईश्वरके अन्वेषण किये जाने पर आदिमे, मध्यमें या आ तमें आप ही प्राप्त होते हैं आपके अतिरिक्त आय कोई परमेश्वरकी गिनतीमें नहीं आता. भतः आपको लोग साख्य कहत हैं (३८)। आप सम्यक् अर्थात् अच्छी तरह ईच्य कहिए देखनेके योग्य हैं, अत समीच्य कहलाते हैं। भ्रथवा समी केहिए समेभाववाले बोगियोंके द्वारा ही आप इंद्य हैं दृश्य हैं अ यके अगोचर हैं अतएव समीत्र्य कहे जाते हैं (३६)! कपि सर्थात् बन्दरके समान चन्नल मनका जा लावे अर्थात बशमे करे, आत्मामें स्थापित करे उसे कपिल बहते हैं। अथवा 'क' अथात परमनदाका भी जो लावे उसे कपिल इद्वरी हैं। आपने अपने ध्यानके बलसे परमबद्धारवरूपको प्राप्त किया है और जीवात्मासे परमात्मा वने हैं, अत कपिल कहलावे हैं (४०)। अहिंसादि पाची प्रतोंकी पबीस भावनाओंके तत्त्व अर्थात् रहस्यको जाननेके कारण अथवा आक्रवके कारणभूत सम्यक्त्वक्रिया आदि पत्रीस क्रियाओं के स्वरूपको हेयोपादेयरूपसे जातनेके कारण ज्ञाप पंचविद्यतितस्वधित् कहताते हैं । सांख्यलोग प्रकृति, महान्, अहंकार ज्ञादि वर्षीस तत्त्वोंको मानते हैं और उन्हें जाननेके कारण कपितको पंचवित्रतितत्त्वचित् कहते हैं ( ४१ )। व्यक्तम मर्थात् इन्द्रिग्रंकि गोचर ऐसे संसारी जीव और भव्यक्तम अर्थात् इन्द्रियोंके व्यगोषर ऐसे सिद्धजीय, इन रोनोंके व्यन्तरको भाग मली मांतिसे वाननेवाले हैं, इसलिए व्याप व्यक्ताव्यक्तकविज्ञानी कहलाहे हैं। सांस्थमतमें मकृतिसे उत्पन्न होनेवाले चीवीस तस्त्रीमेंसे कुलको स्थानत खाँर इलाको अध्ययनत माना गया है कीर कालता या प्रस्पको काता माना गया है। कार्यता प्रम समके विवेष या भेगको जानता है। शतकिय उसे कप्रस्तात्मकतकविकानी कार्य हैं

व्यक्ताव्यक्तक्षिश्चनी । सर्वे जीवा शह्यब्रह्मकस्यमाचा इत्यभिप्रायवानित्यर्थ । चेतना त्रिवित्रा शनचेतना कर्मचेतना, कर्मफलचेतना चेति । तत्र केर्यालना शानचेतना असाना कर्मचेतना, कर्मफलचेतना चेति हे स्थाव यागा कर्मफलचेतन्यै ( नैंव ) । चेतनाया भाव चैतन्य ज्ञानस्य चेतन्यस्य ( च ) भेद पश्यतीतिन। ११६ ॥ निर्विकल्पसमाधी रिथत आत्मा राग द्वेष मोहादिसकल्प दिकल्पराष्ट्रतत्वात न स्व सविदितो येन ज्ञानेन तत् अस्यविदित्तरान इदृश शान वदतीत्येयंशील । सगच्छते सत समीचीन काय संबर-निर्जपदिलद्धाराकाय कर्त्तव्यं करगीय कृत्य सत्काय तस्य बाद शास्त्र सत्कार्यबाद । श्रास्त्कार्यबाद सन मगवान सत्कार्यवादो भवति सत्कार्यपादसात अभि यात्री सपद्यतौ सातिर्वा इत्यनेन सत्रण सा प्रत्यय ज्ञातन्यम् । सादन्तमन्ययम् । त्रीपि सम्यवसानज्ञानचारित्राणि प्रमाणं मोद्धमार्गतयाऽस्थपगत यस्य । अथवा ।त्रव लोकव इन्द्र धरखेन्द्र मुनीन्द्रादीना प्रमाणतयाऽभ्यपगत । या तिस्र प्रमा सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि श्रनिति जीवयति त्रिप्रमाण । श्रद आमा प्रमाण यस्य । स्यादा इत्यस्य शब्दस्य श्रहकारो वाद स्यादाहकार । स्यादाहकारे नियुक्तः श्रक् श्रात्मा स्याद्राहकारिकाच , इंदशमचमात्मान दिशति उपदेशयति स्याद्राहकारि कात्त्रदिक् स्याच्छब्दपूर्वकवादविधायीत्र्य ॥११७॥ स्नियन्ति स्राधिवसति तदिति सत्रम् सर्वधातु स्यष्ट्न । स्रेत्रं श्रघोमध्योध्यलोकलक्त्या त्रैलोक्य श्रलोकाकाश च जानाति क्षत्रश्च । श्रत सातत्यगमन श्रतित सततं गच्छति लोकालोकस्वरूप जानातीति आत्मा । सवधातुम्यो मन् । पुरुणि महति इन्द्रादीना पूजिते पदे शते तिअतीति । ( ४२ )। ज्ञानके पाच भेद हैं और चेतनाके ज्ञानचेतना कर्मचेतना तथा कर्मफलचतना य तीन भेद हैं। केवली भगवानके ज्ञानचेतना ही होती है। स्थावर जीवोंके कर्मफलचेतना ही होती है श्रीर श्रसजीवोंके कर्मचेतना श्रीर कमकलचेतना ये दोनो होती हैं। श्राप ज्ञान श्रीर चैतन्य अथात् चेतनाके भेदोके या उनके पारस्परिक सम्बाधके यथाथ दशी हैं अत ज्ञानचैतायभेदहक् कहलाते हैं ( ४३ )। निर्विकल्प समाधिमे स्थित बात्मा ब्रपने बापका भी नहीं जानता, ब्रर्थात् उस समय वह स्त्र-परके सर्व विकल्पोसे रहित हा जाता है इस प्रकारका कथन करनेसे आप अस्वसंविदित ज्ञानवादी कहलाते हैं। सांख्य लोगोंके मतानुसार काइ भी ज्ञान श्रपन श्रापका नहीं जानता है इसलिए वे अस्वसंविदितज्ञानवादी कहे जात हैं (४४)। सत्काय श्रथात् समीचीन संवर निजरा आदि उत्तम कार्य करनका उपदेश देनेके कारण आप सत्कायवादसात कहलाते हैं ( ४५ )। सम्ब ग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान श्रीर सम्यकचारित्र ये तीन रत्न ही मोश्वमागमें प्रमाणकपसे स्वीकार करनेके कारण श्राप त्रिप्रमाण कहलात हैं। श्रथवा तीनों लोकोंने इन्द्र धरणेन्द्र श्रौर मुनीन्द्रोके द्वारा आप ही प्रमाण्कप माने गये हैं। श्रथवा रत्नश्रयक्ष तान प्रमाश्रोको आप जीवित रखते हैं इसलिए भी त्रिप्रमाण नामसे पुकारे जात हैं। साख्य प्रत्यद्व अनुमान त्रीर शाद इन तीन प्रमाणोका मानने के कारण त्रिप्रमाण कहलाता है (४६)। त्रापने अन अर्थात शुद्ध आत्माको प्रमाण माना है, अत लोग आपको असप्रमाण कहलाते हैं। किन्तु साल्यलोग अस अर्थात इन्द्रियोसे उत्पन्न होनेवाले प्रत्यक्तमानको प्रमाण माननेके कारण उक्त नामसे पुकारे जाते हैं (४७)। 'स्यादा अथात् किसी अपेनासे एसा भी है, इस प्रकारके आहंकार कहिए बाद या कथन करनेको स्याद्वाहंकार कहते हैं। आपने प्रत्यक आत्माको इस स्याद्वादके प्रयोग करनेका उपदेश दिया है, इसलिए स्याद्वाहकारिकाल दिक कहलाते हैं ( ४८ )। आप लोक और अलाकरूप संत्रको जानते हैं, अत सेत्रह कहलाते हैं। अथवा आत्माक शरीरमें निवास करनके कारण आत्माको भी त्रेत्र कहते हैं। कोई आत्माका 'श्यामाक-तन्तुल' अर्थात् समाके चावल बरावर मानता है कोई अंगुष्टप्रमाण कहता है और कोई जगद्वापी मानता है। आपने इन विभिन्न मान्यताओंका निराकरण करके उसे शरीर प्रमाण ही सिद्ध किया है, अत आत्माको नेत्ररूप शरीर-प्रमाण ज्ञाननेके कारण आप नेत्रक कहलाते हैं (४६)। आप अतिति कहिए लोकालोकके स्वरूपको जानते हैं, अतः भात्मा कहलाते हैं (५०)। पुरु अर्थात् क्रमहादिसे पृजित पदमें शयन करते हैं, इसलिए प्ररुप कहलाते हैं (५१)। नय अर्थात न्यायके

रक्षा वंदस्य कृदस्यो ज्ञाता विकासभोऽभयः । यहिर्विकारो निर्मोणः प्रवानं बहुधानक ॥११२॥ प्रकृतिः क्यातिराक्दणकृतिः प्रकृतिभियः । प्रधानकोज्योऽप्रकृतिर्विक्यो विकृति कृती ॥२२॥ सीमासकोऽस्त्रसर्वज्ञ सुतिपूत सरीत्सव । परोषज्ञानवादीष्टपावक सिद्धमक् ॥१२२॥

हणाति नयं करोति नरः । तृ नये, अन्पन्तिस्य । अथवा न राति न किमपि ग्रहातीति नर । होऽ सशायाम पि, परमनिर्मन्य इत्यर्थ । नयतीति समर्यतया मन्यजीवं मोन्हिमिति ना, नयतेर्डिच्च इति तृन् प्रत्य य । चैतयति लोकस्वरूप जानाति शपयतीति वा, नवादेषुः । पुनाति पुनीते वा पवित्रयति आस्मान निजानुगं त्रिभुवनस्थितमन्यजनसमूह पुमान् । पूजो इत्वश्च सिमनस्थ स पुमान् । पातोति पुमानिति केचित् । न करोति पापिमिति । अथवा अ शिव परमकत्याण करोतीति । अथवा अस्य परमब्ध्य कर्ता, ससारिण जीव मोचित्रिया सिद्धपर्यायस्य कारक इत्यथ । निश्चिता केवलशानादयो गुसा यस्य । अथवा निर्गता गुणा राग इत्य-मोह कोधादयोऽशुद्धगुणा यस्मादिति । मूच्छा मोह समुच्छाययो मूच्छ्यते स्म मूच मूत्त मोह प्राप्त , न मूर्चो न मोह प्राप्त अमूर्च । अथवा अमूर्चो मूर्चिरहित सिद्धपर्याय प्राप्त । भुक्त परमानन्दसुखामिति । सव परिपूण गतं केवलशानं यस्य । अथवा शानापेद्यमा न तु प्रदेशापेद्या, सर्वस्थिन्य लोकेऽलाके च गत प्राप्त । भगवान खलु प्रमादरितस्तेन प्रतिक्रमणादिकियारिहतस्तदादिकय ॥११८॥

करनसे आप नर कहलाते हैं। अथवा नहीं कुछ भा प्रह्या करनक कारण अथात् परम नियन्थ होनेसे भी श्राप नर कहलाते हैं। अथवा अर अथात् कामविकारके न पाये जानेसे आपको नर कहत हैं। अथवा र अथात रमणी नहीं पाई जानस भी आपका नर नाम साथक है (५२)। आप भव्यजीवोका नयति केहिए मोस्नमाग पर ले जाते हैं, इसलिए ना कहलात हैं ( ५३ )। 'बेतिस कहिए लोकालोकके स्वरूपको जाननेके कारण आप चेतन कहलाते हैं ( ५४ )। अपने आपको और अनुगामी जनोको पवित्र करनसे आप प्रमान कहलाते हैं ( ५५ )। पापको नहीं करनेसे अकर्जा कहलात हैं। श्रथवा अ अर्थात् परमकल्यागुके आप कत्ता हैं। अथवा अ कहिए संसारी आत्माके परमग्रह्मस्वरूपका आप करनेवाले हैं, क्योंकि उन्हें संसारसे छुड़ाकर सिद्ध बनात हैं (५६)। राग. द्वेषादि वैभाविक गुर्ह्योके निकल जानसे आप निगु ए कहलाते हैं। अथवा केवलहानादि स्वभाविकगुण आपमे निश्चितरूपसे पाये जात हैं, इसलिए भी आप निगु ण संज्ञाको सार्थक करते हैं अथवा निर् अर्थात निम्नवगक प्रियोंको भी आप अपने समान अनन्त गुणी बना सेते हैं इसलिए मी निगु ए कहलात हैं (५७)। मुच्छी या मोहको जो प्राप्त हो, उसे मूर्च कहत हैं. आप मोइ-इित हैं, अत अमूर्त कहलात हैं। अथवा रूपादि गुखवाले और निश्चित आकार प्रकार वाले शरीरको मुर्ति कहते हैं। आप ऐसी मुर्तिसे रहित हैं, क्योंकि सिद्धपर्यायको प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए भी अमूर्त कहलाते हैं। अथवा मूर्तिका नाम प्रतिनमस्कारका भी है, आप नम स्कारके बदलेमें किसीको नमस्कार नहीं करते हैं। अथवा कठिनताको भी मूचि कहते हैं आप कठिनता या कर्कशतासे सबया रहित हैं उत्तममार्चवर्गाके धारक हैं (५८)। परम आनन्दकप सुसको मोगनके कारण आप भोक्ता कहलाते हैं (५६)। सबको जाननसे अथवा लोकपूरण समुद्धातकी अपेचा सर्वेञ्यापक होनस आप सर्वगत कहलाते हैं (६०)। मन, यचन, कायकी कियासे रहित होनेके कारण आप अकिय कहलाते हैं। अथवा आप प्रमत्तवक्षामें होनेवाले पार्थोकी श्रुद्धिक लिए किये जानेवाले प्रतिक्रमश्रा कार्रि क्रियाकोंसे रहित हैं, क्योंकि सदा अप्रमन्त वा सामासक हैं (६१)।

अर्थ- हे विश्वविशित्, आप दश हैं, तटस्य हैं, झटस्य हैं, झाता हैं, निर्वन्यन हैं, आसय हैं, बहिविकार हैं, निर्मोच हैं, प्रधान हैं, बहुधानक हैं, प्रकृति हैं, स्वाति हैं, आरुव्यक्रित हैं, प्रकृतिप्रिय हैं, प्रधानमीच्य हैं, आप्रकृति हैं, विश्रम्य हैं, बिक्कृति हैं, कृती हैं, भीमांसक हैं, जारत समीत हैं, प्रतिपृत्त हैं, सरोस्सव हैं, परोक्कानमादी हैं, प्रद्रथायक हैं, और सिद्धवर्मकाई 19९१६ १२९॥ केवलदर्शनन सव लोकालोकं परयतीत्येवंशीलः । तर्रे संवारपयते मोक्तिकरे विष्ठतीति तदस्य । नाक्ति स्थक्ष कप्रत्ययः । कुरस्य अप्र अतानुत्पकस्थि कर्यभावत्वात्, त्रेलोक्यशिखरामे स्थित इत्यर्थ । सविष माविनयपेक्षया शातव्यम् । जानातीत्ये शील । निगतानि व धनानि मोह शानावरण्य दशनावरण्यान्त रायकमाणि यस्य । निवाते मन संवारे यस्य । बहिर्वाद्ध किशरा निव्हतिर्यस्य स बहिर्विकारः, अनगत्व रिहतो नम इत्यय । वक्षादिकस्वीकारे विकारस्तरमाद्रहित । निश्चितो नियमन माक्तो यस्यिति निर्मोक्ष , तन्त्रव एव मोक्त् यास्यत ति नियमोऽस्ति मगवतो निर्मोक्तरतेनोच्यते । धाम् दुभम् धारण् पोषण्योगिति तावद्याद्ववतते । प्रधीयते एकाप्रतया आत्मिन धार्यते हित प्रधान परमशुक्रभ्यानं तद्योगान्द्रगवानिष प्रधान मित्याविष्ठलिंगतयोच्यते । बहु प्रचुर्ण निर्जर्ग तयोपलिक्ति धानक पूर्वाक्तक्चण परमशुक्रभ्यान बहुधानकम् तद्योगाद् भगवानिष बहुधानकम् ॥११६॥

कृति करण कर्तव्य तीर्थप्र तत्तम् प्रकृष्टा त्रैलोक्यलोकाइतकारिणी कृतिस्ति थप्र वर्तन यस्य स प्रकृति । स्थान प्रकृष्ट कथनं यथावत्तत्त्वस्वरूपिनरूपणं ख्याति तद्योगाद् भगवानिप ख्यातिरित्याविष्टलिंगिनिद नाम सकलतत्त्वस्वरूपप्रकथक इत्यर्थ । (श्रा स ) मन्ताद् रूढा त्रिभुवनप्रासद्धा प्रकृतिस्ताथकरनामकम यस्येति । प्रकृत्या स्वभावेन प्रिय सवजगद्दक्षम । श्रयथा प्रकृतीना लोकाना प्रिय प्रकृतिप्रिय सर्वलोकप्रिय इत्यर्थ ।

व्याच्या — आप केवलन्कीनके द्वारा सर्व लोकालोकको देखते हैं अत हम हैं (६२)। संसारके तट पर स्थित हैं अत तटस्थ कहलाते हैं। अथवा परम उपेज्ञारूप माध्यस्थ्यभावको भारण करनेसे भी तटस्थ कहलाते हैं (६३)। जाम ख्रीर मरणसे रहित हाकर सदा कूट (ठूठ) के समान स्थिर एक स्वभावसे अवस्थित रहत हैं अत कूरस्थ कहलात हैं (६४)। केवलक्रानके बारा सर्व जगतको जानते हैं अत झाता कहलात हैं (६५)। झानावरणादि घातिया कर्मोंके बन्धन आपसे निकल गये हैं अत निर्व धन कहलाते हैं (६६)। भव अथात संसारके अभाव हो आनेसे आप अभव कहलाते हैं (६७)। आपने अपने सव विकारोको बाहिर कर दिया है अत बहिर्विकार कहलात हैं। अथवा वस्त्रादिकोंके स्वीकारको विकार कहत हैं आप उससे रहित हैं अर्थात नम् दिगम्बर है। अथवा आत्मस्वरूपको विरूप करनवाला यह शरीर विकार कहलाता है, आपने उसे अपनी आत्मासे बाहिर कर दिया है। अथवा अणिमा महिमा आदि ऋदियोंके द्वारा माना प्रकारकी विकिया करनेको विकार कहते हैं, आप किसी भी ऋदिका उपयोग नहीं करते, अर्थात् उनकी विकियासे रहित हैं अतः वहिविकार कहलाते हैं (६८)। आपके मोसकी प्राप्ति नियमसे उसी भवमें निश्चित है, अत निर्मोत्त नामको साथक करते हैं (६६)। जिसके द्वारा प्रकृष्टक्रपसे एकाम होकर आत्माका धारण किया जाय ऐसे परम शुक्कध्यानको प्रधान कहते हैं। उसके सन्बन्धसे श्रापमी प्रधान कहलाते हैं। सार्यमतमे प्रकृतिसे उत्पान होनवाल चौबीस तस्त्रोंके समदायको प्रधान कहते हैं (७ )। बहु अर्थात प्रचुर परिमाणमे जिसके द्वारा कर्मोंकी निजरी हो. देसे परम शुक्तध्यानको बहुधानक कहते हैं उसके संयोगसे श्राप भी बहुधानक कहलाते हैं। अथवा महभा अर्थात् बहुत प्रकारके आनक कहिए पटह या दु दुभि आदि वाजे जिसमें पाये जाते हैं ऐसे आपके समबसरणको बहुधानक कहते हैं, उसके यागसे आपभी बहुधानक कहलात हैं। समबसरण में साहे बारह करोड़ जातिके वाजे बजते रहते हैं (७१)। आपकी तीर्थ-प्रवर्तनरूप कृति प्रकृष्ट हैं वार्थात् त्रेलोक्यके लिए हितकारी है, अत वापको प्रकृति कहते हैं। साख्य लोग सत्तेमुखा, रतोगुण और तमोगुणकी साम्याबस्थाको प्रकृति कहत हैं (७२)। तत्त्वके यथावत् स्वरूप-निक-पराको करनेसे आप ज्याति नामसे प्रज्यात हैं। सांख्यमतमें ज्यातिनाम मुक्तिका है (७३)। वागकी तीवकर नामक मकति त्रिमुवनमे बारूढ वर्षात् मसिद्ध है, बता बाप वारूढशकृति ब्बह्लाते हैं (७४)। बाप प्रकृति कर्यात् स्वमावसे ही सर्व जगतके प्रिय हैं। बाबवा प्रकृति

प्रकृतीनां त्रिपष्टेः कृतन्त्रस्वात् रोषा अधातिप्रकृतय सत्योऽपि असम्यात्वासं यस्य स प्रधानमोष्य । दुव्र प्रकृतीनां त्रिपष्टेः कृतन्त्रस्वात् रोषा अधातिप्रकृतय सत्योऽपि असमर्थस्यात्वासा सम्बर्धि असमं दग्वरख्त अपतया निर्वलतं अस्ति विकारतं यतः , तेन भगवानप्रकृति । स्वैषा प्रभृत्याद्वा अपकृति । विशिष्टानामित्रः वर्षोन्त्रः नोत्तरः सुनीन्तरदीना विशेषेषा रम्योऽतिमानोइरो विश्म्यः अतिरायक्य-सीभान्यप्रकृतित्वात् । अधवा विवतं विनवः आस्मस्यरूपत्वादन्यनमनोइर वस्तु इष्टर्यानीताचन्दनादिकं यस्य स विरम्य , आत्मस्यक्ष्यं विनवः सम्बत्तोऽन्यवस्तु रम्यं मनोइरं न वत्तत इत्यथ । विशिष्टा कृति कर्तव्यता यस्येति । अथवा विगता विनवः कृति कम् यस्येति । कृत्य पुण्यं विचते यस्य स कृती, निदानदोषरिहतविशिष्टपुण्यप्रकृतिरित्यर्थ ॥१२ ॥

मान पूजाया इति वाबदयं घातुः मीमांखते मीमांखक , त्वसमय परसमयतत्वानि मीमांखते विचारण तीति । सव च ते शाः सर्वशा सर्वविद्वान्स जिमिनि कपिल-कण्णचर चार्वाक शाक्यादय अस्ता प्रत्युक्ता सर्वशा येन सोऽस्तत्वर्वश्च । श्रुतिशब्देन सर्वश्वितरागश्विन तया पूत पवित्र , सर्वोऽपि पूच सर्वश्रमुख्य तीयकरनामगोत्र बच्या पवित्रो मूला सर्वश्च सजातस्तेन श्रुतिपूत उच्यते । सटा सर्वकाल उत्सवो महो महार्चा

अर्थात् लोकोंके प्रिय हैं सर्व-लोक-यल्लभ हैं इसलिए भी प्रकृतिप्रिय कहलात हैं ( अर )। अत्यन्त सावधान होकर आमाका जो एकाम मनसे चितवन किया जाता है और उससे जा अध्यात्मरस उत्पन्न होता है उसे प्रधान कहत हैं। वह अध्यात्मरस ही आपका भी य अर्थात भच्य है। अन्य पदार्थ नहीं क्योंकि आप कवलाहारस रहित हैं, अत प्रधानभोज्य कहलात हैं ( ७६ )। आपने कर्मोंकी मख्य मानी जानवाली तिरेसठ प्रकृतियोंका चय कर दिया है अत अधातिया कर्मीकी अविशिष्ट पचासी प्रकृतियों का सत्त्व भी असत्त्वके समान है अकिंचित्कर है अतः आप अप्रकृति अर्थात प्रकृति-रहित कहलाते हैं। अथवा आपका दूसरा कोई प्रकृति अर्थात प्रभ नहीं है. किन्तु आप ही सर्वके प्रभु हैं (७०)। इन्द्र धरखे द्र, नरेन्द्र आदि समस्त रम्य पुरुषोंसे भी आप विशिष्ट रम्य हैं, अति सुन्दर हैं अत विरम्य कहलाते हैं। अथवा आत्मस्वरूपके अतिरिक्त आपको कार्ड दसरी वस्त रम्य प्रतीत नहीं होती इसलिए भी विरम्य कहलाते हैं ( ७५ )। विशिष्ट कृति अर्थात कर्त्त यके करनसे आप विकृति कहलात हैं। अथवा कृति अर्थात कर्म आपके विरात हो चके हैं। करनेयोग्य सर्व कार्योंका आप कर चुके हैं इतऋत्य हैं कृतायं हैं इसलिए भी विकृति कहलाते हैं (७६)। त्रापके निदानादि दोष-रहित विशिष्ट कृत त्रर्थात पुण्य पाया जाता है, इसलिए आप कृती कहलाते हैं। अथवा हरि हर और हिरण्यगर्भादिमें नहीं पाई जानेवाली इन्द्रादिकृत पूजाके योग्य आप ही हैं। अथवा अन तचतुश्रयसे विराजमान महान् विद्वान् होनेसे भी आप कृती कहलाते हैं ( ६० )। श्राप स्वसमय और परसमयमें प्रतिपादित समस्त तत्त्वोंकी मीमांसा ऋषीत समीचा कर उनकी हेय-उपादेयताका निराय करते हैं इसलिए मीमासक कहलाते हैं ( द ? )। अपने आएको सर्वेह-माननेवाले जिमिनि कपिल कणाद चार्वाक, शाक्य आदि सभी प्रवादियोंको आपने अपने स्याद्वादके द्वारा अस्त अर्थात परास्त कर दिया है, इसलिए आप अस्तसर्वज्ञ कहलाते हैं ( ८२ )। सर्वज्ञ बीतरागकी विव्यव्यनिका श्रुति कहते हैं। आपन अपनी दिव्यव्यनिरूप श्रुतिके द्वारा सर्व जगत्को पूत अर्थात् पवित्र किया है, अतएव आप अतिपूत कहलाते हैं। अथवा आपकी दिव्यध्विन-को सुनकर भव्यपाणी तीर्थंकर नामगोत्रको बाघकर पवित्र होते हैं। अथया मृतिनाम वासुका भी है, वह आपके प्रष्टमानी होनेसे पवित्र हो गया है, और वही कारण है कि वह प्राणियोंके वह बहे रोगोंको भी चराभर में उदा देता है, इसलिए भी आप मृतिपृत कहलाते हैं ( 🖙 )। सापका संदा ही कत्सम अर्थात् महायुवान होता रहता है, इसलिए आप सदोत्सम बहलाते हैं। अथवा सर्वेकाल क्ट्रह सब कर्यात् अध्ययन अध्यापनरूप या कर्य-ग्रुपएक्ष्य यश्च होते रहने से सी जाग सदीत्सव नासको सार्थक करते हैं (च्४)। क्रम अर्थात इन्त्रियों से परे जो अतीन्त्रिय केवलकान है, वही

श्वासाँको भौतिक ज्ञानो भूताभिष्मक्तचेतन । प्रत्यश्वेष्ठप्रमाखोऽस्तपरकोको गुरुश्वृतिः ॥१२२॥

ंजुरन्यरविद्यकर्षो वेदान्ती संविदद्वयी । शन्ताद्वैती स्कोटवादी पासण्डलो नयीषयुक् ॥१२२॥

इति मुद्दशतम् ॥ ६ ॥

यस्य । अथवा सदा सर्वकाल उष्ट्रष्टः सवो यशो यस्य । अद्याणामिन्द्रियाणा पर परोस्न केवलज्ञान तदात्मनः वदतीत्येवशील । इष्टाः अभीष्टा पावका पवित्रकारका गण्यघरदेवादयो यस्य । सिद्ध समाप्ति गतं परिपूर्ण जात कर्म किया चारित्र यथाख्यातलस्रगं यस्येति सिद्धकर्मा यथाख्यातचारित्रसंयुक्त इत्ययं: । सिद्ध कर्मा क आत्मा यस्येति सिद्धकर्मक यथाख्यातचारित्रसंयुक्तत्मस्वरूप इत्यर्थ ॥१ १॥

श्रक श्रग कुटिलायां गतौ इति तावद्वातु भ्वादिगणे घटादिमध्ये परस्मै भाष । श्राक श्रकनं श्राक बुटिला श्रवुटिला च गतिष्च्यते । यावन्तो गत्यर्था धातवस्तावन्तो ज्ञानार्था इति वचनादाक केवल ज्ञानम् चार्विति विशेषणस्वात् चाष्ट मनोइएक्रिमुबनस्थितमय्यजीवचित्तान दकारक श्राक केवलज्ञानं यस्येति चार्वाक । स्वमते भूतिर्विभूतिरैश्वर्यमिति वचनात् समवशरणोपलव्तिता लच्नमीरष्टौ प्रातिद्वार्याणि चतुक्तिशर्यात्रिशयादिक देवेन्द्रादिसेथा च भूतिष्च्यते । भूत्या चरित विहारं करोति मौतिकं समवशरणादिलच्नमी विराजित ज्ञान केवलज्ञान यस्येति । श्रयवा भूतेभ्यो जीवेन्य उत्पन्न (भौतिक) ज्ञानं यस्य मते स (भौति ) क ज्ञान इत्यनेन पृथिव्यादिभूतसंयोगे ज्ञानं भवतीति निरस्तम् । स्वमते भूतेषु जीवेषु श्रामिव्यक्ता प्रकटीकृता चेतना ज्ञान येनेति । स्वमते प्रत्यन्त केवलज्ञानमेव एकमहितीय न परोन्तप्रमाण्यम् श्रश्रुतादिकत्यात् केविलन

आत्मावा स्वभाविकगुण है, अन्य इद्रिय-जिनत ज्ञान नहीं; इस प्रकारके उपदेश दनवे कारण आप परोच्छानवादी कहलात हैं ( ५५ )। जगतको पिवत्र करनेवाले गणधर दवरूप पावक अर्थात् पावन पुरुष आपको इन्न हैं क्यों जिनको द्वारा ही आपका पिवत्र उपदेश ससारके कोन-कोनमे पहुँचता हैं अत आप इन्नपावक कहलात हैं। अथवा पावक अर्थात् पिवत्र करनेवाले पुरुषोमं आप ही सव जगत को इन्न अथात अभीन हैं इसलिए भी आप इन्नपावक कहलात हैं ( ५६ )। कर्म अर्थात् यथान्यातचारित्रकी प्रापिरूप कर्त्तव्यको आपन सिद्ध कर लिया है इसलिए आपको सिद्धकर्मक कहत हैं। अथवा सीभन या पकानेको भी सिद्ध कहत हैं। आपने अपनी ध्यानामिके द्वारा कर्मोकी पका डाला है उहे निजराके योग्य कर दिया है इसलिए भी आप उक्त नामको साथक करते हैं ( ५०)।

अर्थ हे चारुवाक आप चावाक् हैं भौतिकज्ञान हें भूताभि यक्तचेतन हैं, प्रत्यलैक-प्रमाण हैं अस्तपरलाक हें गुरुश्रुति हैं, पुरन्दरिषद्धकणा हैं वदा ती हें संविद्धयी हैं, शब्दाद्वैती हैं, स्पोनवादी हैं, पालंडन्न हैं और नयीधयुक हैं।।१२२-१२३।।

ज्याच्या—विश्वका जाननवाला आपका आक अर्थात् केवलज्ञान चारु है— सर्वजगत्के पाप-मलको धोनवाला और भन्यजीवोको आनन्द करनवाला है इसलिए आप चार्याक कहलाते हैं। नास्तिक मतवाले च्वाक ऋषिके शिष्यका चार्याक कहते हैं ( मा )। आपका केवलज्ञान भौतिक अथात समवसरणादि लहमीसे संयुक्त है ऐश्वय-सम्पन्न हैं अत आप भौतिकज्ञान कहलाते हैं। अथवा ज्ञानकी दत्पत्ति भूत अथात् प्राण्यियोंसे ही होती है इस प्रकारका कथन करनेसे आप उक्त नामसे पुकारे जाते हैं। नास्तिक मतवाले ज्ञानको प्रथिव्यादि चार भूतोंसे उत्पन्न हुआ मानते हैं ( मा भूतोंमे अर्थात् जीवोमें ही चेतना अभिव्यक्त होती है अन्य अचेतन वा जब पदार्थोमें नहीं ऐसा प्रतिपादन करनसे आप भूताभिव्यक्त्वेतन कहलाते हैं। नास्तिक मतवाले भूत-चतुष्ट्यके संयोगसे चेतनाकी उत्पत्ति मानते हैं उनकी इस मान्यताका आपने संकन्म किया है ( ६० )। केवलज्ञानकप एक प्रत्यक्त ज्ञान ही प्रमाण है क्योंकि वह चार्यिक, अतीन्त्रिय और निराक्तरण है, अन्य परोक्त ज्ञान नहीं, ऐसा प्रतिपादन करनेसे आप प्रत्यक्षेत्रमाण नामके पुकारे आते हैं। नास्तिक लोग एक प्रत्यक्त ज्ञानको ही प्रमाण मानते हैं ( ६१ )। वर अवीत

स अत्यक्तिममानाः । त्यमते स्वताः निराहतास्तरम्यत्येतंन पूर्णोहत्वा स्वच पातिताः परे लोका विमिनि कवित-कव्यचर चार्नाक-साव्यादयो जैनमतन्यितंता स्वारंताः केनेति । सथस अगतान् सुकि विना मोख् मन्तरेयान्यां गति न सम्ब्रुतीति अस्तपरलोकः । गुर्नी केन्नसानसाना भुतिः शाकं यस्येते ॥१२२॥ पुरन्दरेख विद्धी वस्युन्तिक्यं क्यों यस्य स पुरन्दरिवक्यंः । भगवान् ललु विद्धवित्वक्यं एव वायते परं बन्नामिषेकावसरे कोलिकपटलेनेव त्वचा अचेतन्या मुदितकवित्व्यां मिनति । शकत्तु वप्रस्चीं करे इत्वा तत्वयसं दूरीकरीति, तेन पुरन्दरिवक्यंः कथ्यते । त्वयते वेदस्य मतिभुक्तवित्रमन पर्ययकेन्वतामनलच्यं सानस्य सन्तः केन्नसान वेदान्तं वेदान्तं विद्यत्यम् । संविद्धयं विद्यते सन्य संविद्धयो । स्वमते तु यावत्यो वाग्यवीमां केन्नसानमा तस्य न दितीयं कानं सेनिदद्धयम् । संविद्धयं विद्यते सन्य संविद्धयो । स्वमते तु यावत्यो वाग्यवीमां विद्यते शक्तिकरपत्या तावत्य सम्बद्धेतुत्वात् पुद्धस्त्रव्यं स शब्द एय द्दि कार्यात् मगवान् शब्दाद्वीतित्युच्यते । स्वमते स्कृटति प्रकृटीभवति केन्नसानं यस्मादिति स्कोटः, निवद्धवद्ववित्वयात् मगवान् शब्दित मोक्देत्तया प्रतिपादयतीति स्कोटवादी । पायप्यान इन्ति सुद्धान् कृत् गव्कृति पायप्यक्रमान्यव्यान कृत्वानामां सम्वत्वत्वान्ति स्कोटवादी । पायप्यायिक्तमान्यवेतं कार्यात् कृत्वान्यति कृत्वत्वान्ति स्कोटवादी । पायप्यायिक्तम् शोधनदण्येन सावपति कृत्वन्ति पायप्यनमानिक वृष्यमनायवत् । नयानामोध समृहस्त युनक्तीति ॥१२२३॥

#### इति बुद्धशतम् ॥ ६ ॥

जैनेतर या अनाईत कपिल कणाद आदि परमतावलम्बी लोकोको आपने अपने अनेकान्तवादरूप श्रमीय अस्त्रसे परास्त कर दिया है अत आप अस्तपरलोक कहलाते हैं। नास्तिक मतुवाले परलोक अर्थात् परभवको नहीं मानते हैं (६२)। आपने द्वादशागरूप श्रुतिको केवलक्कानके समान ही गुरु अथात गौरवशाली या उपदेश दाता माना है अत आप गुरुश्रुति कहलाते हैं। श्रथवा गुरु श्रथीत् गराधरदेव ही श्रापकी बीजासररूप श्रुतिको धारस कर प्रन्थ-रूपसे रचते हैं। अथवा आपकी दिव्यध्विन रूप श्रति गंभीर एवं गौरकशालिनी है। अथवा मिध्याद्रष्टियोंके लिए आपकी श्रुति गुरु अर्थात् भारी या दुष्पाप्य है। नास्तिकमतमें गुरु अर्थात् वृहस्पतिको शास्त्रों का प्रऐता माना गया है ( ६३ )। पुरन्दर अर्थात इन्द्रके द्वारा आपका कर्यावेधन नामका संस्कार होता है इसलिए त्राप पुरन्दरविद्धकर्ण कहलाते हैं। भगवानके करा यद्यपि गर्भसे ही छिद्र सहित होते हैं परन्त उनपर मकड़ीके जालेके समान सूच्य आवरण रहता है इन्द्र उसे वजसूचीके द्वारा दूर करता है। वस्तुतः भगवान्का शरीर अभेग होता है (६४)। वेद अर्थात् ज्ञानकी परिपूर्णताको वेदा त कहते हैं। केवलज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है और आप उसके धारक हैं अत वेदा ती कहलाते हैं। अथवा स्त्री पुरुष नपु सकरूप लिंगको भी वेद कहते हैं। आपने इन तीनों वेदोंका अत कर दिया है अत वेदान्ती कहलाते हैं (६५)। केवलकान ही सम्+वित अर्थात् समीचीन ज्ञान है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा ज्ञान सन्यक् नहीं है, इस प्रकारके अद्वितीय केवलज्ञानके धारक दानेसे आप संविदद्वया कहलाते हैं ( ६६ )। सभी वचनवर्तसम्मर शन्दोंकी उत्पत्तिकी कारण हैं, खतः सर्वं प्रद्गालद्रव्य शक्तिकपसे एकमात्र शन्तरूप है, ऐसा कथन करनेके कारण आप शब्दाहैती कदलाते हैं ( ६७ )। जिसके द्वारा केवलझान स्कुटित अर्थात प्रकटित होता है, उस शुद्ध-बुद्ध आत्माको स्फोट कहते हैं, यही आत्माका स्वधाय है ऐसा वर्षदेश देनेक कारण काप स्कोटवादी कहलाते हैं (६५)। पासंब अर्थात् विध्यामतीका ब्रात करनेसे आप पार्लंडम कहलाते हैं ( ६६ )। विभिन्न नयोंके समुदायको नवीच कहते हैं। प्रस्पर निर्देश नय मिथ्या है और सापेश नय सत्य हैं, अतः नयोंकी प्रवृत्ति प्रस्ट्यर-सापेश ही करता बाहिए, इस प्रकारकी योजना करनेके कारण आम नयीत्रपुर कहताते हैं (१००)।

## (१०) अव अन्तकुरुवतम्

क्यकुत्पारक्रवीरप्राप्तः पारेतवाःस्थितः । तिर्वशं वृंवितारातिक्रांनक्षमसमुख्यो ॥ १२४॥ संद्रवच्यनिश्तक्षयोगः सुद्वाव्ययोगमः । योगस्नेद्वावदा योगकिद्विनिर्वेपनीयतः ॥ १२४॥ स्थितस्युक्षवपुर्योगो गीर्वनोयोगकाश्यकः । स्थमवाकविक्तयोगस्य स्ट्रिक्तवपु क्रियः ॥ १२६॥

अन्तं नंशारस्यावसानं कृतवान् । पार संसारस्य प्रान्तं संसारसगुद्रस्य पारतट कृतवान् । तीर संसार सगुद्रस्य तटं प्राप्त । तमस पापस्य पारे पारेतम , पारे तमसि पापगिहतस्याने आशापद-सम्मेद चम्यापुरी पावापुरी ऊर्जयन्तादौ विक्रक्षेत्रे स्थित योगानिरोवाय गत पारेतम स्थित । त्रयो दंडा मनोवाकायलक्ष्णा योगा विद्यन्ते यस्य स त्रिदंडी । दंडिता बीवन्तोऽपि मृतसदशा कृता मोहप्रमुपातनात् असहेशादिशत्रवे येन स दंडिताराति । दंडिता स्थवशीकृता अरातय जिमिनि करणचर चार्वाक शाक्यादयो मिध्यावादिनो येन स तयोक्त । जानं च केवलं आत्मकानं कर्मं च पापिक्रयाया विरमयालक्ष्णोयलिक्ता क्रिया यधारकातचारित्रमित्यर्थ कान कर्मणी तयो समुख्यः समृह स विद्यते यस्य ॥१२४॥ संहत संकोचितो मीखगमनकालनिकटे सति ध्वनिर्वाणी येन स तयोक्त । उत्सन्ना विनाशं प्राप्ता मनोवचनकायानां योगा

अर्थ हे अन्तका तक आप अन्तकृत् हैं पारकृत हैं तीरप्राप्त हैं पारेतम स्थित हैं त्रितंदी है देखिताराति हैं ज्ञानकर्मसमुख्यों हैं संहतध्यित हैं उसमयोग हैं सुप्तार्शवोपम हैं, योगस्नेहापह हैं योगिकिट्टिनिर्लेपनोद्यत हैं स्थितस्थूलबपुर्योग हैं गीमनोयोगकाश्यक हैं सूक्ष्म बाक्षित्तयोगस्थ हैं और सूक्ष्मीकृतवपु क्रिय हैं ॥१२४-१२६॥

ज्याच्या है भगवन आपने संसारका अत कर दिया अत अतकृत कहलाते हैं। अथवा अन्त अर्थात मरणका क्रन्तन कहिए अभाव कर देनेसे भी अतकृत कहलाते हैं। अथवा श्राप आत्माके स्वरूपके प्रकट करनेवाले हैं। अथवा आपने मोसको अपने समीप किया है। अथवा व्यवहारको छोड्कर निध्यको करनेवाले हैं इसलिए भी अपतकृत कहलाते हैं (१)। संसारको पार कर लेनेसे पारकृत कहलाते हैं (२)। संसार-समुद्रके तीरको प्राप्त कर लेनेसे तीर प्राप्त कहलाते हैं (३)। तमके पार अर्थात पाप-रहित स्थानमें स्थित होनेसे आप पारेतम स्थित कहलाते हैं। मगवान आईन्त्य अवस्थाके आतमें योगनिरोध कर सिद्धपद प्राप्त करनेके लिए अष्टापद सम्मेदशिखर, ऊजयत आदि सिद्धतेत्र पर अवस्थित हो जाते हैं। अथवा आप अज्ञानसे अत्यात दूर स्थित हैं इसलिए भी पारेतमःस्थित कहलाते हैं (४)। मन वचन कायरूप तीनों योगोंका निरोध कर आपने उन्हें श्रच्छी तरह दंडित किया है इसलिए त्रिदंडी कहताते हैं। अथवा माया मिध्यात्व और निदान नामक तीन शल्योंको आपने जड़से उन्मूल कर दिया है इसलिए भी त्रिदंढी कहलाते हैं (॥)। अराति कहिए असातावेदनीयादि शत्रुओं को आपने दंडित किया है आर्थात् जीवित रहते हुए भी उन्हें मृत-सदश कर दिया है क्योंकि मोहरूप कर्म-सम्।टके स्य कर देनेसे उनकी शक्ति सर्वथा सीए हो गई है अतएव आप दृंक्ता-राति कहलाते हैं। अथवा जिमिनि कखाद चार्वाक आदि मिध्यावादीरूप अरातियोंको आपने इंडित किया है अपने वशमें किया है, इसलिए भी इंडिताराति कहलाते हैं (६)। आप ज्ञान और कर्म प्रयात यथाल्यातचारित्रके समुक्य हैं पुछ हैं अतः ज्ञानकर्मसमुख्यी कहलाते हैं। अथवा परमानन्दरूप मोदके साथ रहनेको समुत् कहते हैं, आप कान, चारित्र और मुखके चय अर्थात पिंड हैं, इसलिए झान-कर्मसमुख्यी कहलाते हैं (७)। मोज्ञगमनका समय समीप आने पर आप अपनी दिञ्चध्वनिको संहत अर्थात् संकोचित कर लेते हैं इसलिए संहतध्वनि कहसात 🖥 (८)। भारम-प्रदेशोंमें चंचलता उत्पन्न करनेवाले योगको भागने उत्सन्न भर्यात् विनादको

स्थानकार्यक्रियास्त्राची स्थानकारिकार्यक्राहाः । क्षेत्रकार्यक्तिः प्रशासकाः प्रशासकारः ॥ १२०॥ वै:कार्यसिद्धाः परमधिकारः अस्वयस्त्रासः । ओक्कमां तुरमकार्यकाः सैवीरवर्षकृतः ॥ १२८॥ वृक्षाकारस्यास्यान् विचाकारस्याकृतः । अस्तिकस्तिःआअवसूतिः सून्यतासयः ॥ १२८॥

आतमप्रदेशपरिस्पन्दनहेतने यस्येति । सुत कल्लोलरहितो योऽसावर्णन समुद्र तस्य उपमा साहर्य यस्येति स्वार्णनीपम मनोत्राक्कायव्यापास्पहित इत्यर्थ । योगिना (योगाना) मनोवाक्कायव्यापायणां स्नेह प्रातिमय इतिति । अपाक्केशतमसीरित्यनेन इनोर्धातोर्डप्रत्यय । योगाना मनोवाक्कायव्यापायणां या इता किहिश्चूय मंद्र्पादिदलनवत् तस्या निर्लेपनं निजातमप्रदेशेम्यो द्रीकरण्यम् तत्र उचलो यक्कपः ॥१२५॥ स्थितस्तावद् गतिनश्चिमागत स्यूलवपुर्णोगो वादरपरमौदारिककाययोगो यस्य स तयोकः । गीअ वाक् च मनश्च चित्तं तयोगोग आत्मप्रदेशस्यन्दहेत् तस्य काश्यक इराकारकः श्लक्ष्यविभायकः । प्रभावस्यवान् सूल्मवायमान सयोगोगे तिश्चति । अस्त्मा स्वमा कृता स्वमीकृता वपुष क्रिया काययोगो वेन स तयोकः ॥१२६॥

स्त्मकायिक्रयाया स्वानकाययोगे तिष्ठतीत्येवंशील स्वमकायिक्रयास्थायी । प्रभान्तगनान् कियत्काल पर्यन्त स्वमकाययोगे तिष्ठति । वाक् च चित्तं च वाक्चित्त तयोयोगो वाक्चित्तयोग स्वमकायोगे विष्ठते । वाक् च चित्तं च वाक्चित्त तयोयोगो वाक्चित्तयोग स्वमकायोग विष्ठते सस्य योग स्वमकायोगिततं इन्ति विनाशयतीति । एको असहायो दंडः स्वमकाययोग विष्ठते सस्य स एकदंडी भगवान् उच्यते । कियत्कालं स्वमिक्रयाप्रतिपातिनामपरमञ्ज्ञक्रण्याने स्वामी तिष्ठतीति एकदण्डी

प्राप्त कर दिया है अत आप उत्सक्तयोग कहलाते हैं। अथवा विश्वासघातीको भी योग कहते हैं आपने विश्वासघातियोको उच्छि न कर दिया है इसलिए आप उत्सन्तयोगी कहलाते हैं (१) आप सुप्त समुद्रकी उपमाको धारण करते हैं इसलिए सुप्तार्णवोपम कहलाते हैं। जिस प्रकार सुप्त समुद्र कल्लोल-रहित शान्त एवं नीरव स्ताध रहता है उसी प्रकार आप भी योगके अभावसे आत्मप्रदेशोकी चंचलतासे सवंथा रहित हैं (१०)। मन, वचन कायके व्यापारक्रप योगके स्तेहको आपने दूर कर दिया है इसलिए योगकोहापह कहलाते हैं (११)। आप योगोंकी छिथोंके निलेंपके लिए उद्यत हुए हैं, अर्थात योग-सन्वन्धी जो सूद्रम रज्ञकण आत्मप्रदेशोंपर अविद्यह हैं उन्हें दूर करनेके लिए तत्पर हुए हैं अत योगिजन आपको योगिकिट्टिनिलेंपनोद्यत कहते हैं (१२)। स्थूल वपुर्योग अर्थात वादरपरमोदारिककाययोगको आपने स्थित कहिए निष्टृत्त किया है अत आप स्थितस्थूलवपुर्योग कहलाते हैं। भगवान योग-निरोधके समय सर्व-प्रथम बादरकाययोगका निरोध करते हैं (१३)। पुनः बादरवचनयोग और बादरमनोयोगको छ्या करते हैं अर्थात कहें सुद्माक्ष्यस्थ परिण्यत करते हैं, इसलिए आप गीमेनोबोगकाश्चिक कहलाते हैं (१४)। प्रधाद सूद्म वचनयोग और सूद्ममनोयोगमें अवस्थित रहते हैं इसलिए उन्हें सूद्माकष्ठविध्यागस्थ कहते हैं (१६)। पुन मगवान वपु क्रिया अर्थात औदारिककाययोगको सूद्म करते हैं इसलिए उन्हें सूद्माकृतकपुरक्तिय कहते हैं (१६)।

शर्ध है शिलेश, जाप सूरमकायिकयास्थायी हैं, सूरमबाक्षित्तवोगदा हैं, एकदण्डी हैं, परमहंस हैं, परमसंवर हैं ने कम्बेसिड हैं, परमनिर्वर हैं प्रज्यासम्बद्ध हैं, मोवकर्मा हैं, बुटत्कमैपाश हैं, बैलेश्यलंकत हैं, एकाकारसास्वादी हैं, विश्वाकारसाकुल हैं जाजीवन हैं, जायत हैं, जाजायत हैं, जासुत हैं जोर प्रम्यतामय हैं 119 २७-११६॥

व्याच्या — श्रीदारिककायगोगको सूत्रा करनेके सनन्तर क्षुद्ध काल तक आप सूत्रमकाय बोगमें सबस्थित रहते हैं, इसलिए सूत्रमकायिक्यास्थायी कहलाते हैं (१७)। पुनः आप सूत्रम सबनयोग और सूत्रममनोयोगका विनाश करते हैं, इसलिए सूत्रमकाकृषित्रयोगहा कहलाते हैं (१=)। सदनन्तर आपके केवल एक स्वत्रकाययोगहर क्ष्य विद्यमान रह जाता है, इसलिए आप कक्ष्यी कहलाते हैं। जितने समय तक स्थापन सूत्रमाविकारिकाति स्थापक द्वीय क्षक्रण्यानमें अवस्थित प्रेयानयोगी चतुरसीतिसच्युक्तेश्युक्य । निःयीतानन्यस्थीयोऽविचार्तस्कारमाक्ष्यः ॥१६०॥ वृत्यो निर्यंचनीयोऽसुरस्थितमञ्जूष्यः । अष्ठः स्थेयान् स्थिरोऽनिष्ठः श्रेष्ठो ज्येष्ठः सुनिष्ठितः ॥१६१॥ भूताथद्युरो भूताथप्र परमतिगुण् । न्यस्कारसुपुरोऽविकामाक्षकोऽतिसुस्थितः ॥१६१॥

कथते न तु काष्ठादिए करे करोति भगवान्। परम उत्कृष्टो हस द्वातमा यस्येति। परम उत्कृष्ट संवरो निर्जराहेत्रुयस्य ॥१२७॥ निर्गतानि कर्माण शानावरणादीनि यस्येति नि कर्मा। नि कर्मणो भाव कर्म वा नै कर्म्यम् । नै कर्म्ये छिद्ध प्रिष्ठिद्धो नै कर्म्यछिद्धाः। परमते ये श्रम्थमेधादिकं हिंसायक्षमं न कुर्वन्ति ते वेदान्तवादिन उपनिषदि वाठका नै कर्म्यछिद्धा उच्यते। परमा उत्कृष्टा श्रम्यस्येयगुणा कर्मणा निर्वर यस्येति। प्रज्वल ती लोकालोकं प्रकाशयन्ती प्रमा केष्ठलकानतेको यस्य स तयोक्त । मोघानि नि फलानि कर्माणि श्रम्यद्वादीनि यस्येति। त्रुटन्त स्वयमेव छिद्यन्ते कर्माण्येव पाशा यस्येति त्रुटत्कमपाश उत्कृष्ट निर्वरावानित्यर्थ । शीलाना श्रष्टादशस्त्रस्यस्यानामीश शीलेश । शीलेशस्य माव शैलेशी। यण् च स्त्रीनपुरकाच्या। शैलेश्या शीलप्रमुखेन श्रलंकृत शैलेश्यलकृत ॥१९८॥ एकश्यासावाकार एकाकार एक विशेषकानं केवलकानित्यर्थः। एकाकार एव स्थ परमानन्दामृत तस्य श्रास्वादोऽनुभवनं यस्य स एकाकारस्यास्वाः निर्वशुद्धकुद्धकस्यभावासकानामृतरसानुभवनवानित्यर्थः। विश्वस्य लोकालोकस्य श्राकारे विशेषकानं स एव स्स श्रान्तसैख्योत्यादनं तत्र श्राकुलो यापृत । श्रानप्राण्यपृदितत्वात् श्रजीवन्। न मृत श्रमृत , जीवन्यक्तत्वात् । न जागतीति श्रजाशन् योगनिद्रास्थितत्वात् । श्रात्मस्वरूपे सावधानत्वात् न मोहनिद्रा प्राप्तः । श्रात्यत्या मनोवचनकायव्यापाररहितत्वात् ॥११८॥।

रहते हैं, उतन समय तक उनकी एकदण्डी संक्षा रहती है (१६)। आप कम और आत्माका श्रीर नीरके समान उत्कृष्ट विवक करनवाले हैं, अतः आपका परमहस कहत हैं (२)। आपके सर्व कर्माके आकावका सवथा निरोध हो गया है, अत आप परमसंवर कहलात हैं (२१)। आपने सर्वे कर्मोंका अभाव कर सिद्धपद प्राप्त किया है, अतः आप तैःकन्यसिद्ध कहलात हैं (२२)। आपके कर्मोंकी असंख्यातगुणअणीरूप परम अर्थात् उत्कृष्ट निर्जरा पाई जाती है इसलिए आप परमनिजर कह्लाते हैं (२३)। आपके प्रावल प्रभावाला अर्थात् लोकालोकको प्रकाशित करनवाला अतिशय प्रभावान् कवलक्रानरूप तेज पाया जाता है, इसलिए छोप प्रज्यलस्प्रम कहलात हैं (२४)। आपने विद्यमान श्रघातिया कर्मोंको माघ अथात् । नष्फल कर दिया है, इसलिए श्रापको मोघकर्मा कहते हैं ( <५ )। त्रापक कर्मां के पाश स्रथात् ब धन स्वयमेव ही प्रतिक्ता टट रहे हैं इसलिए स्रापको ब्रुटत्कमपाश कहते हैं (२६)। शीलक ब्रिटारह हजार भेदोका धारण करनसे आप शैलेश्यलंकत कह्ताते हैं (२७)। श्राप एक बाकाररूप बर्थात निज शुद्धबुद्धैकस्वभावरूप ज्ञानामृतरसके खास्वादन करनेवाल हैं, अतः एकाकाररसास्वादी कहलात हैं (२८)। विश्वाकार अर्थात् लाकालोकके आकार हर जो विशिष्ट शानामृतरस है, उसके आस्यादनमें आप आकुल कहिए निरत हैं अर्थात् निजानन्द रस लीन हैं अतएव आप विश्वाकाररसाकुल कहलाते हैं (२६)। आप जीवित रहते हुए भी इयासोष्ट्वास नहीं लेत हैं अर्थात् आनापानवायुसे रहित हैं, इसलिए अजीवन कहलाते हैं (३०)। आप मरेगासे रहित हैं, अथात् जीवन्युक्त हैं, अतः अमृत कहलाते हैं (३१)। आप योगनिद्रामें अवस्थित हैं अत अजामते कहताते हैं (३२)। आप आतमस्वरूपमे सावधान हैं, मोहनिद्रासे रहित हैं, अतः असुप्त कहलाते हैं (३३)। आप मृत्यक्ष हैं, अर्थात् मन वचन, कायके व्यापार्क रहित हैं, अतएव शून्यतामय सहलाते हैं (३४)।

अर्थे—हे जागरूक, जाप नेमान हैं, अमोशी हैं, नमुरशीतिलकागुण हैं सगुण हैं नित्नीका नन्तपर्याय हैं, अविदासेस्कारनाशक हैं, इस हैं, निष्नमीय हैं, आगु हैं, असीयान हैं, अनुपूर्विय हैं, मेह हैं, स्थेयान हैं, स्थिर हैं, निष्ठ हैं, ओष्ठ हैं, ओष्ठ हैं, सुनिश्चित हैं भूतार्थेश्वर हैं, भूतार्थेश्वर हैं, परसन्तित स हैं, स्थवहारसुपूत हैं, जतिजागरूक हैं और स्विस्थित हैं ।११३०-१३२।। श्चितश्येन श्रिय ( प्रेयान् )। न विश्वन्ते वीयां मनीवाकावन्यापारा यस्येति । चतुर्व्यातिल्ला गुवा वस्येति । न विश्वन्ते गुवा रागाद्यां वस्य छेऽगुवा । निःपीता श्विविविता केवलशानमध्ये प्रयेशिता श्वान्ता सर्वेप्तयाचां पर्याया यन सं तथीकाः । श्विद्धा श्रवानं सस्याः संस्थार श्वानंतरमञ्जाकेऽ नुभवनं तस्य नाश्चक मूलावुन्मुलकः, निर्मू कार्यकः ॥१२०॥ वर्षते स्मृ द्वारः केवलशानेन लोकावोकं व्याप्नोति स्मृति समुद्र्धातापेश्चया लोकप्रमाचा वा दृद्धः । निष्कृ निकक्तिमानेतु शक्यो निर्वचनीय । श्वाच्या निर्मतं वचनीयमप्रकृतिर्यस्य यसमाद्वा । 'श्वाच रद्या चया भवा मया क्रया क्रया प्रन शब्दे श्वाद्यति शब्दं करोति श्वाद्य । पद्यसिविविद्यनिमनित्रपिद्विद्यदिविविवश्चित्रयम् उपत्यय श्वाद्यापित वातम् । श्वाद्यारित्यतिस्त्याः श्वाद्यीयान् । न श्वाद्य , न श्वत्यो श्वान्यवो मद्दान्त इन्द्र मुनीन्द्र-चन्द्रादय तेषा प्रया श्वात्यामीष्ट । श्वतिशयेन इन्द्र पर्योन्द्र सुनीन्द्र चन्द्रादीनां प्रिय श्रेष्ठ । श्वतिशयेन स्वरः ।

च्या क्या - हे सब हितकर, आप जगतको अतिशय प्रिय हैं अत प्रेयान कहलावे हैं (३५)। श्राप योग-रहित हैं, अत अयोगी हैं (३६) । आपके चौरासी लाख उत्तर गुरा पाये जाते हैं , अत योगिजन आपको चतुरशीतिलक्तुगुण नामसे पुकारते हैं (३७)। राग, द्वप आदि वैभाविक गुणोंके अभावसे आपको अगुण कहते हैं (३८)। सर्व द्रव्योंकी अविविद्यात अन त पर्कायोंको आपने आखी तरह पी लिया है अर्थात केवलकानके द्वारा जान लिया है, उन्हें आत्मसात कर लिया है अत आपको नि पीतान तपर्याय कहते हैं (३६)। अविद्या अर्थात् अनादि-कालीन श्रहानके संस्कारका श्रापने सर्वथा विनाश कर दिया है, अतः श्रापको अविद्यासंस्कारनाशक कहते हैं। अथवा आपने अविद्याको अपने विशिष्ट संस्कारोंसे नाम कर दिया है (४०)। आप सदा वृद्धिका पाप्त होत रहते हैं, अथवा लोकपूरण-समद्घातकी अपेका सबसे बड़ हैं, अथवा केवल शानकी अपका लोकालोकमे ज्याप्त हैं, अत बुद्ध कहलात हैं (४१)। आप निरुक्तिके द्वारा वचनीय अर्थात् कहनके योग्य हैं, अथवा वचनीय अर्थात् निन्दा अपवादसे रहित हैं अत निवचनीय कहलाते हैं (४२) अणिति, शब्दं करोतीत्यणुः अर्थात् जो शब्द करे उसे अणु कहते हैं। अर्हन्त अवस्थाम आपकी दिव्यध्वनि खिरती है अत आप भी अणु कहलाते हैं। अथवा पुद्गलके सबसे छोटे अविभागी श्रंशको अणु कहते हैं। वह श्रतिसन्ध हानसे इन्द्रियोंके श्रगोचर रहता है। श्राप योगियोंके भी अगम्य हैं, अत अणुसहश होनेसे अणु कहलाते हैं (४३)। आप अणुसे भी अत्यन्त सूच्म हैं इसलिए अखीयान कहलाते हैं। अणु यद्यपि सूच्म है इन्द्रियोंके आगोचर है तथापि वह मूर्त होनेसे अवधि-मन पर्ययक्वानियोंके दृष्टि-गोचर हो जाता है। पर आप अवि मन प्ययशानी महायोगियों के भी अगोचर हैं, क्योंकि अमूर्च हैं, अतः अतिसूच्म होनेसे आपको व्याधीयान कहते हैं (४४)। व्याधाता बुद्रतासे रहित महान् पुरुषोको व्यनेण कहते हैं। आप इन्द्र, नारीन्द्र, सुनीन्द्रादि महापुरुषोंके प्रिय हैं, व्यभीष्ट बल्लभ हैं, व्यतः व्यनणुत्रिय कहलाते हैं। अथवा शरीर-स्थितिके लिए स्वभावत आनेवाले बोसाहारकर्गणाके परमाण भी आपको अभीह नहीं हैं क्योंकि योगनिरोध करनेपर आप उन्हें भी महता नहीं करते हैं, इसलिए भी अनुपूर्विय कहलाते हैं ( ४५ )। आप सर्व जगतको अत्यन्त प्रिय हैं, आतः प्रेष्ठ कहलाते हैं ( ४६ )। दोग निरोध करने पर अर्थात् अयोगिकेवली अध्यक्षानके मात्र हो बानेपर आप प्रवेश-परिस्पन्यसे रहित किवल रहते हैं, चतः प्रकरणसे स्थिर सहनेके कारण कार स्थिर कहलाते हैं? (४०)। अत्यन्त स्थिरको स्थेयान बहते हैं। बाज सुनेसके समान अवल हैं, आतः स्थेयान बहातते हैं (४८)। आप अपने ध्येयमें अत्यन्त सहता-पूर्वक दिसर हैं बातः निष्ठ कहताते हैं (४६)। बात्यन्त प्रमुखाके योग्य होनेसे कापको श्रेष्ठ बहुते हैं ( 🗓 )। बालको क्येंका बातकत इस्ट्रेडेनेसे ब्याप क्येष्ठ

र विशेषके किए प्राताकता देखिने । र सम्बंधी सुविधाने विष्ट हेनेवानके पाते विवासी गता है ।

बविद्रोवितसाहात्व्यो विक्याबिरङ्किमः । समेक्सहिमाऽत्यन्तराहाः सिवित्वर्ययरः ॥१३३॥ विकालुक सिद्धपुरीयान्य सिद्धगणाधिषि । सिद्धांगोन्मुक सिद्धावित्य सिद्धोपगृहक ॥१३४॥ पुरोऽद्यादक्तरकात्रीसारव पुगवशंबसः । कृताप्रयुग्य परमद्यक्तवेरयोऽपवारकृत् ॥१३४॥

धोशिनियेचे सित उन्नासनेन पद्मासनेन वा तिष्ठति निश्चलो भवतीति स्थिर । श्रातिश्येन प्रशस्यः, श्रातिश्येन हृतः । प्रात्यः मरास्या वा ल्येष्ठः । सुष्ठु शोभनं यथा भवति तथा न्यतिशयेन स्थित सुनिष्ठितः । द्याति स्यति मास्या न्यायुणे इस्थ । श्रथवा शोभना निष्ठा योगनियेचः संजातो यस्यति सुनिष्ठित । तार्यकतादिदर्शनात् सज्ञातेऽये इतन्मल्यय ॥१६१॥ भृतायेन परमायेन सत्यायेन शूरो भृतार्थश्र पापकर्मसेनाविष्यसनस्ययं तत् । श्रथवा भृताना प्राणिना श्रथं प्रयोजने स्वर्ग मोद्यसाधने शूर सुमट । श्रथवा भृत प्राप्त श्रर्थं श्रात्म पदार्थों यन स भृतार्थं , युक्ताथस्तत्र शूर्र । श्रकातर । भृतार्थं सत्यार्थों दूर केवलशान विना श्रगम्यत्वात् निप्रहृष्ठ । श्रथवा भृता श्रतीता ये श्रयां पन्तिन्दयविषया मुक्तमुक्तास्तेभ्यों दूरो विप्रहृष्ट सर्वेन्द्रियविषया श्रामिकट इत्यर्थ । निगता गुणा राग इव मोहादयोऽश्चुद्धगुणा यस्मादिति निगु ण परम उत्कृष्टो निगु ण परम उत्कृष्टो निगु ण परमनिगु ण । यवहारे विहार कर्मीण धर्मोपदेशादिके च सुष्ठु श्रतिशयेन सुप्तो निश्चिन्त श्रव्यापृत । जागर्तीत्येवशील जागरूक श्रात्मारूक स्थानमान । श्रातिशयेन जागरूक श्रातिजागरूक । श्रतिशयेन सर्विशत ॥१६२॥

र्डादतादप्युद्ति परमप्रकामागत माहा म्य प्रभावी यस्य स तयाक निर्गता उपाधिधर्मिचिन्ता

कहलात हैं (५१)। बाप बच्छी तरहसे बात्मामे स्थित हैं, अत सुनिष्ठित कहलाते हैं (५२)। भूताथ अर्थात् परमाथसे आप शर-बीर हैं, क्योंकि कमौंकी सनाका आपन विष्वस किया है इसलिए भूताथशूर कह्लात हैं। अथवा भूत अर्थात् प्राणियोंके अर्थ कहिए प्रयोजन या अभीष्टको पूर्ण करने में जाप श्र हैं सुभट हैं। अथवां भूतार्थ अथात् सत्यार्थमें जाप शर हैं। अथवा आत्मस्वरूपकी प्राप्तिरूप प्रयोजन आपका पूरा हो गया है, ऐस शूर होनसे भी आपका भूतार्थश्र कहते हैं ( u ? )। भूतकालमें भोगकर छोड़ हुए पचे द्रियोंके विषयोंको भूताथ कहते हैं आप उनसे दूर हैं अर्थात् सर्वथा रहित हैं अत भूताथद्र कहलात हैं। अथवा भूत कहिए प्राणियोंके प्रयाजनभूत अर्थोंसे श्राप अत्य त दूर हैं। अथवा भूत पिशाचोंके समान संबोधित किये जाने पर भी जो प्रबोधको प्राप्त नहीं होते हैं ऐसे अभव्य जीवोको भूत कहते हैं उनके प्रयोजनमूत अर्थसे आप अत्यात दर हैं अर्थात उन्हें सम्बोधनमे असमथ हैं इसलिए भी भूताथदूर कहलात हैं। अथवा सत्याथका ज्ञान केषलकानके विना दूर अर्थात असम्भव है ऐसा आपन प्रतिपादन किया है ( ५४ )। राग द्वेष आदि बैभाविक्ताणोंके अत्यन्त अभीव हा जानसे आप परमनिगुण कहलाते हैं। अथवा पर + अनिगुण ऐसी सन्धिके अनुसार यह भी अथ निकलता है कि आप निश्चयसे गुण-रहित नहीं हैं किन्तु अनन्त गुर्शोके पुत्र हैं ( ५५ )। आप व्यवहार अर्थात् संसारके कार्योमें अत्य त मौन धारण करते हैं या उनसे रहित हैं अतएव अयवहारसुषुप्त कहलाते हैं (५६)। अपने आत्मस्वरूपमें आप सदा अतिदाय करके जामत अर्थात् सावधान रहते हैं, इसलिए अतिजागरूक कहलाते हैं (५७)। आप अपने आपमें अत्यन्त सुलसे स्थित हैं, अत अतिसुस्थित कहलाते हैं ( ५५ )।

श्रर्थं—हे श्रविन्त्यमाहात्म्य, श्राप उदितोदितमाहात्म्य हैं निरुपाधि हैं, श्रक्तिम हैं, श्रमेय महिमा हैं, श्रत्यन्तश्रुद्ध हैं सिद्धिस्पर्यंपर हैं, सिद्धातुज हैं, सिद्धपुरीपान्य हैं सिद्धगणातिथि हैं, सिद्धसंगोन्मुल हैं सिद्धालिंग्य हैं सिद्धोपगृह्दक हैं, पुष्ट हैं श्रष्टादशसहस्राशीलाश्य हैं, पुण्यशेवल हैं, दुत्ताम्युग्य हैं परमशुक्तलेश्य हैं और अपचारकृत् हैं।।१३३–१३॥।

स्याच्या—जापका माहात्त्य उत्तरोत्तर उदयशील है, परम प्रकर्षको प्राप्त है इसलिए आपको उदितोदितमाहात्त्य कहते हैं (५६)। आप सर्व परिमहरूप उपाधियोंसे रहित हैं, आतः

कारीपटेश विकारकार्गाविको बस्तित । अथवा निर्गत उप स्मीपात आविमानिसी पीडा यस्थित निर्माणिः क्रम-करा-मरवा व्याधित्रयरहितत्वात् निश्चिन्त इत्यर्थः । अयवा निश्चत उपाधिरात्मधर्मस्यात्मंत्वरूपस्य चिन्ता परमञ्जूक्रभानं यत्यति । अकस्योन अविधानेन धर्मोपदेशादेरक्रतिमः । इत् कवातित्रमक् । महत्ये मावी महिमा । प्रथादिन्य इमन् । या असेयोऽमर्यादीभतो लोकालोकव्यापी महिमा केवलकान व्यातिर्यस्यासायमेयमहिमा । केत्यन्तमतिरायेन ग्राह्म कर्ममलकर्लक्ष्महितः श्रात्यन्तराह्म , रागद्वेषमोहादिरहितो वा. द्रव्यकर्म भावकर्म-नोकर्मंदैहितो वा सिक्कटतरिद्धपर्यायत्वात । सिद्धेरात्मोपल चे कत्यायाः स्वयंवर परियोता ॥११३॥ विद्वानां मुक्तात्मनामनुजो लघुभाता परचाजातत्वात् । विद्वानां मुक्तात्मनां पुरी नगरी मक्ति ईषत्प्राग्नारसंशं पत्तनं सस्याः पान्यः परिषकः । सिद्धानां मुक्तजीवाना गया समूहः, अनन्तसिद्धः तस्य श्रीतिथि प्राचूर्ण्क । विद्वानां मवविन्युतानां संगो मेलस्तं प्रति उन्युखी सिद्धे कर्मिन्स्यते सत्पुरुषे महापुरुषेरालिगितं योग्य म्राप्रलेपोचित सिद्धालिग्य । सिद्धानां मक्तिवल्नभानामुपगर्क अर्लिगनदायक श्रंकपालीविधायक ॥१३४॥ पुष्पाति सम पृष्ट पूर्व सिद्धसमानशानदर्शनसखवीर्यायनन्तगुर्यो सवल । श्रारत्वते स्वयोन श्रामीष्टरयानं प्राप्तवन्ति जातिशद्धत्वात स्वस्वामिनमिमतस्थानं नयन्तीति श्रश्या श्रष्टमिरिषका (दश) श्रष्टादश श्रष्टादश च तानि सहस्राणि ग्रष्टादशसहस्रासि । श्रष्टादशसहस्रासि च तानि शीलानि श्रष्टादशसहस्रशीलानि ता येव श्रश्वा वाजिनो यस्य सोऽष्टादश्यस्वशीलाश्व । पुण्य सद्वेद्यशुभायुर्नामगोत्रलक्ष्यां शंबलं पथ्योऽदर्न यस्य स भवति पुण्यशंबल । वृा चारित्र अग्रं मुख्यं युग्यं वाहनं यस्येति । कथायानुरिकता योगवृत्तिलेंश्योच्यते जीवं हि कर्मगा लिम्पतीति लेश्या । इत्ययुटोऽन्यत्रापि चेति सुत्रेग कर्तरि व्यया नामिनश्रोपधाया लघोरिति गुणा पृषोदरादित्वात् पकारस्य शकार स्त्रियामादा । परमगुक्का लेश्या यस्य छ तयोक्त । अपचरणम

निरुपाधि कहलात हैं। अथवा मानसिक पीड़ाको उपाधि कहते हैं, आप उससे सर्वथा रहित हैं। अथवा धमापदेश विहार आदि कार्योंको भी छपाधि कहते हैं। योग निरोध कर लेने पर आप उनसे भी रहित हो जाते हैं। अथवा श्रात्मस्वरूपके चिन्तन करनेवाले परमशुक्राध्यानको उपाधि कहते हैं। वह आपके निश्चित है, इससे भी आप निरुपाधि नामका सार्थक करते हैं (६०)। आप अपने स्वामाविक रूपको माप्त हैं अत अक्रुन्निम कहताते हैं। अथवा योगनिरोधके प्रधात धर्मीपदेशादिका नहीं करनेसे भी आप अक्कत्रिम कहलाते हैं ( ६१ )। अभेय अर्थात् अमर्यादीभूते लोकालोकव्यापी महिमाके धारण करनेसे आप अमेयमहिमा कहलाते हैं (६२)। आप राम, द्वेष, मोहादिरूप भावमलसे, अष्टकर्मरूप द्रव्यमलसे और शरीररूप नोकममलसे सर्वश्रा रहित हैं अतः अयन्तशुद्र कहलाते हैं (६३)। आमस्वरूपकी उपलब्धिरूप सिद्धिके आप स्वयंवर अर्थात् परिऐता हैं, अतः सिद्धिस्वयंवर नामसे प्रसिद्ध हैं (६४)। सिद्धोंके प्रधात मुक्ति प्राप्त करनेसे आप सिद्धोंके लघुआता हैं अत सिद्धानुज कहलाते हैं (६५)। ईष्त्याग्मार नामक सिद्धपुरीके आप पथिक हैं अतः सिद्वपुरीपान्ध कहलाते हैं (६६)। सिद्धसमुदायके आप अतिथि अर्थात् मेहमान या पाहुने हैं अतः सिद्धगणातिथि कहलाते हैं (६७)। सिद्धोके संगमके लिए आप क्रमुख अर्थात् उत्कण्ठित हैं इसलिए सिद्धसंगोन्मुख कहलाते हैं (६८)। सिद्धोंके द्वारा जालिंगन का संट करनेके योग्य होनसे आप सिद्धालिंग्य कहलाते हैं (६६)। सिद्धोंके उपगृहक अर्थात क्षांतिरान-दायक या श्रकपाली-विधायक होनेसे भाग सिद्धोपगृहक कहलाते हैं (७०)। सिद्धोंके समान बानन्त ज्ञानादिगुर्खोसे पुष्टिको प्राप्त होनेके कारण जान पुष्ट कहलाते हैं (७१)। बादमह हवार शीलके भेदरूप अस्वोंके स्वामी दीनेसे आप अद्यवस्त्रक्षशीलास्व कहताते हैं। जिस प्रकार उत्तम अरव महाज्यको चाएअसो अधीष्ट स्थानपर पहुँचा देता है, उसी प्रकारसे आपको व्यपने व्यपीष्ट सिद्धित्त्य जिल्पुरीको पहुँचलैवाले शीलके व्यक्तप्द इद्धार भेद प्राप्त हैं (७२)। व्यापके पुष्पारुष सेवल क्यांत पायेव सा वार्गका श्रीका पाया जाता है. कातः वाप पुण्यसंबल कालांचे भेनिकोऽन्यवस्थाना गंचकारवप्रस्थिति । झास्त्रातिप्रकृत्यासी त्रतीयुक्तकतिप्रसूत् ॥३३६॥ स्वेदीध्याककोऽकार्योऽकार्योऽकार्योऽकितिपरिगदः । सनग्रिहोत्री परमनिस्द्रहोऽत्यन्तनिर्वयः ॥१३७॥ स्वतिष्योऽकारकोऽदीक्योऽदीक्कोऽदीक्तिऽक्यः । समस्योऽगमकोऽरम्योऽस्मको झाननिमरः ॥१३८॥

पचारी मारखं कर्मशत्र्यामेवापंचारो धातिकर्मया विष्यंसनमित्यर्थः । श्रपचार धातिसंवातधातनं पूर्वेमेव कृतवान् मगवानित्यथः । श्रथवा श्रपचार मारखः इंतित उच्छेदयतीति श्रपचारकृत् ॥१३५॥

श्रतिश्येन दिप्र शीव्रतर द्विष्ठ एकेन द्वागेन त्रैलोक्यशिखरगामितात्। श्रन्यद्वणस्य सखा श्रन्यद्विणस्य पित्रम समय तेन सह गामुको मित्रमित्यर्थ। श्रयवा श्रन्यद्विणस्य पंचमकल्या ग्रस्य सखा मित्रम्। श्रयवा श्रन्यद्विणस्य पंचमकल्या ग्रस्य सखा मित्रम्। श्रयवा श्रन्यद्विणस्य हित पाठे श्रन्यद्विण सता मित्रं यस्येति। पंच च तानि लष्वद्व गिर्ण च पंचलष्यद्वराणि श्र इ उ श्र ल इ येवंकपाणि क च ट त प रूपाणि वा क ख ग घ क हत्यादि स्थाणि था। यावत्कालपचलव्यव्याण्युचाय ते तावत्कालपचन्त चतुदशे गुणस्थाने श्रयोगिकेयल्यपरनानि स्थितिर्यस्येति। पचानामद्वराणां मध्ये य पूर्व समय स समयो द्विचरमसमय कथ्यते उपात्यसमयश्चामि भीयते। तिस्मन्नुपान्त्यसमये द्विसतिप्रकृतीर्मगवान् द्विपते द्विसतिप्रकृतीरस्यिति ह्विपते इत्येवशील द्वासप्त

हैं (७३)। यस अथात् सम्यक चारित्र ही आपका मुख्य युग्य किए वाहन है इसलिए आप वृत्तामयुग्य कहलाते हैं (७४)। परमशुक्त लेश्याके धारक हानसे परमशुक्तलश्य कहलात है (७५)। श्रापन चातिया कमोंके अपचार अर्थात मारणको किया है इसलिए अपचारकृत कहलात है। जिस प्रकार शत्रु पर विजय पानेका इच्छुक कोइ मनुष्य मारण उच्चाटन, विप प्रयोग आदिके द्वारा शत्रुका निनाश करता है उसी प्रकार आपने भी ध्यान और मंत्र रूप विष प्रयोगके द्वारा कर्मों का मारण, उचाटन आदि किया है। अथवा आप अपचार अथात् मारणका 'कृत्ति कहिए उच्छेदन करत हैं अथात हिंसा विधान करनवाले मतोका निराकरण करते है इसलिए भी अपचार इत कहलात हैं (७६)।

अर्थ — हे नेमंकर आप नेपिष्ठ हैं, आत्यक्रणसक्षा हैं पंचलध्वक्रास्थित हैं, द्वासप्तित प्रकृत्यासी हैं अयोदश्कलिप्रणुत हैं अयाजक हैं अयब्ध हैं अयाजय हैं अनिप्रपियह हैं अनिप्रहित्यासी हैं परमिन स्पृष्ट ह, अत्यातिर्विय हैं अशिष्य हैं अशासक हैं अदीक्य हैं अदीक्षक हैं अदीक्षक हैं अदीक्षत हैं अपिक्त हैं

व्याक्या — हे जगत्कत्याणकर धाप अत्यन्त शीघ्रगामी हैं एक च्यामें त्रैलाक्यके शिखर पर जा विराजत हैं, अत नेपिष्ठ कहलात हैं (७७)। आपके संसारवासका जो अतिम चया है उसके आप साला हैं क्योंकि उसके साथ ही निर्वाणको गमन करते है। सहगामीको ही मित्र कहत हैं अत आप अ त्यच्यासला कहलाते हैं। अथवा च्या शाद कल्याया-वाचक भी हैं। अतिम निर्वाणकल्यायाके आप मित्र हैं क्योंकि वही आपको मुक्ति-लाभ कराता है। अथवा अतिम निर्वाणकल्यायाके आप मित्र हैं क्योंकि वही आपको मुक्ति-लाभ कराता है। अथवा अतिम चाया ही आपका साला है क्योंकि उसके द्वारा ही आप अजर अमर बनते हैं (७८)। अयोगिकेवली नामक चौदहवें गुग्रस्थानमें आपकी स्थित कह ह उन्ह, ल इन पाँच हस्य अवोगिकेवली नामक चौदहवें गुग्रस्थानमें आपकी स्थित कह ह उन्ह, ल इन पाँच हस्य अवोगिकेवली नामक चौदहवें गुग्रस्थानमें आपकी स्थित कह ह उन्ह, ल इन पाँच हस्य अवोगिकेवली नामक चौदहवें गुग्रस्थानमें आपकी स्थित कह ह उन्ह ति इत्तर मक्तियाँका जान करते हैं, इसलिए आपको डासमतिमक्त्रस्थासी कहते हैं। वे वहत्तर मक्तियाँ इस प्रकार हैं— औदारिकादि पाँच शरीर, पाँच बन्धन, पाँच संवात छह संस्थान, छह संहनन आठ स्पर्श, पाँच रस, हो गन्ध पाँच वर्श, तीन आगोपांग, वे ६० मक्तियाँ, तथा देवगता देवगत्यानुपूर्णी, अवस्तिविहायोगित अपशस्तिवहायोगिति, स्थिर, अस्थिर, श्रुप्त अञ्चम, सुस्यर, दुःस्वर, दुर्भग, निर्माण अयशकीर्ति अनादेय, प्रत्वक्रित्र, अपयोग्न, अयुकतचु, उन्ह्यंकास,

उपघात, परघात कोई एक बेदनीय कर्म और नीच गोत्र । इन बहत्तर प्रकृतियोंको अयोगिकेवली भगवान चौरहवें गुणस्थानके दिचरम समयमें सत्तासे व्यक्तित्र करते हैं (५०)। वे ही अतिम समयमे मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुपूर्वी पंचेन्द्रियजाति, त्रस, बादर पर्याप्त, सुभग आदेय यशः कीर्ति, तीर्थकरत्रकृति मनुष्यायु, उच्चगोत्र और कोई एक वेदनीयकर्म, इन तेरह किल अर्थात् कर्मप्रकृतियोंका नदित कहिए चेपण करते हैं सत्त्वसे व्यक्तिक करते हैं इसलिए चरमसमयवर्ती अयोगिकेवली भगवानका त्रयोदशकलिप्रणुत कहते हैं ( पर )। आप तीनों वेदोंसे रहित हैं अतः अवेद या अपगतवेदी कहलाते हैं। अथवा आपने ऋग्वेदादिको प्रमाण नहीं माना है, इसलिए भी अवेद कहलाते हैं। अयवा 'अ' शब्द शिव, केशव, वाय, ब्रह्मा, चन्द्रमा, अप्नि और सूर्यका वाचक है। 'व' शब्द वरुएका वाचक है। श्राप इन सबके 'इब' अर्थात् पापको 'चति' कहिए खंडित करते हैं. इसलिए भी अवेद नामको सार्थक करते हैं ( ८२ )। अतिनिःस्पृष्ट होनेसे आप भक्तोंके द्वारा अपनी पूजाको नहीं कराते हैं, अत अयाजक कहलाते हैं। अथवा अय नाम गतिका है। वह तीर्थ प्रवर्तनक्रप गति तरहवें गुणस्थानमें होती है। पर अयोगिकेवली भगवान तो स्थुपरतिक्रयानिवर्ति झुक्रध्यामवाले हैं अत उनके योगिनिरोधके साथ ही विहार वर्मोपदेश आदि सर्व क्रियाएं बन्द हो जाती हैं, इसलिए भगवान अधके अजक अर्थात गतिके निरोधक होनेसे अयाजक कहलाते हैं (=३)। आपका स्वरूप अलुस्य है अतः किसीके द्वारा भी नहीं पूजे जा सकते इसलिए आपको अयव्य कहते हैं (८४)। आप अतीन्द्रिय अमूर्तस्वरूप हैं इन्द्रियोंके अगोचर हैं, इसलिए किसीके द्वारा द्रध्यपताचे योग्य नहीं है अतएव आपको अयाज्य कहते हैं (८५)। अप्रि तीन प्रकारकी होती है—गाईपत्य, आहबनीय और दाकिएामि। आपके इन तीनों ही प्रकारकी अग्नियों का परिप्रह नहीं है. श्रत अनिध्यिशिक कहलाते हैं। अथवा स्त्रीके महराको भी परिप्रह कहते हैं। क्रांप काग्नि और स्त्री दोनोंसे रहित हैं, इसलिए भी क्रानग्निपरिषह कहलात हैं ( **८६ )।** अग्निके हारा यह करनेवाले माह्मसाका अधिहोत्री कहते हैं आप विना ही अप्रिके कमरूप समिधाको सस्म करनेवाले हैं, अतः अनिवहोत्री कहलाते हैं (५०)। आप संसारकी सर्व वस्तुओंकी इच्छासे सर्ववा रहित हैं, अत परमनिःस्यह कहलाते हैं। अवचा पर अर्थात प्रकृष्ट मा कहिए लक्ष्मीके धारकको परम कहते हैं। आप समयसरगुरूप उत्कृष्ट लच्चीके भारण करने पर भी उससे सर्वथा निःस्पृह हैं. इसलिए भी आपको परमनिःस्युह कहते हैं ( == )। आप परम द्यालु होकरके अत्यन्त निर्दय हैं बह परस्पर विरोधी क्यन भी आपमें संभवता हैं:- जिसके सभी छोडे बढ़े प्राखियों पर भी दवा निश्चितक्ष्यसे पाई बाती है, उसे निर्देश कहते हैं और अन्त रहितको अत्यन्त कहते हैं। इस प्रकार

## महाबोर्गाबरी तृष्यसिद्योऽदेहोऽपुनमव । ज्ञानैकविज्जीवघन सिद्धी सोकाप्रगायुक ॥१३३॥

#### इत्यन्ताष्टकम् । एकमेकत्र १ म ।

निःकरणः । अथवा अत्यन्ता अतिशयेन विनाश प्राप्ता निर्दया अद्यरण्येन्छादयो यस्मादिति । अथवा अविश्वयेन अन्ते मोलगमनकाले निश्चिता दया स्व परजीवरद्ययालद्यणा यस्येति ॥११७॥ न केनापि शिक्यते अक्षित्य । अथवा मोद्यगमनकाले मुनिशिष्यसहकादिगयाने वेष्टितोऽपि परमनि स्वृहत्वात् निरीहत्वाक अश्विष्यः । न शास्ति न शिष्यान् अम अते अशासक योगनिरोधत्यात् । न केनापि दीक्यते अश्विष्य स्वयंभ्य स्वयंभ्यत्वात् । न केनापि दीक्यते अश्विष्यः । स्वयंभ्यत्वात् । न केनापि अत आहित स्वयंभ्य स्वयंभ्य स्वयं मुक्तवात् । नास्ति क्यो विनाशो यस्य । अथवा न अवात्यां इन्द्रियाणि याति प्रामोति अव्यवः । आयोऽनुपद्यांका । न गन्तु शक्य अगस्य । श्विधिहपवर्गान्ताः यप्रयय । अविश्वयस्वरूपं । अध्वेश्वर्यान्ताः यप्रयय । अविश्वयस्वरूपं । स्वयं मन्तद्वरं वस्त्रां पात्वः निवस्त्राद्वरं । स्वयं मन्तद्वरं वस्त्रां वस्त्रां । आत्राप्तः निवस्त्राद्वरं वस्त्रां । श्वापः वस्त्रां । श्वापः वस्त्रां वस्त्रापः निवस्त्राद्वरं । श्वापः वस्त्राद्वरं । । श्वापः वस्त्राद्वरं । । श्वापः ।

#### इस्यन्त कुच्छतम् ॥१॥

बाद कार्य हुआ कि आप कानन्त द्याके भंडार हैं। अथवा अन्त अथात यमराजके ऊपर आप अस्वन्त मिर्देय हैं, अर्थात उसके अन्तक या विनाधक हैं इसलिए भी त्रापका यह नाम सार्थक है। भवना हिंसा करनेवाले निर्देयी पुरुषोंके आप अतिवाय अन्तको करनेवाले अथात उनके विनाजक ैं, क्योंकि उनके मतका खंडन करते हैं। अथवा अन्तमें अर्थात मोत्त-गमनके समय आपमे निश्चित क्यके परिपूर्व दया पाई जाती है इसलिए भी आपको अत्य तिनदय कहत हैं (म्ह)। आप किसीके भी बिष्य नहीं हैं क्योंकि स्वयं ही प्रवोधको प्राप्त हुए हैं, अत आपको अशिष्य कहते ैं। अथवा निर्वाण-गमनके समय आप गण्धरादि समस्त शिष्य-परिवारसे रहित हो जाते ैं इसलिए भी आप अशिब्य कहलाते हैं (१)। यागनिरोधके पश्चात श्राप शासन नहीं करत हैं, अर्थात् किप्योंको उपदेश नहीं देते हैं अत अशासक कहलाते हैं ( ६१ )। आप किसीके द्वारा भी दीकाको महत्त नहीं करते क्योंकि स्वयंबुद्ध हैं अत अदीह्य कहलाते हैं (E2)। आप अत-इत्य हा जानसे किसीको दीक्षा भी नहीं देते हैं इसलिए अदीक्षक कहलाते हैं (E2)। आप किसीसे भी दीचित नहीं हैं स्वयं ही अपने आपके गुरु हैं अत अदीचित नामको चरितार्थ करते हैं (६४)। आपके आत्मस्वरूपका कभी क्य नहीं होता अत अन्य कहलाते हैं। अवका कारका कान अन्त कहिए इन्द्रियोंकी सहायताको प्राप्त नहीं करता है (६५)। आप वहे-वहें योगियोंके भी शस्य महीं है, दे भी आपका स्वरूप नहीं जान पाते हैं इसलिए आपका अशस्य कहते हैं (१६)। काय किसीके भी पास नहीं बाते हैं किन्तु सदा अपने आत्मस्वरूपमे स्थित रहत हैं, इसलिए व्यगमक कहलात हैं (६७)। कामके आत्मस्वरूपके सिवाय कान्य कोई भी वस्तु रम्य नहीं है, अतः आपको अरम्य सहते हैं ( ६८ )। आप अपने शुद्ध-बुद्ध अत्यस्यक्षमका छोड़कर अन्यत्र सही श्री समक्ष मही करते, किन्तु स्व-रह रहते हैं आतएव अरमक कहलाते हैं (हट)। आप आसकी अजी-आंति परिपूर्ण हैं अर्थात् अरे हुए हैं इसलिए क्राननिर्भर कहलात हैं (१००)।

## इस मकार वसम सन्तकृत् रातक समास हुआ।

कर्य-हे भगवन्, आप महायोगीश्वर हैं, इट्यसिट हैं, करेह हैं, कपुनर्धव हैं, क्रानैकिक्ट् है, बीवपन हैं सिद हैं, क्रीर लोकाक्गामुक हैं ॥१३६॥ सुप्रस्केषारं माम्यां सहयां संपितीर्थं वाम् । योज्यनसम्बद्धिकारी सुप्यम्यां क्रसित्रस्थुने ॥१४०॥ सुदं सोकोचार्य द्वस्मातिरं शरवासुप्यमस्य । सूदं अंगसमस्यितिरं गरमपायमस् ॥१४९॥ इद्वेश प्रस्मतीर्पेतिदर्भेषेत्रसाचनस् । सूद्येषाचित्रक्षोद्धस्यक्षम् ॥१४२॥ पृतेषासेक्षमप्तरं सामाध्यसरम्बद्धौ । सुप्यते कि पुनः सर्वोण्यपक्षस् विवासते ॥१४३॥

महायोगिना गर्याघरदेवानामीश्वर स्वामी । इञ्चलपेया विक्षी इत्यविकः वाद्यातिक इत्यर्थ । न विचले देह शरीर यस्येति अदह परमीदारिकतेजसकामंग्राश्चरत्वयदित इत्यर्थ । न पुन संबारे मक्तीति । अथवा न पुनः मंत्री चर्ता उपलक्ष्यात् ब्रह्माविष्ण्यादिकी देवः संबर्धः विचले पुनमंत्र संवर्धः विवर्धः विकर्षः विकर्षः विवर्धः विकर्षः विवर्षः विवर्यः विवर्षः विवर्षः विवर्षः विवर्षः विवर्यः विवर्षः विवर्यः विवर

#### इत्यन्ताष्टकम् ।

( इदं ) प्रत्यत्तीभृतं श्रनन्ताना अतीतानागतवर्तमानकालापेत्तया श्रनन्तसख्यानां अहंता श्रीमद्भगव दर्शत्वंशाना श्रप्योत्तर श्रष्टाचिकं सहसं दशशतमाणं य पुमान् श्रासक्षमस्यजीव भक्तित परमचर्मानुरागेखा विनयत श्रप्यति पठित श्रसी भव्यजीय मुक्तित्वे सस्या ता मुक्त्यन्ता, तां मुक्तिं झम्युदयलच्मीमोगं झश्नुति मुक्ते ससारे उक्तमदेवोत्तममनुष्यपदस्य श्रम्युदयलीख्यं मुक्ता मोद्यसीख्यं प्राप्नोतीत्वर्यं ॥१४ ॥ इदं प्रत्यचीभृत श्रीजननामस्तवन लोकोक्तमं श्रहंन्लोकोक्तम सिद्धलोकोक्तमं लाखुलोकोक्तम केविलप्रश्रस्यमंलोकोक्तमंवत् । पृत्रां भ यजीवानां इद शरणं आईन्छरण विद्धशरण साधुशरण-केविलप्रश्रसम्पर्यत्वत् । कथम्भृतम् १ उल्वणं उद्धिकम् । इद प्रत्यक्तीभृत जिनसङ्कनामस्तवमं मङ्गलं मं मलं पापं श्रनन्तमवोपाजितमश्रुमं कर्मगालयतीति । श्रथना मणं सुखं झम्युदय निःश्रेयसलद्यां लाति दश्वतीति । श्रर्थनमङ्गल सिद्धमङ्गल-साधु मङ्गल केविलप्रश्रसममङ्गलवत् । कथम्भृतं मङ्गलम् १ अधीयं अश्राय शैलीक्यशिखराय मोद्याय हितं अधीयं

व्यास्था—आप गण्धरदेवादि महायोगियोंके भी ईश्वर हैं, बत महायोगीशवर हैं (१)। आप द्रव्यरूपसे साज्ञात् सिद्ध हो चुके हैं, इसलिए द्रव्यसिद्ध कहलात हैं (२)। आप करीरसे रहित हैं, अत बदेह कहलात हैं (३)। बाव आप संसारमें कभी भी जन्म नहीं लेंगे, लीटकर मही धार्वेगे, इसलिए आपको अधुनर्भव कहते हैं (४)। आपको केमलकानमथ ही चेतवा है, इसलिए कार्वेक विद्यार की कितवा हैं (४)। आप जीवरूपसे चन हैं धर्मात अपने आप निष्यन्त की क्ष्म करें हैं (६)। आपने स्वारमोपलियस्थ करें हैं (६)। आपने स्वारमोपलियस्थ किद्धको प्राप्त-कर लिया है अत सिद्ध कहलात हैं (७)। लोकके बाव भागपर गमनशीश होने से आप लोकाप्रणासुक कहलाते हैं (८)।

इस प्रकार अन्तिम श्रष्ट नामोंके समूहरूप श्रष्टक समाप्त हुआ। ज्यपुँक्त इस श्रास्क्रीके साथ इस श्रष्टकको जोड़ देनेपर श्रापके १००८ नाम पूर्ण ही जात हैं।

अर्थ—जो धासन्त भन्य पुरुष भक्ति काल्यको अपेषा कान्त संस्थायाते चहैन्तों है इस एक हवार बाट नामोंको पहला है, वह सुक्ति है अन्तमें जिसके ऐसी सुक्ति कर्यात् अभ्यात् अभ्य मुख्यं मङ्गलिमत्यर्थः । इद प्रत्यक्षिभृतं विनसहस्थनामत्तवनं परम पावनं परमपिवत्रं तीयकरपरमदेवपङ्कते मनुष्यमात्रस्यापि स्थापकिमत्यर्थः ॥ १४१ ॥ इदमेव विनसहस्थनामत्तवनमेव परं उत्कृतं संधारसमुद्रतस्यो पायभृतम् । इदमेव मनोऽमीष्टवस्तुद्रायकं श्रविलानां शारीर मानसागंतुकाना क्षेत्रानां द्रुःखाना संक्षेत्रानामार्त्तं ग्रीमन्यानामार्त्तं विष्वसविधायको हेतुरित्यर्थः ॥१४२॥ पूर्वोत्तानां श्रव्याधिकसहस्रसंख्यानां श्रीमन्यगबद् हंत्सर्वकृतीयकरपरमदेवाना मध्ये एकमिप नाम उच्चारयन् विद्वाप्रे कुवन् पुमान् श्रनन्तवन्मापार्वितपार्यमुंब्यते परित्यस्यते । किं पुन सर्वािष्णं, य सर्वािष्णं श्रवंत्वामानि श्रव्याधिकस्वहस्रसंख्यानि उच्चारयति परित्यस्यते । किं पुन सर्वािष्णं, य सर्वािष्णं श्रवंत्वामानि श्रव्याधिकस्वहस्रसंख्यानि उच्चारयति परित्यस्यते य स्वामान् पापेमुच्यते हति । किं पुनहच्यते सर्वािष्णं नामान्युच्ययन् पुमान् मध्यजीबोऽ नन्तमवोपार्वितमहापातकरेपि मुच्यते एवात्र सन्देहो न कत्तस्य । श्रष्टािषकस्वहस्तनम्ना यो विद्वस्थनति श्रयंत्रस्य श्रामन्परं च सिद्धम् ॥१४३॥

॥ इति जिनसङ्सनामस्तवन समाप्तम् ॥

पापोंसे मुक्त हा जाता है, फिर जो सर्व नामों उच्चारण करेगा उसका तो कहना ही क्या है। आपके इस सहस्रनामकी श्रधिक क्या प्रशंसाकी जाय जो पुरुष इनके अर्थको जानता है वह जिन भगवान्के समान आचरण करता है अर्थात् सम्यग्दृष्टि गुणी पुरुषोंके द्वारा महान् समान को प्राप्त हीता है।।१४ -१४३।।

**अयाख्या**—प्रन्थकार जिनसहखनामके श्रध्ययन करनेका फल बतलाते हुए कहते हैं कि जो निकट भव्यजीव श्रहन भगवान्के इन सहस्रनामोंको भक्ति पूर्वक पढता है वह स्वगलोक श्रीर मनुष्यलोकके उत्तमोत्तम भोगोंको भोगकर श्रातमे मोच सुखको प्राप्त होता है। जिस प्रकार लोकमें अहेन्त मंगल-स्वरूप हैं सिद्ध मंगल-स्वरूप हैं, साधु मंगल-स्वरूप हैं और केवली भगवानके द्वारा प्राणीत धम मंगल-स्वरूप हैं, उसी प्रकार यह जिनसहस्रातामरूप स्तवन भी मंगल-स्वरूप हैं। तथा जैसे अहन्त भगवान् लोकमें उत्तम हैं सिद्ध भगवान् लोकमे उत्तम है साधु लोकमें उत्तम हैं, श्रीर केवल प्रणीत धम लोकमे उत्तम है, उसी प्रकार यह जिनसहस्रनाम-स्तवन भी लोकमें उत्तम है। तथा जैसे ऋह त भगवान शरण हैं, सिद्ध भगवान शरण हैं साधु शरण हैं श्रीर केवलि प्रणीत धम शरण है उसी प्रकार यह जिनसहस्रनामस्तवन भी जीवोंको शरणभूत हैं। जैसे सम्मेवाचल, गिरनार आदि तीथ पतित-पावन हैं उसी प्रकार यह जिनमहस्त्रनाम स्तवन भी परम तीथे है, सबै मनायाद्रित पदार्थांका देनेवाला है सभी प्रकारके शारीरिक मानसिक आगन्तुक दुःख और संक्लेशोंका नाशक है। जो पुरुष जिनभगवानके एक भी नामका उद्यारण करता है वह भी पापोसे मुक्त हो जाता है फिर जो भक्ति-पूचक सम्पूर्ण नामोंका उचारण करेगा वह तो नियमसे ही पापोंसे मुक होगा। इस जिनसहस्रानामकी अधिक क्या प्रशंसा की जाय इसके अर्थका जानकार व्यक्ति तो र्जिन भगवान्के समान सन्मानको प्राप्त करता है, इसलिए भव्यजीवोंकों चाहिए कि वे प्रतिदिन इसका भक्तिपूर्वक पाठ करें।

इस प्रकार जिमसहस्त्रनामस्तवन समाग्र हुन्ना ।

अ प्रतिके अन्तमें इस प्रकारकी पुष्पिका पाई जाती है ---

<sup>\*</sup>इत्याशाभरस्रिकृतं जिनसङ्सनामस्तवनं समातम् । मुनि श्रीविनयच द्रेग लिखितम् । श्रीमृलसंघे धरस्वतीयच्छे म० श्री ५ सकलकोतिं, तत्यष्टे म श्री ५ मुवनकोतिं सत्यद्दे म श्री ५ श्रानभूषण् सद्भात् स्वविराचार्यगीर श्री ५ रककितिं तिच्छण्यमुनिशी विनयचन्द्रपठनाय । ग्रायाप्र ११४५ शुमं भनद्व ।

<sup>ं</sup>पंचाचारादि कततपोद्यापनयमनियमेत्यादिसमस्तपापदौषप्रायिश्वतः नि समस्तकमैद्ययिना राजनिःशुक्षचिद्रपप्रासिनिमिस्तवेषघरेण मुनिविनयचन्द्रेचा भावना भाविता ।

# जिनसहस्रनाम [ श्रुतसागरी टीका ]

#### ---

ध्यात्वा विद्यानन्तं समन्तभन्नं सुनीन्त्रमहन्तम् । श्रीमत्सहस्रकास्रो विद्यस्यामावष्मि संसिद्ध्ये ॥

स्रय श्रीमदाशाधरस्रियहस्याचार्यवर्षे जिनयशदिसकलशास्त्रप्रवीगस्तर्क व्याकरण्-स्रंदोऽलकार साहित्य सिद्धान्त स्थसमय परसमयागमनिपुण्बुद्धि संसारपायवारपतनभयमीतो निर्प्रथलक्ष्यमोक्षमार्ग श्रद्धालु प्रशपुञ्ज इतिनिददायलीविराजमान जिनसङ्ख्नामस्तवन 'चिकीर्षु प्रभो मचाङ्गमोगेषु' इत्यादिस्वामिप्रायसंस्चनपर श्लोकमिममाह । श्लीविद्यानम्य स्रीखा शिष्याः श्लीभृतसागरनामानस्तु ' विद्विवरण् कुर्वन्तीति ।

> प्रभो भवाक्रमोगेषु निविण्णो दु सभोरक । एव विद्यापयामि त्वां शुरुण्य करुणार्णवम् ॥ १॥

हे प्रभो <sup>8</sup>, त्रिमुवनैकनाथ य कोऽपि तीयकरपरमदेवस्तस्येद सम्बोधनम् । एच प्रत्यक्तिभूतोऽहं <sup>8</sup> स्राशाधरमहाकवि वा भवन्त विकापयामि विक्तिं करोमि । कथम्भूतोऽहम् ! भवाक्तभोगेषु संसार शरीर मोगेषु निर्विष्णो निर्वेद प्राप्त । उक्तक्र—

भवतसुभोवविरत्तमसु जो श्रप्पा काएइ। तासु गुरुको वेरसाडी संसाडिया सुद्देश।

करमात्कारणािकिविण्या इत्याह—दु स्वभीरुको यस्मात् इति स्रध्याहार सोयस्कारािस्य सामयािक भवन्तिति वचनात् । मवत्यस्मादिश्वमिति मव , अस्पत्वािष्टम्बस्य । स्रगति कृटिल गन्छति रोगािदिशिक्षित रागादिविकृत ६ चे यक्कम् । स्रप्रािप अस् । मुज्यन्ते रागदिविकृत ६ चे यक्कम् । स्रप्रािप अस् । मुज्यन्ते रागदिविकृत १ चे यक्कम् । स्रप्रािप अस् । मुज्यन्ते रागदेवमोहाद्यािविष्टे पुरुषे स्वीिमश्चेति भोगाः । सक्करि च कारके सक्षार्या प्रज् । मवस्य स्रक्षच भोगास्य मवाक्कमोगा इतरेतरयोगो दन्द । तेषु भवाक्कमोगेषु । निर्विण्या , निरपूर्वो दिद विचारणो ते सक्ति दाइस्य च उभयोगिय नत्वं निर्विण्न इत्यर्थ । भयेन चितरं हति यावत् । उक्तस्य ।

वेलेविदितं वितेषिकां वित्तं विश्वते विकास ! वित्त अने प्रसीते च विकासिकामन्यस !!

श्रान्यत्र लामार्थे इतिक्चनात् विद शाने श्रदादी, विद विचारणे दखादी विद सत्तायां दिवादी, विद्रह्र लामे तुदादी चतुष्वंदिषु मध्ये विद विचारणे इत्यस्य निर्विष्ण इति प्रयोगो शातव्य अन्वेषामण्डनात् । दुःलाइरीवकः दु लगीवकः । भियो दग्ह्यकी च । कथम्मृतत्वाम् श्रुरण्यम् । श्र्याति मयमनेनेति शर्णम्, करवाधिकरवायोग सुद् । शर्याय हितः शरण्य , तं शरण्यम् । यदुणवादितः । अतिमयनतमर्थः इत्यर्थः । भूयः कथम्मृतं त्वाम् १ कद्यशाणिवम् । कियते स्वर्गगामिमि प्राचिवगेषु इति कदणा, च इ दृ वृष्ण विवारोजिन्य वस् । अवीं जलं विदारो यस्य वोऽर्ण्यः । अर्थतः स्वरोपम अस्त्यर्थे वमत्ययः, कद्यायाः सर्यायः कद्यार्थाः, तं करवार्थां दयारम्हरिति यानत् ।

१ म समिनीयु । २ वा मुतसागरस्थि। इ स में --सबसनामस्त्रमन विवर्शा । ४ म दे नियुक्त । ५ म हमा । ६ स समक्ता ७ म संबन्धावार । = स० में स्वासित ३ स निर्ते वर्ग । १० म क्यांप्यम् ।

## सुकातात्त्रस्या मोहाद् आस्यन् बहिरितस्ततः । स्रकेकहेतोर्नामापि तव न कातवान् पुरा ॥२॥

मुखयित श्रायम्न प्रीतिमुतादयतीति मुखम् । अचि इन् लोप । भश पुन पुनर्श लसन लालसा । मुद्धात्यनेनेति मोहो श्रशानम् । अकर्ति च कारके संशायां घत् । भ्राम्यतीति भ्राम्यन् वतमाने सन्तृकान शावप्रयमेकाधिकरखामन्त्रितयो शानु । दिवादेवन् शामादीनां दीवों यनि । वहिस् इतस् ततस् इमान्य व्ययानि । हे मगवन् सुखलालसया सुखस्य शर्मण् सद्देयस्य सातस्य लालसया श्रत्याकाङ्ख्या । मोद्दाद् अज्ञानात् मिथ्यात्वकर्मादयाच भ्राम्यन् पर्यटन् सन् बहि कुदेवादौ प्रार्थयमान इतस्ततः यत्र तत्र तत्र सर्वज्ञवीतरागस्य नामापि श्रमिधानमात्रमपि पुरा पूर्वकाले श्रनादिकाले न श्रात्यान् श्रहम् । कर्यभूतस्य तव ! सुखेकहेतो सुखस्य परमानन्दलच्यस्य एकोऽ दितीयो हेत् कारण सुखेकहत्रतस्य सुखेकहेतो ।

## भ्रद्य मोहम्हावेष्ठशैथिल्यात् किश्चितुन्भुख । मनन्तगुरामात्रेभ्यस्त्वा भ्रुवा स्तोतुमुघत ॥३॥

## भक्त्या प्रोत्साह्यमाणोऽपि दूर शक्त्या तिरस्कृत । त्वा नामाष्टसहस् ण स्तृत्वाऽऽत्मान पुनाम्यहम् ॥४॥

है त्रिभुन्नेकनाथ अहं श्राशाधरमहाकि त्यां मान्त स्तुत्वा स्तुतिं नीत्वा आ मान निजजीवस्वरूपं पुन्तिं पिवत्रयामि श्रनत्तमवोपाजित बहुलिनिकाचितदुरितमुक्तो भवामि। केन वृत्वा ? स्तुत्वा नामाष्ट्र सङ्ख् श्रष्टसहस्र नामा श्रष्टसहस्रं नामाष्टसहस्रम् तेन नामाष्टसहस्रेण् । कथम्भूतोइऽम् ? अक्त्या परमवर्गानुरगेण प्रोत्तसाराण प्रकृष्टमुद्यमं पाप्यमाण त्व जिनवरस्तवनं कुर्विति प्रेर्यमाण । अपर कथम्भूतोऽहम् दृष् श्रतिशयेन शक्त्या सामर्थीन तिरक्छत त्व जिनस्तवनं मा कर्षीिति निषिद्ध । अत्राय भावार्थः—भक्तिरि स्त्री शिक्तरि स्त्री । तथोर्मध्य एका । स्त्रि प्रया मा निषेचयित । क्रम्या वचनं करोमि ? यद्यकस्या एव वाक्यं करोमि तदा श्रन्यत्य कुर्व्यति मध्य इति विचार्य द्वयोरित वाक्यं विद्यामीति रतोका स्तुति नामाष्टवहस्तमात्रीं स्तुति करोमि । एव स्ति भक्ति सुप्रसक्षा मविप्यति । अधिका स्त्रिते वाक्तिरि स्त्रिकरि सुप्रसक्षा भविष्यति । स्त्रीषु अक्रुद्धिम भवितन्त्रमिति वचनात् । स्त्री हि कृषिता आक्रुवाहं करोति । तथा चोक—

कुद्धा प्रायाहरा । भवन्ति भुजगा दृष्ट्वैत काले क्वाचि चेपामौक्षममा सन्ति बहव सशो विवस्तुविक्रव । इन्युः खीमुजगा परेह च मुद्दु कुद्धा प्रसम्रास्तया तस्माद् दृष्टिविषाहिबस्पहिद्द स्वं तहुगं मा स्म गा ॥

१ व अवीपाजितानि बहुतकाचित । स मनोमाजितनिकाचित । २ व प्राप्यमान । ३ व कुनीति । ७ व च्यका व वति पाठो मानित १ ५ व वरी १ व मोवनयस । ७ स पुरेह । इ. व तक्षि ।

## जिल-सर्वक-स्वार्ध-सीर्वक्रकायचेतिकाम् । विक्रीय-अस-युक्तान्तकृती चारोचरैः क्रीः ॥ ५ ॥

दे सकलियसकेवलकान आई 'बाहीचीर: सृतिः स्तुत्व आत्मानं पुनामीति कियाकारकान्य । क्या श्रातिस्थाद-जिनसर्वक्षयकार्वतीर्यक्षकाथयोगियाम्, जिननामरातेन सर्वक्षनामरातेन पकार्दनाम शतेन सीर्यक्षकामरातेन नायनामरातेन योगिनामरातेन । सनासस्य जिनस्य सर्वक्ष्य वर्णाद्य तीर्यकुष्य नायस्य योगी च जिनसर्वक्षयकार्वतीर्यकृष्ययोगिनस्तेषा जिनसर्वक्षयकार्दतीर्यकृष्णययोगिनाम् । इति षट् शतानि । तथा निर्वास्प्रसादुद्धान्तकृता निर्वास्थ असा च सुद्धस अन्तकृष्य निर्वास्यसद्धान्तकृत , तेषां इति चलारि शतानि (५)। तथाया तदेव निरुपयति—

### जिमो जिमेन्द्रो जिनराष्ट जिनप्रश्चो जिमेश्यरः। जिमाधियो जिमाधीशो जिमस्यामी जिमेश्यरः॥६॥

श्रमेक विषममवगहनव्यसनप्रापण्हेत्न् कर्मारातीन् जयित त्वय नयतीति जिन । इचिक्किषिस्यो नक् (१)। एकदेशेन समस्तभावेन वा कर्मारातीन् जितवन्ती जिना सम्यन्दृष्ट्य श्रावका प्रमस्तयता श्रप्रमत्ता श्रप्रवकरणा श्राविक्षणा स्वाप्तिकरणा स्वाप्तिकरणा स्वाप्तिकरणा स्वाप्तिकरणा स्वाप्तिकरणा स्वाप्तिकरणा स्वाप्तिकरणा स्वाप्तिकरणा स्वाप्तिकरणा जिनव्र (१)। जिनराट् जिनेषु ग्राहेस्य गावे जिनगद् विवपार् किवपार् किवपार् किवपार्थ (१)। जिनास्य जिनामा किनासा (४)। जिनासिकर क्यामी जिनासा (५)। जिनासिकर स्वाप्ती जिनासा (५)। जिनासिकर स्वाप्ती जिनासामिकर स्वाप्ती जिनासामिकर स्वाप्ती जिनासामिकर स्वाप्ती जिनासामिकर स्वाप्ती जिनासामिकर स्वाप्ती जिनस्वर (१)।

## जिननायो जिनपतिजिनराजो जिनाधिराद्। जिनश्रमुजिनविभुजिनमर्ता जिनाधिमः॥ ॥ ॥

जिनाना नाथ स्वामी जिननाथ (१)। जिनाना पति स्वामी जिनपतिः (११)। जिनाना राजा स्वामी जिनराज (१२)। जिनानामिषराद् स्वामी जिनाधिराद (१६)। जिनानां प्रमु स्वामी जिनामां (१६)। जिनानां विमु स्वामी जिनावां प्रदेश। जिनानां मर्चा स्वामी जिनावां (१६)। जिनानां मर्चा स्वामी जिनावां (१६)। जिनानामिषम् स्वामी जिनाधिम् (१७)।

## जिननेता जिनेशानो जिनेनो जिननायक । जिनेट जिनपरिचुढो जिनेहेवी जिनेशिता॥ ॥॥

जिनाना नेता स्वामी जिननेता (१८)। जिनानामीशान स्वामी जिनेशान (१६)। जिनानामिन स्वामी जिनेन (२)। जिनाना नायक स्वामा जिननायक (२१)। जिनानामीट् स्वामी जिनेखं (२२)। जिनानां परिवृद्धं स्वामी जिन्नेखं (२४)। जिनानां देव स्वामी जिनेखं (२४)। जिनानां देव स्वामी जिनेखं (२४)। जिनानामीशिता स्वामी जिनेखिला (२५)।

## जिनाबिराजो जिनयो जिनशासिता। जिनाबिनायोऽपि जिनाबिपतिर्वितपालक ॥ १ ॥

किनानामधियक स्वामी जिनाकिराजः (२६) । जिनान् पार्तीति जिनपः । वातोञ्जयसर्गातः (२७) । जिनेषु ईष्टे पेशवर्यवान् मर्वति इत्येषशाँखौ जिनेश्ची (२८) । जिनानां शाधिता रहकः जिन साविता (२६) । जिनानामधिको नाय जिनाकिष्याधः (३०) । जिनानामधिकते स्वामी जिनाकिष्याधः (३०) । जिनानामधिकते स्वामी जिनाकिष्याधः (३३) ।

१ व वर्ष वर्ष १२ व किसान।

## जिनचन्द्रो जिनाबित्यो जिनाकी जिनकुत्तरः । जिनेन्द्रजिनधीरेयो जिनाधुर्यो जिनोत्तर ॥१॥

जिनाना चन्द्र आहादको जिनवन्द्र (३६)। जिनानामादित्य प्रकाशको जिनादिस्य (३४)। जिनानामकं प्रकाशक जिनाकं (३५)। जिनाना कुंबर प्रधान जिनकुद्धर (३६) जिनानामिन्दुधनर जिनेन्द्र (३७)। जिनाना धुरि नियुक्तो जिनधौरेय (३८)। जिनाना धुरि नियुक्तो जिनधौरेय (३८)। जिनाना धुरि नियुक्तो जिनधुर्य (३६)। जिनेषु उत्तर उत्तर जिनोक्षर (४)।

जिनवर्यो जिनवरो जिनसिंहो जिनोद्रह । जिनवर्यमो जिनवृषो जिनरस्न जिनोरसम् ॥ १९॥

जिनेषु वया मुख्यो जिनवर्ष (४१)। जिनेषु वर श्रेष्ठ जिनवर (४२)। जिनाना जिनेषु वा सिंह मुख्य जिनसिंह (४६)। जिना उद्धहा पुत्रा यस्य स जिनोह्नह े जिनानुद्वहति ऊ व नयताति वा िनोह्नह (४४)। जिनेषु ऋषम े श्रष्टो जिनर्षम (४५)। जिनेषु ऋष अष्ठ जिनदृष (४६)। जिनेषु रत उत्तम जिनरहाम् (४७)। जिनानामुर प्रधानो जिनोरसम्। उर प्रधानाथ राजादौ (४८)।

जिनेशो जिनशादृतो जिनाप्र्यं जिनपुगव । जिनहसा जिनोत्तसो जिननागो जिनाप्रणी ॥ १ ॥

जिनानामीश स्वामी जिनेश (४६)। जिनाना शावूल प्रधान जिनशादृत्व (५)। जिनानां ग्राप्य प्रधान जिनाश्यम् (५१)। जिनाना पुद्भव प्रधान जिनगुद्भव (५२)। जिनाना हसो मास्कर जिनहस्य (५३)। जिनानामुत्तस मुकुट जिनोत्तस (५४)। जिनाना नाग प्रधान जिनानाम (५५)। जिनानामप्रणी प्रधान जिनाशणी (५६)।

जिनप्रवेकस्य जिनमामणीजिनसत्तमः। जिनप्रवर्द्दे परमजिनो जिनपुरोगम ॥ १३॥

जिनाना प्रवेक प्रधान जिनप्रवेक (५७)। जिनानां ग्रामणी प्रधान जिनग्रामणी । अथवा जिनग्रामणी । जिनानां ग्रामणी प्रधान जिनग्रामणी । अथवा जिनग्रामणी (५८)। जिनाना सत्तम अग्ठ प्रधान जिनस्त्रम (५६)। जिनाज प्रवहा मुख्य जिनग्राम (६)। जिनाज प्रवहा मुख्य जिनग्राम (६)। जिनाना प्रोगम प्रधान अग्रेसर जिन प्रमाजन (६१)। जिनाना प्रोगम प्रधान अग्रेसर जिन प्रोगम (६२)।

जिनश्रेष्ठो जिनस्येष्टो जिनमुख्यो जिनामिम । श्रीजिनश्रोसमजिनो जिनसृत्वारकोऽरिजित्॥ ४४॥

बिनाना अष्ठ प्रशस्य जिनश्चष्ठ (६३)। बिनाना ज्येष्ठ ग्रतिशयेन दृद्ध प्रशस्यो वा जिनज्येष्ठ (६४)। बिनेषु मुख्य प्रधान जिनामुख्य (६५)। बिनानामप्रिम प्रधान जिनामिमः (६६)। अ्रिया श्रम्युदय नि भ्रेयसलक्ष्याया लक्ष्या उपलक्षितो जिन श्रीजिन (६७)। उत्तम उत्कृष्टी जिन उत्तमजिन (६८)। बिनाना दृन्दारक भेष्ठ जिनवृन्दारक । जिनाना दृन्दारको देवता वा जिन सुन्दारक (६६)। श्रिरी मोहं जितवान श्रारिजन (७)।

निर्विधा विरजा शुद्धो निस्तमस्को निरब्जन । घातिकर्मान्तक कर्ममर्माचिक्कमंद्वानघः॥ १५॥

निर्गतो विनष्टो विष्नोऽन्तरायो यस्येति विविद्धाः (७१) । विगतं विनष्टं रत्नो शान-वर्शनायरवाहवं यस्येति विरजा (७२) । शुद्ध -कर्ममलकलंकरहित (७६) । निर्गतं तमो अशानं यस्येति विस्तायस्यः

१ इ.स. जिनानुदह । २ इ वृष्म । ३ अ ल्पेडी ।

(७४) । निर्गतं श्रासनं यस्पेति शिरक्षमः, हत्मकर्म भाषकर्म-नोकर्मरहितः (७६) । चातिकर्मधां मोहनीय सनायरख दर्शनावरखान्तरायाद्या अन्तको भिनाराक आविकर्माक्षकः (७६) । कर्मदां मर्म जीवनस्थानं विध्यतीति कर्ममर्मावित् । म हि इति इवि व्यक्षिरिक्सिहितानिषु विश्वयन्तेषु आविकारकायानेव वीर्ष (७७) । कर्म हन्तीति कर्महा (७८) । अविद्यानमधं पापचतुष्ट्यं यस्पेति अनवा (७६)।

#### चीतरागोऽम्मदहेषो निर्मोहो निर्मदोऽगदः। विज्ञुच्छो निर्ममोऽसगो निर्मयो चीतवस्मयः॥१६॥

वीतो विनष्टो रागो यस्येति वीतरागः । कनेवीं । (८ ) । अविद्यमाना चुद् बुमुद्धा यस्येति अञ्चर् (८१) । अविद्यमानो देशे यस्येति अञ्चर् (८१) । तर्गतो मोहो अञ्चानं यस्मादिति निर्मोह (८३) । निर्गतो मोहो अञ्चानं यस्मादिति निर्मोह (८३) । निर्गतो मदोऽहंकारोऽध्यकारो यस्मादिति निर्मेह (८४) । अविद्यमानो गदो रोगो यस्येत्यगद् । इत्यनेन ये केवितना रोगं कवलाहार च कथयन्ति ये प्रयुक्ता निराष्ट्रता (८५) । विगता विशेषेशा विनष्टा तृष्णा विषयाभिकांद्या अभिलाधो यस्य स भवति वित्रव्णा । विशिष्टा वा तृष्णा मोद्धाभिलाधो यस्येति वित्रव्णा । विद्याक्त्रणां अन्येषामि कर्मवद्धाना पश्चनां संवारिणा निस्तारकेक हत्यर्थ । तथा सित अपायविचयर्थकं कर्मव्यानं भवति भगवते भगवते । निर्मत मनेति मनेति मनो यस्येति निर्मम । निश्चिता मा प्रमाण यस्येति निर्म प्रत्यद्धपरोद्धप्रमाश्चवानित्यर्थ । निर्म सन् पदार्थान् माति मिनोति मिनीते वा निर्मम । आतोऽजुपसर्गांक (८७) । अविद्यमान संग परिप्रहो यस्येति अस्या । न सम्यक् गम्यते ध्यान विना प्राप्यते असग । डोऽसकाबाकि (८६) । निर्गत भयं यस्य भव्यानां वा यस्मा दिति निभय । अथवा निश्चिता मा दीप्तिर्यत्र तत् निभ केवलाख्यं ज्योति तद्याति गच्छित प्राप्नोति निर्मय । आतोऽजुपसर्गांक (८६) ।

इहपरकोयत्तायां अगुत्ति-मय मरमा वेदना<sup>र</sup> करसं । सत्तविह भयमेय गिहिटं जिग्रवरितेसा<sup>र</sup> ॥

वीतविस्मयः-वीतो थिनष्टो विस्मयोऽद्भुतरसोऽप्रविधो मदो वा यस्येति वीतिषरमयः।

ज्ञान पूर्जा कुसं जाति बसस्यस्ति तयो वसु । अष्टावाधिस्य भानित्व स्मयमाहर्गतस्मया ॥

श्रथवा बीतो विनष्टो वेर्गरेडस्य स्मयो गर्वो यस्मादिति वीतिवस्मय । भगवान् विषं कर्मविषं च विनाशयति यस्मादिति भाव (६)।

#### अस्यप्नो निःश्वमोऽजन्मा निःस्वेवी निर्जरोऽमर । अरत्यर्तातो निश्चिन्तो निर्विवादस्त्रिवष्टिजित् ॥१०॥

अस्वप्नः - अविध्मान स्वप्नो निद्रा बस्येति अस्वप्नः अप्रमत्त इत्यर्थः । अथवा असूत् प्राणिनां प्राचान् अपोऽवार्ति जीवनं नमतीति परमकाचिणकत्वात् अस्वप्न अस्वप्ना अस्वप्रादे (११) । वि अभः निर्गत अम लेदो यस्येति निःश्रमः , निश्चत अमो वाद्यान्यन्तरलस्यां तयो यस्येति निःश्रमः (११) । आधान्याः न विद्यते जन्म गर्भवासो बस्येति अजन्मा (११) । विस्येदः शिशुत्वेऽपि स्वेदरिसो निःस्वेदः । अथवा नि स्वानां दिकारणां इं कामं वास्त्रितं अभीष्टं चनाविकं ददातीति निःस्वेदः ।

१ सिकान्तवृष्टया विजिन्त्यमेतस्कानमस्ति २ व् वेषायाः । ३ व वृष्ट् च प्रत्य स्वप्री-ती लोकी च व्यप्रशोधी । व्यायं वात्रायं क्यालमं चयुत्ति-वर्ग्याः प्राकाराव्यमान । मर्ग्यं च सूत्युक्ष । वेषाया वेदना पीका । व्याक्तिसयं वनादिगर्वाः सर्व मयस्य-प्रत्येकमानसम्बन्धिः १ व्यक्तिकानच १ प्रतिकानचं ३ व्यक्तियमं ४ कार्ग्यमयं ५ वर्गामयं । व्यक्तिसकानकिस्वादि इति पाठीविष्याः ।

#### क्तासुद्धानी अञ्चलकार्यान्य पर् पीसित तुर्हु अलावतः । तुर वरवाविष्ठाने केवसन्तान्ते तुर्हु परमपत्त परमपदः ॥

इत्यमिधानात् (६४) । निर्जर -निर्गता अरा यस्मादिति निर्जर (६५) । अमर -न प्रियते श्रमरः (६६) । अरत्यतीत -श्ररितरहचिस्तया श्रतीतो रहित श्ररत्यतीत (६७) । निश्चिन्त -निर्गता चिन्ता यस्मादिति निश्चिन्त (६८)। निर्विचाद -निर्गतो विषाद पश्चात्तापो यस्मादिति निर्विघाद । श्रयवा निर्विधं पापविषयितं परमानन्दामत अति आस्वादयाति निर्विषाद (६६)। त्रिषष्टिजित्-त्रिषष्टिं कर्मप्रकृतीनां जय तीति त्रिषश्चितित । कारतास्त्रिपष्टिप्रकृतय इति चेदुच्यते नरकायु तिर्यगायु देवायु इत्यायुकर्मणा प्रकृत यस्तिसः । सम्यक्तः मिध्यात्व सम्यग्निथ्यात्वं चेति दशनमोहस्य कर्मणः प्रकृतयस्तिसः । अनन्तानुविधन क्रोधमानमायालोभाश्चारित्रमोहस्य कर्मण् प्रकृतयश्चतस्य । तथा श्रप्रत्याख्यानक्रोधमानमायालोभाश्चत्वारः । तथा प्रत्याख्यानकोधमानमायालोभाश्चत्वार । तथा सञ्चलनकोधमानमायालोभाश्चरवारश्चति षोडरा कृषाया । तथा हास्यं रति अरित शोक भयजुगुप्ता षट् । स्नीवेद पुन्वेद नपुसक्षेदाश्चेति त्रयो वेदा एवमष्टाविश तिप्रकृतयो मोहनीयस्य । नामकर्मण् प्रकृतयस्त्रयोदशः। तथाहि-साधारण् श्रातप एकेन्द्रियजाति हीन्द्रि यबाति श्रीद्रियजाति चतुरिन्दियजातिनरकगति नरकगत्यानुपूर्वी स्थावर सूचम् तिर्थगातितिर्थगात्यानुपूर्व्य उद्योत इति । मतिज्ञानावरस्य भूतज्ञानावरस्य श्रविकानावरस्य मन पययज्ञानावरस्य केवलज्ञानावरस्य इति पञ्च ज्ञाना वरगप्रकृतय । दर्शनावरगुस्य नव । तथाहि चत्तदर्शनावरग् श्रचत्तर्दशनावरग् श्रवधिदर्शनावरग् केवलद र्शनावरण निद्रा निद्रानिद्रा प्रचला प्रचलाप्रचला स्त्यानग्रह्य । ए । स्त्रावरण १४ । स्नन्तरायकमप्रकृतय पच दाना तगय लाभान्तराय भोगान्तराय उपभागा तराय वीर्या तराय । ३। र८। १३।१४। प्रा त्रिपष्टिजित् (१)।

॥ इति जिनशतकनामा प्रथमोऽध्याय समाप्त ॥

# अथ द्वितीयोऽध्याय

सम्बद्धः सर्ववित्सवद्धीं सर्वावक्षोकनः । अनन्तविक्रमोऽनन्तवीर्थोऽनन्तसुकात्मकः ॥१८॥

श्र येदानीं सर्वेश्वदातं व्याख्यास्याम । सर्वेशः-सर्व त्रिलोकं कालत्रयवर्तिहत्वपर्यायसिहतं वस्तु श्रको कं च जानातीति सर्वत्र (१)। सर्वे वित्त-सम् वेत्तीति सर्ववित् (२)। सर्वेद्शी स्व द्रशुमवक्तोकियितुं शीक्षमस्य स सर्वेदशीं (३)। सर्वाचक्तोकन -सर्वेदिन सवक्तोकनं शानचतुर्वत्य स सर्वविक्तोकन (४)। अवस्तविक्रमः-श्रनन्तोऽपर्यन्तो विक्रम पराक्रमो यस्येत्यनन्तविक्रम केवलकानेन सर्ववस्तुवेदकशक्तिरित्यथः । श्रयंवा शरीर सामव्येन मेर्वादिकान् स्रिप समुत्राध्यक्षमे इत्यर्थः । तथा चोक्तम्-

करतकेन महीतकशुरुरेक्कक्रिकीयपि हिसु सञ्ज क्रिपेश् । प्रचक्केष् गिरिराजनकश्चा नजु जिनः कतमः परनीन्नतः ॥ साथवा कारान्ते आलोकाकारो विक्रमो सानेन गर्मनं यस्येति कामनाविक्रमः । कार्या कानतः रोष नाम क्षित्रिक्षुः आकारात्रियतस्यांचन्त्रमधावयो शिरोतेषा कामनोर्नात्रीस्ता यस्येति कामनाविक्रमः । कार्या आगन्ते विशिष्ट कामनाविक्रमः । कार्या कामन्तविक्रमः (५) । आनम्बर्खार्थः नक्षमन्त वीय शासितस्येति कामन्तविक्रमः (६) । आनम्बर्खारम् आगन्तविक्रमः कामन्तविक्रमः (६) । आनम्बर्खारम् कामन्तविक्रमः । कार्याः कार्याः व्यवस्थाः व्यवस्थाः व्यवस्थाः व्यवस्थाः व्यवस्थाः । कार्याः व्यवस्थाः । कार्याः व्यवस्थाः । कार्याः कार्याः व्यवस्थाः । कार्याः कार्याः व्यवस्थाः । कार्याः कार्याः व्यवस्थाः । कार्याः व्यवस्थाः व्यवस्थाः । कार्याः व्यवस्थाः । कार्याः व्यवस्थाः । कार्याः व्यवस्थाः व्यवस्थाः । कार्याः व्यवस्थाः व्यवस्थाः व्यवस्थाः । कार्याः व्यवस्थाः व्यवस्थाः । कार्याः व्यवस्थाः विक्रमः । कार्याः विक्रमः विक्रमः । कार्याः विक्रमः विक्रमः विक्रमः । कार्याः विक्रमः विक्रमः । कार्याः विक्रमः विक्रमः । कार्याः विक्रमः । कार्याः विक्रमः विक्रमः । कार्याः विक्रमः विक्रमः विक्रमः । कार्याः विक्रमः विक्रमः । कार्याः विक्रमः । कार्याः विक्रमः विक्रमः विक्रमः । कार्याः विक्रमः विक्रमः । कार्याः विक्रमः विक्रमः । कार्याः विक्रमः । कार्याः विक्रमः विक्रमः विक्रमः विक्रमः । विक्रमः विक्रमः विक्रमः विक्रम

### अनन्तसौरुको विश्वको विश्वकश्वाऽिकतार्थसम् । स्वज्ञदन्विश्वतम्बद्धविश्वकसुरश्चेत्रवित् ॥१६॥

अन्नत्तसीक्य — श्रनन्तं सीख्य यस्येति अनन्तसीख्यः (८) । विश्वहः — विश्व जगत् जानातीति विश्वज्ञः । वान्युपधामीकृष्ट्यां क (१) । विश्वहः च निरमः दृष्टवान् विश्वदः था । दरे विश्वविष् अतीते (१) । अक्तिलार्थाटकः — श्रविलान् अर्थान् परयतीति श्रविलार्थेटकः । सवत्रव्यपर्यायेषु केवकस्य इति वचनात् (११) । व्यक्तहकः — न्यत्तं सर्वे परयतीति न्यत्तहकः । न्यत्तं इन्द्रियरहितं परयतीति था न्यत्तहकः । (१२) । उक्तश्र काव्यपिकाचेन—

सम्बण्डु अणिदिउ यायम् जो मयस् हु<sup>२</sup> य पत्तियह । सो गिहिउ पत्तिदिय शिरु बहुतर्यिष्टि पासिउ पियह ॥

विश्वतश्चक्षु — विश्वतो विश्वत्मिन् चत्तु केवलदर्शनं यस्येति विश्वतश्चतुः । सावविभक्तिकं तस् इत्येके (१३)। विश्वचन्धुः — विश्वत्मिन् लोकालोके चत्तु केवलकान दर्शनद्वयं यस्येति विश्वचन्धः (१४)। अशोवचित् — श्रशेष लोकालोकं वेत्तीति श्रशेषित् (१५)।

#### आनन्द परमानन्द सदानन्द सदोदयः। नित्यानन्दो महानन्द परानन्द परोदय॥२॥

आनन्द — श्रासमन्तात् नन्दिति श्रानन्द (१६)। परमानन्द — परमः उत्कृष्टः श्रामन्द सौख्यं यस्येति परमानन्द (१७)। सदानन्द — सदा सर्वनाल श्रानन्द सुर्वं यस्य स सदामन्दः। श्रायवा सत् रिमीचीनं श्रानन्दो यस्येति सदान द (१८)। सदोदय — सदा सर्वनालं उदयो श्रानस्तामनं वस्येति। श्रायवा सदा सर्वनालं उत्कृष्टो श्राय श्रुमावहो विधिर्यस्य स सदोदय ।

## मत्तिकका मचिका मकोक्सक्रकस्थिते । प्रसारतवाचकान्यमृत्ययः श्रमावदो विधि ॥

इति समस्वतः (१६)। नित्यानन्दः — नित्य शाश्चत आनन्दः तीख्य यस्येति नित्यानन्द (२)। महानन्दः — महान् आनन्द शोष्यं यस्येति महानन्दः। अथवा महेन तबस्वपूज्या आनन्दो भव्यानां यसमा दिति महानन्द (२१)। परानन्द — पर उत्कृष्ट आनन्दौ वस्येति परानन्द । अथवा परेषा वर्षप्रायानामा नन्दो यसमदिति परानन्द (२१)। परोवय — परः उत्कृष्ट उदयोऽन्युद्यो मस्येति परोदय । अथवा परेषां मन्यानां उत्कृष्टः अय पुण्यं विशिष्ट शुमं शुम्ययुर्गमयोत्रक्षक्यं निद्यमदिरहितं तीयकरनामगोत्रोप क्षच्योपलिक्षितं पुण्यं यसमदिति परोदय (२१)।

## परमोजः परक्षेत्रः परकाम वर्षमञ्चः । प्रत्यक्कोतिः परंज्योतिः परमञ्जा परंदञ्जः ॥ ५१ ॥

एरमोजाः—परं स्रतिरायपत् क्रोज उत्साहरूपः परमोज (२४)। वरंतेषा —परं उत्हरं तेजे भूरिमारकरमकाशस्त्रकाः । परंतेज (२६)। परंधाश—परमुख्यं वाम तेज स्वरूपः वरंवाम (२६)।

१ अ क्रिनिय् । १ व सम्बद्ध । १ व सम् । १ अ प्रधासकाः ।

परंमहः — परमुक्तुन्दं महः तेन स्वरूपः परंमह (२७)। प्रत्यक्त्योतिः — प्रत्यक् पाधात्यं ज्योति तेनः स्वरूप प्रत्यक्त्योति (२८)। परंज्योति — परमुक्तुन्दं ज्योति चत्तुः प्राय परंज्योति लोकालोककोचनत्वात् (२६)। पर ब्रह्म — परमुक्तुन्दं ब्रह्म पञ्चमञ्चानस्वरूप परंब्रह्म (३)। पर रहः — परमुक्तुन्द रहो गुद्धस्वरूप स्तावस्वरूपो वा पर रहः । तस्वे रते च गुद्धः च रहः इत्यक्तिश्रीयते इति वचनात् (३१)।

प्रत्यनात्मा प्रबुद्धात्मा महा मात्ममहोद्य । परमात्मा प्रशान्तात्मा परात्मात्मनिकेतन ॥ २२ ॥

प्रस्थगास्मा — प्रत्यक् पाझात्य आत्मा बुद्धिर्यस्य स प्रत्यगात्मा ।

सूर्योऽनी पवने चित्त छती सत्नेऽसुमत्यि । ब्रद्धी कार्य मताक्षाला स्वभावे परमात्मि ॥

इत्यभिधानात् (२२)। प्रबुद्धात्मा—प्रबुद्ध प्रकर्षेण केवलकानसहित श्रात्मा जीवो यस्य स प्रबुद्धात्मा (३३)। प्रहात्मा—महान केवलकानेन लोकालोकव्यापक श्रात्मा यस्य स महामा (३४)। भारमसहोदय — श्रात्मा महानुदयो यस्य स श्रात्ममहोदय, कदाचिदपि न कानपहित इत्यथ। श्रयवा महस्य पूजाया उदयस्तीयकरनामोदयो यस्य स श्रात्ममहोदय (३५)। परमात्मा—परम उत्कृष्ट केवल कानी श्रात्मा जीवो यस्य स परमात्मा (३६)। प्रशान्तामा—प्रशान्तो घातिकमज्ञयवान् श्रात्मा यस्य स प्रशान्ताता (३७)। परात्मा—पर उत्कृष्ट केवलकानोपत वात् परा मा। श्रयवा परे एकेन्द्रियादिपंचेन्द्रिय पर्यन्ता प्राण्मानो निश्चयनयेन निजसमाना यस्य स परात्मा। उक्तश्र खोगीन्द्रदेवेन—

जीवा जियावर जो सुग्रह जियावर जीव सुग्रेह। स्रो सममावि परिट्वियउ लहु ग्रिम्बाग्र सहेह ।।

श्चन्न हेतुहेतुमन्द्राव उक्तो भन्नतीति भाव (६८)। आश्मानिकेतन —श्चात्मैव शरीरमेव निकेतनं यह बस्येति श्चात्मनिकेतनः व्यवहारेग्येत्यर्थ । निश्चयनयेन तु श्चात्मा जीवो निकेतन यह यस्य स श्चात्म निकेतन (६६)। तथा चोक्त योगीन्द्रद्ये —

ते बंदउ सिरि सिद्धगया जे अप्पा यिवसिति। सोयाकोड विसम्बद्ध इष्टु श्राच्छकिं विमस्य यियंत, ॥

व्यवद्वारनयेन तु-

पुकरतम्भ नवद्वार पश्च पश्च (जनाभितम् । जनकक्षमेवेद शरीर योगिनां सृहस् ॥

परमेष्ठी महिष्ठात्मा श्रेष्ठात्मा स्वात्मनिष्ठितः। महानिष्ठो महानिष्ठो निक्कात्मा द्वात्मदक्॥ २३॥

परमेष्टी—परमे उत्कृष्टं इन्द्र धरणोन्द्र-नरेन्द्र-गणी हादिचदिते पदे तिष्ठतीति परमेष्टी (४)।
महिष्ठातमा अतिशयेन महान् आत्मा यस्पेति महिष्ठात्मा। अथवा मही अष्टमभूमी तिष्ठतीति महिष्ठः,
महिष्ठ आत्मा यस्पेति महिष्ठातमा। उक्त

र इस लोक । र स प्रे चित्र तोये ते समुप्रविष शति पाठ ।

१ इ मताबीद्रक् वाठ ---जीवा जिनवर जो यः के ऽपि जीवान् जिनवर जामाति मुख्य जिख्यवर कीत्र मुख्ये । ही समस्यावि परिश्यित लहु खिच्यायु लहेद ॥ ४ व्य दकुः । ५ स नियत । ६ व्य वना ।

#### खेरह्य<sup>†</sup>-अवस्त्रतासिय-साञ्चस बोहसिय कप्यवासी य । तेनेय-सम्बक्तियों सीयकारही झडुमी पुढर्द ॥

श्रीष्ठातमा श्रातश्येन प्रशस्य श्रेष्ठ । श्रयया श्रातश्येन दृढ लोकालोकव्यापी श्रेष्ठ , श्रेष्ठ श्रात्मा यस्पेति श्रेष्ठातमा केनलकानापेन्न्या सर्पव्यापिजीवस्वरूप इत्यर्थ (४२)। स्वास्मनिष्टित —स्वास्मनि निवशुद्धवुद्धैकस्यरूपे न्यतिशयेन स्थित स्वास्मनिष्ठित (४३)। श्रश्चानिष्ठ - श्रक्षणि केनलकाने न्यतिशयेन तिश्वतीति श्रक्षनिष्ठ (४४)। तथा चोक्त-

ब्रात्मनि मोक्षे ज्ञाने वृत्ते ताते च अरतराजस्य ) ब्रह्म ति गी अगीता न चापरो विद्यते ज्ञासा<sup>य</sup> ॥

महानिष्ठ — महती निष्ठा स्थिति किया यथारणतचारित्रं यस्येति महानिष्ठ परमौदासीनता प्राप्त हत्यर्थः । सामाधिकच्छेतोषस्थापनापरिहारिच्छिक्सिम्मानपराचयथास्याप्तमिति चारित्र पञ्चिष्पम् (४५)। निकडातमा— न्यतिशयेन रूटिक्सिम्बनप्रसिद्ध आत्मा यस्येति निरूदात्मा (४६)। इद्धारमास्क् – इद्धारमा निश्चलस्वरूपा अनन्तवक्षोपेता सत्तामात्रावलोकिनी हक् दशनं यस्येति हदात्महक् (४७)। उक्त च केमि चन्द्रोषा मगवता सैद्धा तचकवर्तिना—

दसवा पुष्यं कावा झ्युमत्वावा वा दोण्यि उपभ्रोगा । सुरावं जम्हा केवक्रियाहे सुगवं तु ते दोण्या ॥

तया चोत्त आशाधरेण-

सत्ताकोत्रनमात्रमित्यपि निराकारं मतं वर्शनं साकार च विशेषगोत्ररमिति ज्ञानं प्रवादीक्क्या । ते नेत्र क्रमदर्शिनी सरजसां प्रादेशिके सबत स्कूर्जन्ती व युगपत्युनविरजसां युक्माकर्मगातिमा ॥

ननु श्रयमभिप्राय सिद्धाना कथित श्रईतां कथं सगच्छते इत्याइ—सत्य, श्रईत्सिद्धयोदन्तरं शारीरसिहताशरीरयार्थतते न तु श्रमन्तचतुष्टनन ।

> पकविद्यो महाविद्यो महाब्रह्मपदेश्वर । पञ्चब्रह्ममय सार्वः सर्वविद्येश्वर स्वम् ॥ २४॥

एकविद्य — एका श्रद्धितीया केवलशानलच्योपलिचता मतिश्रु ताविधमन पर्ययरिकता विद्या यस्येति एकविद्यः । (४८)। उक्तश्र पूज्यपादेन—

चाविकमेकमनन्त शिकावसर्वार्थयुगपद्वसासम् । सकत्तुसुस्राम् सर्वतं वंदेऽद् केवसङ्गानम् ॥

महाविद्य — महती केवलशानलज्ञणा विद्या यस्येति महाविद्यः (४६)। महाब्रह्मएदेश्वरः— ब्रह्मणा केवलशानस्य पर्व स्थानं ब्रह्मपदम् । महत्र तद् ब्रह्मपद च महाब्रह्मपदं मोज्ञ तस्य ईश्वरः स्वामी महा ब्रह्मपदेश्वरः । श्रथवा महाब्रह्मणो गण्यपरदेवादयः पद्योश्वरण्योर्लंबाः महाब्रह्मपदा , तेषामीश्वरः महाब्रह्मपदेशवरः । श्रथवा महाब्रह्मपदं समवस्यां तस्येश्वरः महाब्रह्मपदेशवर (५ )। प्रक्रव्यव्यक्षमय — पद्यमि ब्रह्मिर्मातिषुताविधमन पर्ययकेवलशानैनिद्दतो निष्यनः पद्यब्रह्ममयः श्रानचद्वस्यस्य नेवलशानान्तर्गोर्भित्वात् । स्रयवा पद्यमिब्रह्ममः स्रदेतिद्वान्वार्थोपाष्ट्रम्यस्यानुमिनिद्यतः पद्यब्रह्मस्यः , पद्यपरमिद्वनां गुणीवपत्याय

१ व नारस्य सामे खारकः। २ सामग्रा । १ व क्वारमकानां प्रथमिकागाठः । ४ व कवितं प्रथमिकः पाठः । ५ व स्थ्रमेनीः।

(५१) । सार्च — सर्वेभ्यः सद्दृष्टिभिश्यादृष्टिभ्य एकेन्द्रिय द्रीनिद्रय त्रीनिद्रय पंचित्रय प्रसम् सद्द पर्याप्तापर्याप्त लक्ष्यपर्याप्तादिबीबाना हित सार्व सर्वश्राधिवर्गाहृतो पदेष्टशक्तमात्। अत्र से विको अस्<sup>2</sup> ज्ञातव्यः रागाद्ययंशोषत्तात् (५२)। सर्विखरोध्यरः — सर्वा वासी विद्या सर्वविद्या, सकलविमलकेवल ज्ञानम् तस्या देश्वर स्वामी सर्वविद्येश्वर । अथवा सर्वा विद्या विद्यास्त स्वर्गविद्याः अतुकेवित गर्याश्वर देशानगारकेवितन तेषामीश्वर सर्वविद्यश्वर । अथवा सर्वासु विद्यासु स्वसमय परसमय सम्बन्धिनीषु विद्यासु लोकप्रीस्त्रासु चतुर्दशसु ईश्वर समर्थ सव्विद्यश्वर । कास्ता सर्वविद्याः १ एकादशांगानि चतुर्दश पूर्वास्त्रि चतुर्दश प्रकारिता परसमयचतुर्दशविद्याः इति चेत्—

#### षडंगानि चतुर्वेदा सीर्मासा न्यायविस्तर । धमशास्त्र पुराग् च विद्या रचतासनुदश ॥

शिचा कल्पो व्याकरण ज्यातिष छंदो निश्कं चेति षडंगानि । ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदश्चतुर्धकोऽ धर्वण्वेदश्चेति चत्वारो वेदा । मीमांचा पूर्यमीमांचा उत्तरमीमाखा चेत्येकमीमाखा व्यायविस्तर । नीति शास्त्र अधादश स्मृतय पुराण् च तदिप अधादशप्रकार । तेषाम तमेंदा लोकतो ज्ञातव्याः । स्वविद्यश्वर इत्यनेन धर्वज्ञनाम्नाऽल्पविद्यो घद सर्वशे न भवतीति स्वितम् । उक्तञ्च—

#### सुगतो यदि सवज्ञ कपिस्तो नेति का प्रमा। तासुभौ यदि सवज्ञौ मतभेदा कथ तथो ॥ इति ॥

श्रलमतिविस्तरेण ( ५३ ) । सुभू — शोभना समवसरणलज्ञणा मोज्ञलज्ञणा ईषत्प्राग्भारनाम्नी भू स्थानं यस्येति सुभू (५४) ।

#### अनन्तधीरनन्तात्माऽनन्तशक्तिरनन्तरक् । अनन्तानन्तधीशक्तिरनन्तचिदनन्तमृत् ॥५५॥

अनन्ताची — केवलशानलच्या चीबु दिर्यस्येति श्रनन्ताची । श्रथवा श्रन तस्य शेषनागस्य चीकिन्तनं यस्मिन् सोऽनन्ताची । श्रथवा श्रनन्ते मोचे घीयस्य श्रथवा श्रनन्तेषु तिद्वेषु दीन्नावसरे घीर्यस्य सोऽनन्ताची (५५)। अनन्ता मा श्रनन्तेन केवलशानेनोपलिंद्यता श्रामा यस्येति श्रनन्तात्मा । श्रथवा श्रनन्तो विनाशयदित श्रात्मा यस्येति श्रनन्तात्मा । श्रथवा श्रनन्तो विनाशयदित श्रात्मा यस्येति श्रनन्तात्मा । श्रथवा श्रनन्तानन्ता श्रात्मानो जीवा यस्य मते सोऽनन्तात्मा । श्रथ मुक्तिं गञ्छल्यु जीवेषु कदाचित्तदन्तो भविष्यतीति चेक, सत्रायिक सरस्विप जीवेषु वेषामनन्तत्थात् । तदुक्तं—

#### जह्वा होहिसि पेच्छा कियागमे अस्व उत्तर तह्या । एक सुगोदसरीरे भागमर्खातेला सिक्किया ॥

सल्लरीशखादिश दवत् अपवरकादिनिर्गञ्छद्वातवत् ससारिजीयानामन्तो न वर्तते सिद्धानामनन्तत्वेऽ पीत्यय । इत्यनन ये वदन्ति मुक्ति गतेषु जी वेषु ससारो रिक्तो भवति तदनन्तर परमेश्वर कर्ममलकलकं तेषां लगयते, पश्चाच ससारे पतन्ति पुनर्यपे च मुक्तिमार्गश्चलतीति प्रत्युक्ता भवन्ति (५६) । अनन्ति शक्ति — अनन्ता शक्ति सामध्य यस्येति अनन्तशक्ति (५७) । असन्तदक—अनन्ता दक् केवलदर्शन यस्येति अनन्तरक् (५८) । असन्तानन्तर्थाशक्ति — अनन्तानन्ता धी शक्तिर्विकम प्रशासामर्थमस्या यस्येति अनन्तानन्तर्थशक्ति (५६) । उक्तश्च—

> हुम्या भवसं चैव प्रदर्च धारवं धधा । स्युत्पृदापोद्दनियोंची मोतुरही गुक्ताव् वितु र ॥

१ व वरियोप । २ व अन् । १ ज विया पता । ४ व अथवा । ५ महापुराय पर्व १ सती १४६ ।

श्यानतीयत्—श्रमता जित् केवशकानं परयेति श्रमन्तयित् (६ ) । श्रमण्यामुत्—श्रमन्ता प्रत् इर्थः सुन्तं यरमेति श्रमन्तपुत् (६१) ।

### सम्प्रकाशः सर्वार्थसाज्ञातकारी समग्रेषी । कर्मसाची जगवश्चरसक्यातमाऽवसस्यितिः॥२६॥

सवामकाश — वदा वर्षकाल प्रकाशः केवलकानं यत्वेति सदाप्रकाशः । एकसमयेऽपि हानं न बुट्यति मगवत इत्यर्थः (६२) । सर्वार्धसाद्यात्कारी — सर्वान् प्रधान् प्रध्याश्य पर्याया धादातकारीत प्रत्यक् कानाति परयति केव्यवेद्यीलः सर्वार्यश्यकार्ताः, सर्वप्रवप्यविषु केवलस्य इति वचनात् (६६) । सम्प्राची — सम्प्राची — सम्प्राची — सम्प्राची हायक कर्मदाद्यी हार्यकारेऽपि प्रविश्य पुण्य पाप वा य क्रिक्टिरोति तत्ववे मगवान् वानातीत्यथ (६५) । ज्ञांबाक्ष्यः — नगतां त्रिभुवनत्थितप्राण्यां चतुः लोचनसमान , त विना सर्वेऽप्यन्या वर्तन्त इत्यर्थ (६६) । अत्वक्ष्यात्मा — क्राल्चय प्रविशेष श्रात्मा स्वरूप यत्वेति श्रात्ववात्मा छद्यस्याना मुनीनामपि श्रदश्य इत्यर्थः (६७) । अत्वक्षविधाति — श्रचला निभला त्थितिः स्थान सीमा वा यत्येति श्रचलात्थिति । श्रात्मनि एकलोक्षीमावो इदचारित्र इत्यर्थ (६८) ।

## निराबाघोऽप्रतक्यांत्मा धर्मचकी विदावर । भूतात्मा सहजज्योतिविश्वज्योतिरतीन्द्रिय ॥ २७ ॥

निराबाध — निगता श्रावाधा कष्ट यस्येति निराबाध (६६)। अप्रतक्यांस्मा —श्रप्रतक्येः श्रवित्रेय श्रविचार्य श्रवक्रव्य श्रात्मा स्वभाव स्वरूपं यस्येति श्रप्रतक्यों मा (७)। धर्मचक्री — धर्मेखेने पलचित चक्र धर्मचक्रम् धमचक्र विद्यते यस्य स धर्मचक्री। मगवान् पृथिवीस्थितमव्यजनसंबोधनार्ये यदा विद्यार करोति तदा धर्मचक्रं स्वामिन सेनाया श्रप्रेटमे निराधार श्राकाशे चलति। उक्तद्ध धर्मचक्रः लच्च श्रीदेखनन्दिना?—

#### स्फुरदरसङ्ख्याचीतरं विमलग्रहारककिरव्यविकरपरीचम् । प्रहसितसङ्ख्याकरख्याम् तिमंदलमञ्जगामि चमसुचकम् ॥

सर्वेषामभयवानदायकं भवति (७१) । विदासर — विदा विद्यक्षनाना मध्ये वर श्रेष्ठ विदासर । क्विच सुल्यन्ते विभक्तचोऽभिधानात् (७२) । भूतास्मा — भूत सत्यार्थ आत्मा यस्येति भूतात्मा । कोऽसौ आत्मशब्दस्य सत्यार्थ इति चेदुच्यते — वत सास्त्यगमने इति तावद् धाद्धवैति । अति सत्तः गच्छिति सोकालोकस्वरूप जानातीत्यात्मा । सवधानुम्यो मन् । सर्वे गत्यर्थौ शानार्थौ इत्यमिधानात् । तथा चोक्तं —

#### सत्तार्था मंगके हुदौ निवासे व्यक्तिसंपदो । अभिमाये च शक्ती च मासुभवि गती च भू ॥

इति वचनात् भूतो लोकालोकस्य हानेन व्यापक धारमा यस्येति मूतास्मा, न ह प्रियन्यसेचोबायु वाच्याचार्य्यसेचार्यक्रमध्यस्य धारमा वतते (७६) । साह्यसम्योति — सहवं स्वाम्मविक ज्योतिः केवलसानं यस्येति सहक्रयोति (७४) । विषयज्योति — विश्वस्मिन् लोके स्रलोके च ज्योतिः केवलसान केवलदर्यनलस्यं ज्योतिलीचनं यस्येति विश्वज्योतिः । स्रथवा विश्वस्य लोकस्य ज्योतिकाद्यः विश्वज्योतिः लोकलोचनमित्वर्यं । ज्योतिकाद्यां वाक्ये इत्यमिथानात् (७५) । स्रतीनिद्यं — स्रतिकान्तानि हन्तिः याचि वेनेति स्रतीनित्यः, इन्तिवकानतर्यं स्रयं (७६) । स्रक्षाः—

१ क 'स्थानिया अपूरकेष श्रूपक्तिः वाटा । व जू तथ् ।

सन्वण्डु अधिहित खाखासत जो समसूद्ध न पत्तिबह । सी बिहित पंचितिब खिरत बहुतरविहि पाबित पियह ॥

केवली केवलालोको लोकालोकविलोकन । विविक केवलोऽन्यक शरुण्योऽचित्ययभव ॥ २८ ॥

केवली — केवल केवलकानं विद्यते यस्येति केवली (७७) । केवलालोक — केवलोऽसहायो मित ज्ञानादिनिरपेदा आलोक केवलकानोधोतो यस्येति केवलालोक (७८) । लोकालोकिविलोकन — लोकालोकयोर्विलोकन अवलोकनं यस्येति लोकालोकिविलोकन (७६) । विविक्त विविच्यते स्म विविक्त सर्विविषयेन्य पृथग्भूत । विविद् पृथग्भावे (८) । केवल — केवल असहाय । अथवा के आत्मिन वल यस्येति केवल (८१) । अवयक्त — इन्द्रियाणा मनस अगम्य अगोचर केवलकानेन गम्य इत्यर्थ (८२) । शरण्य — शरण् साधु शरण्य अतिमथनसमथ इत्यर्थ (८२) । अचित्य वैभव – अविकत्य मनस अगम्य वैभव विभुत्व प्रभुत्वं यस्येति अचिन्त्यवैभय (८४) ।

विश्वभृद्धिश्वरूपामा विश्वामा विश्वतोमुख । विश्वभ्यापी स्वयज्योतिरचिन्त्यामाऽमितप्रम ॥ २६॥

विश्वसन्-- विश्व विभिन्ने धरीत पुष्णाति वा विश्वसन् ( ८५ )। विश्वस्तपा मा - निशति प्रविशति पयटन्ति प्राणिनोऽस्मिन्निति विश्वं त्रलोक्य तद्गुपरतदाकार त्रामा लोकपूरणावसरे जीवो यस्येति विश्वकपातमा । श्रायवा विशंति जीवादय पदार्था यस्मिनिति विश्व के रलशान विश्वकप कवलशानस्वरूप श्चातमा यस्येति विश्वरूपारमा । श्रीक्ष लाटि खटि विकाभ्य क्व (८६)। विश्वातमा - यथा चन्निष स्थित कजल चतुरीति, प्रस्थप्रमित धान्य प्रस्थ इत्युपचर्यते तथा विश्वस्थित प्राणिगणी विश्वशब्देनोच्यते विश्व भारमा निजसदृशो यस्येति विश्वा मा (८७)। विश्वतामुख - विश्वतक्षतुर्दिन्नु मुख वक्त्र यस्येति विश्वतोमुख केवलशानवन्त स्वामिनं सर्वेऽपि जीवा निज निजसन्मुख भगवन्त पश्य तीति भावः तस्य तादश्वनिर्मलत्वात् । श्रयंवा विश्वतोम् ख खल् जल<sup>3</sup>मुच्यते तत्त्वभावत्वात् श्रमितजन्मपातकप्रज्ञालन त्वात् । विषयसुखतृष्णानिवारकत्वात् प्रसन्नभावत्वाच भगवानपि विश्वतोमुख उच्यते । ऋथवा विश्व ससार तस्यति निराकरोति मुख यस्येति विश्वतोमुख भगव मुखदशनेन जीव पुनर्भवे न समवेदिति भाव । ग्रथवा विश्वत सर्वागेषु मुख यस्येति विश्वतोमुख सहस्रणीय सहस्रपात् इत्यमिधानात् ( ८८ )। विश्वव्यापी-विश्व लोकालोक केवलज्ञानेन व्यामोतीत्येवशील विश्वव्यापी। श्रथवा लोकपूरणप्रस्तावे विश्व जगत् श्रात्मप्रदेशैर्व्याभोतीत्येवंशील विश्वव्यापी (८६)। स्वयज्योति स्वय श्रामा ज्योतिश्व च्चरंश्येति स्वयंज्योति प्रकाशकत्वात् स्वयसूर्य इत्यथ (६ )। अच्चित्या मा – ग्रचित्त्य श्रवाग्मनस गोचर श्रात्मा स्वरूप यस्पेति श्रचिन्त्यात्मा अचिन्त्यस्वरूप (६१)। अमितप्रभ - श्रमिता प्रभा केवल ज्ञानस्थरूप तेजो यस्पेति श्रमितप्रम । श्रथवा श्रमिता प्रभा काटिभास्कर काटिचन्द्रसमान शरीरतेजो यस्पेति श्रमितप्रभ (६२)।

> महौदार्यो महाबोधिमहासामो महोदय । महोपमोग सुगतिमहामोगो महाबल ॥३ ॥

महीदार्य महत् श्रीदाय दानशक्तिर्यस्येति महौदार्य । भगवान् निर्प्र योऽपि सन् वाख्रितफलप्रदा यक इत्यर्य । उक्तक

नि:किंचनोऽपि जराते च कानि जिन दिशसि विकास कासितानि । नैवास चित्रसथवा समस्ति कृष्टि किसु जादिह नो चकास्ति ॥

१ व विविद् । २ स विश्वं वति पाठ । १ स जन । ४ स प्रशासन्तात ।

स्थवा वैदान्यकारी वर्णनाथीति यात (६३)। महाकोशिः—भारती सोथिवैदालं एकपरासीर्ता क्लेकि महावेशिः (६४)। उक्तम—

> रक्षणयपरिमाशिबोंकि सोऽतीय दुर्वभा । कृष्ण्या कर्म कर्मकिण्येकार्यो वक्षो अहानिह ॥

महालामः—महान् लामी नवकेवलल्किल्ल्ल्यो वस्येति महालाम । सम्यक्तं स्वादिनं सान दर्शनं दान लामी भीग उपभोशो वीर्य चेति नवकेवलल्क्ष्य (६५)। महोत्यः—महान् तीर्यकरताम कर्मेया उदयो विपाको यस्येति महोदय । अयवा महान् उत्कृष्ट अयः शुभावहो विधियस्येति महोदयः । अयवा महान् उत्कृष्ट अयः शुभावहो विधियस्येति महोदयः । अयवा महान् कदाचिदप्यस्त न यास्यति उदय कर्मेक्ष्योत्पक्ष केवलज्ञानस्योद्गमो यस्येति महोदयः । अयवा महस्तेजो दया सर्वप्राणिकरुणा यस्येति महोदयः । अयवा महस्तेजो दया सर्वप्राणिकरुणा यस्येति महोदयः । उत्कृत्य-

यस्य ज्ञान द्यासिन्बोरगाषस्यानदा गुद्धा । सेन्यतामक्यो धीरा सम्रिवे कामृताय व ॥ -

शानेन दयया च मोत्तो भवतीति स्चितमत्र ( ६६ ) । अहोपसोयः—महान् उपमोगश्छत्र चामर र्षिहामनाशोकतरुप्रमुखो मुहुर्मोग्य समबसरगादिलक्ष्या वस्तु यस्येति महोपसोग ( ६७ ) । सुगति — शोभना गति केवलञ्चान यस्येति सुगति । श्रथवा शोभना गति पचमीगतिर्यस्येति सुगतिः । अथवा शोभना गतिर्गगनगमन यस्येति सुगति छुद्धस्थावस्थाया मन्दगमनो वा (६८) । तथा चोक्त—

> गिरिभित्यवदानवत श्रीमत इव दन्तिन स्ववदानवत । तव समवादानवतो गतमूर्जितमपगतप्रमादानवत ॥

महाभोगः – महान् भोग ग घोदकवृष्टि पुष्पवृष्टि शीत मृदु सुगधपृथतो वातादिलज्ञ्यो मोग सकृद् भोग्य वस्तु यस्येति महाभाग । समय समय प्रत्यनन्यसाधारणशरीरिधतिहेतुपुष्पपरमाणुलज्ञ्यो नोकर्मामिधानो भागो यस्येति महाभोग । स्रथवा महान् स्राभोगो मनस्कारो लोकालोकव्यापकं केवलकान यस्येति महाभोग । चित्ताभोगो मनस्कार इत्यमिधानात् (६६)। महाबल — महत् वल समस्तवस्दु-परिच्छदकलज्ञ्यां केवलकान यस्येति महाबल । स्रथवा महत् वल शरीरसामध्य निर्भयत्वं च यस्येति महाबल (१)। तथा चोक्तं आशाधरेण—

नार्पत्यान् विस्मयान्तर्हितप्रतनस्त्रो दत्तसम्यान् वितन्त्रम् , नि अविकृत्य भोगंः नवस्त्रितपृथुतन्त्र्तसम्रहिताहिः । श्रीकृष्टदुरागृह्यावनित्तरहित्त्वनाद्योऽवतीर्थः स्ववर्धः

न्यासङ्गं संगमस्य व्यक्ति विजयहो महावीरवाध स वीअव्याद् ॥

भस्यायमर्थ — भी नीरनाथ किस नातकुमार वालकीडां काकपद्धारे राजकुमारे समान वयोमिर्यदा तककीडां करोति तस्मिकवसरे सीधमेन्द्रसमायां कया नमूव—यदेवानां मध्ये भीवीरनाथ शूपे वर्षते । तन्तुत्वा संगमको नामदेवस्तत्परीचित्र कुंडपुरं मातं । तनीद्यानवने बहुमी राजकुमारेः सह कीवां कुर्वाच भीवीरसामी संगमासुरेख हर । तस्मिकवसरे इन्तमावद्ध भीवीरसाजी राजकुमारे सह कीवां कुर्वाच्ये । सगमो नामं देवः सर्पक्षं पूर्वा तकमूलमारम्य स्कन्धवर्यन्तं वैष्टियस्य स्थितं । सं हर्युवा सर्वेऽपि इपकुमाराः विद्येष्यो भयविद्या धरण्यां पतिताः यत्र तत्र पलाविद्याक्षः । शीवीरस्त तं कालवांच्यां सर्वे समावद्ध सर्वाच्याः निर्वेश्यो भयविद्या परण्यां पतिताः यत्र तत्र पलाविद्याक्षः । शीवीरस्त तं कालवांच्यां सर्वे समावद्ध सर्वाच्याः । तद्ववातमवद्याय्याः मग्नीवः स्वामिनः स्वति चकारः, स्व महावीर इति स्वामिनो वामं क्रस्या स्वर्णे गतः । तद्ववातमवद्याय्यन्

१ व का जनान समिक पाठः। २ व सर्परारी है सम्बन्धि पाठः। ३ व में मीकिता ।

काशाचर पद्यमिर्द चकार नार्पत्यानित्यादि । सम्बराह्यद । स कात्रासिद महावीरनाय कीमहावीर स्वामी वो युवमान् कृष्यात् संद्वतात् । स क १ य सगमस्य संगमनामदेवस्य स्वववीव्यासंगं व्यक्तित निवयशो व्यववीव्यासंगं कृतवान् भगवान् । कि कुर्वन् नार्पत्यान् राजपुत्रान् दत्तक्षम्यान् कृताव पतनान् विस्तन्तन् कुर्वन् । कथम्भूतान् नार्पत्यान् १ विस्मयान्तिहितपतनस्य निवस्ते आश्चर्येण अन्तिहिता विस्तृता पतनक् पतनव्या आहितौ सर्वशारिया आशिति हितपतनस्य तान् तथोक्तान् । भगवान् कथम्भूतः आर्काहिताहि आर्काववा सकत्वया आहितौ सर्वशारीर आरोपितावही पादो मेन स आर्काहिताहि । अस्य सर्वकीयकपारीर मक्तवावम्यनवाचा मा भूदित्यभिप्राय । कि कृत्वा १ पूप मोग सर्वशारीर नि श्रेचीकृत्य अभिपेहिची कृत्वा विधाय । आरोहण त्यात्सोपान विःश्रेचित्तविधाव्या हत्यमिधानात् । कथमूतं भोगं, वलियत प्रयुत्तन्यूतं बलियतं वेष्टित पृथु महत् तन्यूतं यन मोगेन स वलियतपृथुतन्यूलस्त तथोक्तम् । मगवान् कथम्भूत अवतीर्या १ तरोरच ब्रागत । करमादवतीर्ण १ श्रीकुंडहुगयक्वावनितस्थित्यत् श्रीमान् लच्मीविधाविद्यो योऽसी कुडहुग कुडपुर नामपत्तन तस्य पृक्वा समीपवर्तिनी या अवनिभूमि तस्या योऽसौ तर्व श्रामलकी वर्षा , तस्य शिखर अप्र श्रीकुडहुगणकावनितस्थित्यान् तस्मात्त्रथीत्तात् इति क्रियाकारक्ष्यन्य थ ।

सवज्ञवचनरचनाविचच्यो अच्यो प्रवीयातर । अधियानन्दिगुरो शिष्य श्रीभुतसागरो जयति ॥ इति सर्वश्रातनामा द्वितीयोऽभ्याय समाप्त ।



# अथ तृतीयोऽध्याय ।

भै नमः सिक्केभ्य १ । अथेदानीं यशाईशत विभियते । यक्कार्की भगवानईन्महार्ही मधवाचित । भूतार्थयक्कपुरुषो भूतार्थकतुपौरुष ॥ ३१ ॥

यहाई: -- यज देवप्जासगतिकरखदानेषु । जिनानां यजन यज्ञ । याचि विचि प्रविद्ध यजि स्विपि रिचियां प्रकार । यर्ष इन्द्र घरणेन्द्र नरेन्द्रादिकुतामहणां पूजामनन्यसमिनीमईतीति यज्ञाह । कर्मण्यस् (१)। भगवान् -- भगो ज्ञान परिपूर्णेर्षय तप भी वैराग्य मोक्षश्च विद्यते यस्य स मगवान् (२)। उक्तज्ञ--

पेरवर्षस्य समग्रस्य शानस्य तपस क्षिय । वैशान्त्रस्याय ग्रीवस्य वण्यां भग इति स्युत ॥

अर्हन् - इन्हादिकृतामनन्यसमाविनीमर्हणामईतीति योग्यो मवतीति झईत् । वर्तमाने झन्छुकानझाव मयनैकाधिकरणामंत्रितयो इत्यनेन शन्तुमत्यय । झथवा झकारशब्देन झरिर्लभ्यते, व एव मोहनीय । 'सञ्जवाबेषु प्रवृत्ता शब्दाः खवववेष्विष वर्तन्ते इत्यमिधानात् । रकारेण रवो रह्स्यं च लभ्यते । किं तत् रख ? शानावरणां दर्शनावरणां च इयमेतत् रख उच्यते रहस्यशब्देन झन्तरायकार्मीच्यते । मोहनीयं एत्रबत्तृह्यं च बातिकर्मचतुह्यं कम्यते । तत् हत्या झर्रणामईतीत्यईन् । ततुक्त झीशीतमेन सहर्षिणा--

मोहाविसर्वदोषारियातकेश्व सत्ताहतत्त्रोश्यः । विरहितरहरकृतेश्य पूजाईश्यो मसोध्वज्य ॥

१:व ज प्राचीर नासकर्य पाठः । ६ व प्रारम्बते ।

तया च चारिकसारप्रमधे चामुण्डेन राहा नानीत्त्रस पूर्वावेऽयमेकवेऽस्तारितः--

पारिहतम स्वोद्धनम-स्वरूपारं यूपायक्षेत्रहेन्सम् । सिम्रान् सिम्राम्युपान् स्वत्रमकाधकाम् स्वते साम्ब्र्॥

तथा चोक्तमुमास्वामिना—मोहच्यावज्ञानदर्शनावरवान्तरायच्याव केवस्य (१)। महार्हः—
महस्य यज्ञस्य अहों योग्यः महार्ह । अथवा महमर्हतीति महार्ह । अर्थना महाभासावर्ह महार्हः ।
नहस्य यज्ञस्य अहों योग्यः महार्ह । अथवा महमर्हतीति महार्ह । अर्थना या शतकतुना शक्षेण इन्द्रेण इन्द्रस्य वार्जित शूजितः मध्वार्जित । अथवा मध्य केतव कपट वायन्ति शोषयन्ति ये ते मध्या जैना दिगम्बरा तैर्पित मध्यार्जित । अन् युवन् मधोनां च । सी च मध्यान् मध्या वा (५)। मृतार्थयज्ञपुरुष —भूतार्थ सत्यर्थ यज्ञपुरुषः पूजाई पुरुष भूतार्थयज्ञपुरुष । मागवता किल नारायणं यज्ञपुरुष वदन्ति तन्मिष्यार्थं इत्यर्थ (६)। भूतार्थकतुपृरुष —भूतार्थं सत्यार्थं कृतुपृरुषः यज्ञपृरुषः यज्ञपृरुषः यज्ञपृरुषः यज्ञपृरुषः यज्ञपृरुषः यज्ञपृरुषः अज्ञापि स्थार्थं (६)।

## पूज्यो भद्वारकस्त्रत्रभयानत्रमवान्महाव्। महामहार्हस्तत्रायुस्ततो दीर्घायुरर्घ्यवाक्॥३२॥

पूज्य पूजाया नियुक्त पूज्य (८)। अहारक — मणन् पंडितानारविते मेरवित स्वाहादम्पी चार्थमिति मणरक (६)। तत्रभवान् — पूज्य (१)। अत्रभवान् — पूज्य (११)। महामहार्छ — महापूजायोग्य (१२)। तत्रायुः — पूज्य (१४)। तत्रोदीर्घायुः — पूज्य (१५)। अद्यवाक् — द्रायं पूज्या वाक् यस्य स सर्थवाक् (१६)।

#### आराध्य परमाराष्य पश्चकल्याणपूजित । दिन्दशुद्धिगणोदमो बसुधारार्चितास्पदः॥३३॥

श्चाराध्य — पूज्य (१७)। परमाराध्य — परमेरिनादिभियगभ्यते परमाराध्य । श्चथवा परमक्षावावाराध्य (१८)। पञ्चकस्याणपृश्चित — पञ्चम् कल्याचेषु गर्मावतार जन्माभिषेक निःक्रमण् ज्ञान निर्वाणेषु पूजित पञ्चकल्याणपृजित । (१६)। हिन्बशुक्तिमणोदशः— हशः सम्यक्त्यस्य विशुक्ति निरतीचारता यथ्य गण्स्य द्वादश्चभेदगण्स्य स हिन्बशुक्ति , हिन्बशुक्तिभासौ गण् हिन्बशुक्तिगण् , तस्मिन् उदम उत्कर्षण मुख्य हिन्बशुक्तिगणोदम । काउसौ हिन्बशुक्तिपति चेदुन्यते—

स्वत्रम सदासाष्टी सथाअनायसमानि यद् । स्वत्री शक्षाव्ययनेति वानोवाः प्रसर्विशतिः स

तत्र मृदत्रवम्—लोकमूर्व देवलामूर्व पार्लंडिमूर्व चेति मृदत्रवम् । तत्र लोकमूर्डम्—

सूर्वादों प्रदेशस्त्राणं सङ्काली द्विकाणयः । सञ्जातेवाधिसत्त्रारो देहमेदार्चगानिधिः ॥ गोपुद्धान्त्रनसस्वास्त्रन्युत्रस्य विषेणस्यः । सा-वाहन-धू-पूज-राज-रोजादिसेवनस् ॥ स्राचगासागरस्त्रामस्यादः सिकारारस्यास् । विश्वितोदिस्यादसं सीकस्तं विश्वते ॥

र तत्वार्थं० १ १। २ व वैनवियम्बराः १ स 'देवितान् गर्यन्यायीन् आर्वात' वति पादः ।

तत्र देवताम् उम्-

वरोप्रिक्षप्तवाऽऽशावान् रागद्वपमवीमसा । देवता यहुपासीत देवतासूबसुष्यते ॥

तत्र पाक्षिकम् दम्--

सम्बद्धारम्महिसानां संसारावतवर्षिनास् । पाख्यविद्यां पुरस्कारो ज्ञय पाखण्डमोहनम् ॥

तत्राष्टी मदा --

ज्ञान पूजां कुर्ता जाति बलमृद्धिं तपो वपु । ब्राह्माश्रित्व मानित्व समयमाहुगतसमया ॥

तत्र स्नायतनानि षट-

कुदेव शास्त्र शास्त्रयां तत्सेषकनृयां तथा । स्थानके गमनं पुसामित्यनावतनानि षट ॥

तत्र शकादयोऽश्रो दोषा सप्तभयपदितत्व जैनं दर्शन सत्यमिति नि शकितत्वम् (१)। इद परलोकः भोगोपमोगकाज्ञापदितत्वं नि काज्ञ वम् (१)। शरीरादिक पवित्रामिति मिध्यासङ्कल्पनियसो निर्विचिकित्सता (१) अनाईतदृष्टत वेषु मोइरिहतत्वममदृदृष्टिता (४)। उत्तमज्ञमादिभिरातम्नो धर्मवृद्धिकरण् चतुर्विध संबद्घोषशम्पनं चोपवृद्दण् उपगृह्नापरनामध्यम् (५)। कोधमानमायालोभादिषु धर्मविष्यसकारणेषु विद्यमानेष्विप धर्मादमञ्चयनं स्थितीकरण्यम् (६)। जिनशासने सदानुश्रीतत्वं वात्सल्यम् (७)। सम्य ग्दर्शन शनचारित्रतयोभिरात्मप्रकाशन जिनशासनाद्योतकरण् च प्रमावना (८)। एतेऽद्यौ सम्यत्तवगुणा । तद्विपरीता अद्यौ दोषा । तथा चर्मजलपृत्तैलभूतनाशनमूलक पद्मिनीकद पलाण्डु तुभ्वक कर्तिग-सूरण् कन्द सर्वपुष्प स धानकमज्ञ्णवर्जनादिकं दिग्वशुद्धिक्च्यत । ते के द्वादश गणा ?

निम्नन्यकर्पविता-मितिका भ भीम नागिकायो भवन भीम भ कर्पवेवा । कोहस्थिता मृ पश्चोऽपि नमन्ति यस्य तस्मै नमिकाभुवनमभवे जिनाय ॥

इति वसन्तितिलकावृत्ते कैथितो द्वादशिवधगण श्रर्वद्विगतो गण्यते । तथाहि—प्रथमकोष्ठ निर्मान्या मुनयस्तिष्ठन्ति । दितीयकोष्ठे घोडशस्यगर्यनिता भवन्ति । तृतीयकोष्ठे वितका पंचमगुग्रस्थान वर्तिन्यो ग्रंथपल्यादय ज्ञान्त्यश्च तिष्ठन्ति । चतुर्यकोष्ठे क्योतिषा सूर्यचन्द्रमसग्रहनज्ञततारागां कियो वसन्ति । यसमे कोष्ठे व्यन्त्यायामश्चिवभाना देव्य श्चासते । घष्ठे कोष्ठे भवनवासिना वासिता सन्ति । सप्तमे कोष्ठे भवनवासिनो देवा जामित । श्रष्टमे कोष्ठे श्रष्टविधा व्यन्तरसुग्धकासित । नवमे कोष्ठे ज्योतिर्देवा पंचधा वर्तन्ते । दशमे कोष्ठे कल्पजा देवा घोडशमेदा उपविशान्ति । एकादशे कोष्ठे तृपादयो मनुष्या सन्तिष्ठन्ते । श्रावशे कोष्ठे विह-गजाश्च हंस मयूर उन्द्रशादीमादयोऽपि भवन्ति । ते सर्वेपि हन्विश्चुदिसहिता भवन्तीति आगमाद् वोहत्य ।

भिष्यादृष्टिश्चभण्योऽसंज्ञी जीवोऽश्च विद्यते सेव ! वक्षानअपकारों यः संवित्यो विश्वयस्यः ॥ अन्या परयस्ति सर्पाण्य अण्यस्ति विद्याः शुतिस् । सूकाः स्पृत्तं विभावन्ते चंक्रम्यस्ते च पश्चाः ॥ बारस च बचाः कृते नवीत । सिन्माद्यक्ष्म सांवाकारी प्रमणनामा संवति, स समा स्वामिनो गया इति वातः (२०) । वासुचाराचितास्यदः —वसुनाराभी रक सुन्वादिशनवर्षगीर्श्वत पूजितमास्यदं माद्वरक्षमा यस्येति वसुनाराचितास्यद । वने प्रतीपने रक्षे स्वादी च वसु कम्पते प्रत्यमिकानात् (२१)।

> सुस्वप्रदर्शी दिन्योजाः श्रचीसेवितमादकः। स्वाद्रस्नगर्भः श्रीपूतगर्भी गर्भीत्सवोच्छूत ॥ ३४ ॥

सुस्वमदर्शी-सुष्ट् शोभनान् स्वप्नान् मातुर्दर्शयतीति सुस्वप्रदर्शी ।

गांज वृषभ सिंह कमलादामेन्द्र रवीति मीन घटी । सार । बाष्यासनं सुरसदा च नागगृह मखिगको विद्वि ॥

गर्भागमनकाले मुखे गनगजप्रवेशश्व, इति सुस्वप्रदर्शी (८२)। विक्योजा —दिव्यं समानुषं स्रोजोऽवष्टम्मो दीति प्रकाशो वलं घातु तेजो वा यस्य स दिव्योजाः (२३)।

भातु रोजो बर्ज दीक्षिरवद्यस्था कथ्यते । बोज इञ्देन विद्वति धकारा सुतसागरी ॥

श्राचीसेवितमातृक — शब्या शक्रस्य महादेव्या सेविता श्रायिकता माता श्राम्बका यस्य स शची सेवितमातृक । नदीकृदन्ता खेवाहा बहुवीही क (२४)। रक्षागर्भ — गर्मेषु उत्तमो गर्भ रक्षार्भ, रत्नैदपलिदातो गर्मो वा यस्य स रक्षगर्भ नवमासेषु रक्षवृष्टिसम्भवात् (२५)। श्रीपूतगर्भ — श्रीशब्दैन श्री ही धृति कीर्ति बुद्धि लच्मी शान्ति पृष्टिप्रमृतयो दिक्कुमार्यो लम्पन्ते । श्रीम पृत पिषित्रतो गर्मो माद्वददर यस्य स श्रीपूतगर्भ (२६)। गर्भोत्सवोच्छु त — गभस्य उत्तवो गभकल्यार्थं देवे इतं तेनो च्छूत उन्नत गर्भोत्सवाच्छ्त (२७)।

### विष्योपसारोपसित पद्मभूनिष्कस स्वज । सर्वीयजन्मा पुण्यागो मास्वानुद्भुतवेषत ॥ १५॥

दिव्योपचारोपचित —दिव्येन देवोपनीतेनोपचारेश पूज्या उपचितः पुष्टिं प्राप्त पुष्टिं नीतो वा दिव्योपचारोपचित (२८)। पद्मभू —पद्मैदपलिज्ञता भूमांतुरत्य रेवेति पद्मभू । श्रयवा मातुर्दरे स्वामिनो दिव्यशक्त्या कमल भवति तत्कर्षिकायां विद्यशक्त्या कमल भवति पद्मभूमित्राचन भण्यते पद्माद् भवति पद्मभू (२६)। उक्तव प्रदापुराशे—

कुरोशय सम देवं सा दशानीदरे शयम् । कुरोशय शयवासीन्याननीया दिवीकसास् ॥

निष्कल — निर्मता कला कालो यस्यति निष्कलः । निर्मिता कला विद्यानं या यस्यति मिष्कलः । उत्तरज्ञ-

> योजकोंकको विश्वीसूत्रं देशन्ति कसन् संसा । शिक्षं कासूत्र विश्वेषा असा प्रस्तुनेदिह अ

श्रयका निर्गत कलं रेतो यस्येति निष्कतः क्षामश्रयुक्तात् । श्रकता निर्मतं ग्रालमकीय यस्येति निष्पास , कवशाहारविदेतत्वात् । उक्तञ्च —

मध्यसम्बद्धाः क्षेत्रं हेत्स्पत्रीयुक्ते ।

3. 大東京广仰探查社 大平鄉 和**西**中中中山鄉 和德中中中中

श्रयवा निष्कं हेम लाति श्रादते रज्ञवृष्टेरवसरे निष्कल । श्रयवा निष्क सुक्छ लाति द्वाति पश्चाव्य र्थावसरे दाप्तवंनस्पेति निष्कलः । श्रयवा निष्कं लाति राज्यावसरे वद्योविभूपर्णं राह्माति सतरलं सक्सकरहारै कण्डे द्वातीति निष्कल (३०)। उक्तश्च—

> बुचोविशूषये साष्टशते हेक्कम हेकि च। तत्त्वसे चैव दीवारे कवें निष्को निगशते ॥

स्वजा — स्वेन म्रात्मना बायते उत्पद्यते स्वानुभूत्या प्रत्यक्तीभवतीति स्वज । म्रायवा शोमनो रागद्रवमोहादिरहित म्रावो ब्रह्मा स्वज । म्रान्यस्तु लोकोक्तलक्षण म्राज स तु दुरज । (३१)। तथा चोक्त भट्टाकलक्केन—

उवश्यां मुद्रपादि रागबहुतं चेतो यदीय पुन पात्री द्वड कमण्डलुप्रभृतयो यस्याकृतार्थस्थितिम् । ग्राविभाविषितु अवन्ति स कथं महा। भवेग्नाडशां श्रुतुष्याश्रमरागरोषरहितो महा। कृतार्थोऽस्तु न ॥

सर्वीयजन्मा — सर्वेभ्यो हितं सर्वीयम् सर्वीयं अन्य यस्येति सर्वीयजन्मा । भगवजन्मसमये नारका खामिष चर्णं सुख भवित यस्मात् तेन सर्वीयजन्मा (३२)। पुण्याङ्ग — पुण्य पुण्योपार्जनहेतुभृतमङ्ग शरीर यस्येति पुण्याङ्ग मलम् अरहितशरीरत्वादिति । अथवा पुण्यानि पूर्वापर विरोधरिहतानि अङ्गानि आचाराङ्गादीनि द्वादश यस्येति पुण्याङ्ग । अथवा पुण्यानि पापरिहतानि अङ्गानि हत्त्यश्वादीनि ऊर्ध्यमा मीनि यस्येति पुण्याङ्ग (३३)। भास्वान् — मासो दीतयो विद्यन्ते यस्य स भास्वान् चन्द्रार्ककोटेयप अधिकतेना इत्यर्थ (३४)। उद्भृतदैवत — उद्भृत उदयमागतमृत्कृष्टभूतं वा दैवतं पुण्य यस्य स उद्भृतदैवत । अथवा उद्भृतदेवत । अथवा उद्भृतदैवत । अथवा उद्भृतदैवत (३५)।

#### विश्वविद्यातसभूतिविश्वदेवागमाद्भुतः । श्रुत्रीसुष्टमतिष्द्युन्दः सहस्राक्षदगुन्सवः ॥ ३६॥

विश्व विश्व विश्व ति — विश्व ति निभुवने विश्व ति संग्तिजन्म यस्येति विश्व विश्व विश्व ति स्व विश्व ति । अथवा विश्व ति विश्व व

तव रूपस्य सीम्पूर्व दश्वा प्रशित्रकापियात् । इथक शकः सक्काची वसूत्र बहुविस्त्रय ॥

मृत्वदैरावतासीमः सर्वयक्तमस्कृतः। इर्षाकुलामरकगरुवारवर्षिमतोत्सवः॥३०॥

नुत्यदैरावतासीन — इत्यन् नर्तनं कुर्वन् वोऽसावैशवतं तस्मिन् श्वासीन उपविद्यः । ई वस्यस्य इति साधु , दत्यदेशवतासीन (४ ) । सर्वश्रवसमस्कृतः—सर्वेः द्वाजिशस्य श्रवेदेवेनेनेनंमस्कृतः प्रवास् मानिवयीकतः सर्वेशक्रममस्त्रतः । दशमिर्यंवनवातिमः स्वाहित्यं सन्तेश रविषाः व हादश्राणः सन्ववादिन्तैः । के व हादश् कर्यवादिन्तः । तीवर्यः पेद्यानः सानकुमारः महिन्तः इस लोकेन लानवेन्तः श्रुवेन्तः श्रावतेन्तः आवतेन्तः आवतेन्तः आवतेन्तः आवतेन्तः आवतेन्तः आवतेन्तः आवतेन्तः अव्यक्तिक्तं तादश (४१)। इर्वाकुलामरक्षयः—न प्रियन्ते आगुणा विना समयः , से ययकुन्तिति स्वयाः । समयः स्वयास समर स्वया । इर्वेश बन्माभिषेकावलोकनाथ आकुला स्वयीर इर्वाकुलाः, हर्षाकुलाः आनन्देन उत्सुका विहली भृता परमधर्मानुराग प्राता अमरख्या यस्येति स हर्षाकुलामरस्त्रम (४२)। सारश्विमतोत्सव — सारश्विमां मतोऽमीष्ट उत्सवो जन्माभिषेककल्यास्य यस्येति चारशार्षिमतोत्सव । क्रियाविषया ऋहिदिचा चारश्वत्यमाकाशगामिन्तं नेति । तत्र चारश्वलं तायदनेकविर्धः । तत्रेयमार्या—

#### जंबाक्षेण्यक्रिशिक्षाजसदसक्षसप्रथमीजसन्तुगरीः । चारखनामः स्वैदं चरसक्ष दिवि सुमो विक्रियद्धि ग्रताम् ॥

तत्र जवाचारणा भूमेरपरि श्राकाशे चतुरश्रलप्रमाण जल्लोत्वेप नित्तेपशीष्ठकारणपटव बहुवोक्स शतगमनप्रवणा जल्लाचारणा । श्रीणं श्रालीं श्रालम्प पूर्ववद्गञ्छित्त ते श्रीणचारणा एवमप्रिक्वालाम स्पृशन्तो गञ्छित्त श्रीप्रशिखाचारणा । एव जलमस्पृश्य भूमाविष पादोद्धार नित्तेप-कुशला जलचारणाः । श्रव वापी-तडाग नद्यादिषु जलसुपादाय श्रप्कायक्षवीवानविराधयन्तो गञ्छित्त ते जलचारणा । एव पुष्पाणामुपरि वञ्छित्त ते दलचारिणा । एव फलानमुपरि गञ्छित्त ते फलचारणा । एव पुष्पाणामुपरि गञ्छित्त ते पुष्पचारणा तिद्वराधना न प्रकुर्वत्ति । एव बीजाङ्करोपरि गञ्छित्ति ते बीजचारणा । एव तत्त्वारणा । ते चारणा श्राकाशगामिनश्चारणाः कथ्यन्ते । पयकासनस्था श्राकाश गञ्छित्ति ते तन्तुचारणा । ते चारणा श्राकाशगामिनश्चारणाः कथ्यन्ते । पयकासनस्था श्राकाश गञ्छिति निषण्णा वा गञ्छित्ति, कायोत्सर्गेण वा श्राकाश गञ्छित्ति, पादोद्धारिनद्पणोन वा श्राकाश गञ्छित्ति पादोद्धारिनद्पेण विनापि उद्धा एव उद्दीयन्ते ये ते श्राकाशगामिनश्चारणा कथ्यन्ते । तेषा मतोत्सव चारणपमितोत्सव (४३)।

#### व्योम विष्णुपदारक्षा स्नानपीठायिताद्विराद्। तीर्थेशम्मन्यतुरुवाच्यि स्नानाम्बुस्नातवास्य ॥ ३८॥

व्योम - विशेषेण अवित रस्ति प्राणिषणीनित व्योम (४४) । विष्णुपदारसा—वेषेष्ठ व्यामीति लोकमिति विष्णु , प्राणिवर्गः । विषे किय इत्यनेन नुप्रत्ययः । विष्णो प्राणिवर्गस्य पदानि चतुर्दशमार्गणास्थानानि गुणस्थानानि च तेषामासन्ताद् रस्ना विष्णुपदारस्ना परमकाविष्करवात् स्वामिन । उक्तम्र —गोमङ्कसारम् ये श्रीनेमिचन्द्रेण भगवता ।

गइ इ दियं च काये जोए वेए कसावज्ञाचे य । संजम दंसका बोस्सा मित्रा सम्मन्त सन्धि बाहारे ॥

तया चतुर्दरागुजस्थानगाथाद्वयं-

मिन्द्रो सामया मिस्तो अविश्वस्ताते व देसविरद्रो य । विरदी पमच इवरो अपुष्य स्वतिक्रक्ति सुद्धुनी य ॥ उपसंप सीखजोडी सजोगकेवशिक्रको सजोगी य । चोदस गुजराबासि य कमेख सिद्धा सुवोदका ॥

पीठापिताहिराट् (४६)। तीर्थेशम्मन्यदुःश्वाहिश्व —तीर्थानां बलाशयानामीशः स्वामी तीर्थेशः। तीर्थेशमात्मान मन्यते तीर्थेशम्मन्य तीथशम्मन्यो दुःश्वाहित्र वीरतागरो यस्य स तीर्थेशम्मन्यदुःश्वाहितः। (४७)। स्वानाम्बुस्नातवास्यव —स्तानाम्बुना स्तानवलेन स्वातः प्रद्धालितशरीरो वासवो देवेनदो यस्येति स्तानाम्बुस्तातवासव । स्वामिन स्तानवलेन सर्वेऽपि शक्ता स्तान कुर्वन्ति ४८)।

### गम्धाम्बुपूतत्र<del>कोक्यो वज्रस्</del>त्रीशुचिश्रवा । कृताथितश्चीहस्त शकोद्घुष्टेष्टनामक ॥३६॥

गम्धाम्खपूतत्रलोक्य गधाम्बना ऐशाने द्रावर्जितन गधोदकेन पूत पित्रिश्ति तैलोक्यं यस्येति गम्धाम्खपूत्रतेलोक्य (४६)। वाक्रस्चां शुनिक्ष अवा -परमेश्वरस्य कर्णी किल स्वमावन सिद्ध्रते मवत । कर्णनामपटलसहरोन पटलन क्षमितौ च मतत । पश्चाहेवन्त्रो वक्रस्चीं गृहीत्वा तत्पटल दूरीकरोति कर्ण विद्ध्रते च प्रकटीमवत तत्र कुंडल श्रागेपयित । श्रय श्राचार इति कर्णवेध करोति । तप्रस्तावे इदं भगवतो नाम—यत् (वक्र) स्व्या श्रुचिनी अवसी कर्णों यस्येति वक्रस्चीशुचिश्रवाः (५)। कृताधित श्रुक्षीहरून कृतार्थितौ सफलीकृतौ शब्या इन्द्रमहादेव्या इस्तौ येन स कृतार्थितशचीहरूत । भगवतो जन्मा मिषेकानन्तर इन्द्राणि किल जलकणान् दूरीकरोति यद्यासरणानि परिधापयित विलेपन तिलकादिक च विद्धाति । तिस्मित्रवसे शब्या करी कृतार्थै भवत इति कृतार्थितशचीहरूत (५१)। शक्रोद्धुष्टेष्टनामक शक्रेण उद्धुष्टमुच्चेक्खारित इष्ट सर्वैमानितं नाम यस्येति शक्रोद्धुष्टश्चनामक (५२)।

#### शकार धानन्दनृत्य शचीवस्मापितास्थिक । इन्द्रनृत्यन्तपितृको रैदपूणमनोरथ ॥४॥

शकारब्धानन्त्नृत्य शक्षण सौधमेंन्द्रण श्रारं ध मेदमस्तके जिनेश्वराम श्रान दृत्य भगवजन्मा मिषेककरणोत्पन्नविशिष्ट पुण्यसमुपार्जन समुद्भूतहर्षना क यस्येति शकार धानन्दतृत्य (५६)। श्राचीविस्मा पितान्निक —शब्या इन्द्राण्या सौधमेंन्द्रपत्या विस्मापिता स्वपुत्रवैभवदर्शनेनाश्चय प्रापिता श्रम्बिका माता यस्येति श्रचीविस्मापिताम्बिक । गोरप्रधानस्यान्तस्य श्चियासादादीनां चेति हृस्व (५४)। इन्द्रनत्यन्त पितृक —नर्तनं तृति । श्चियां कि । इन्द्रस्य तृति इन्द्रतृति । इन्द्रतृति श्रते श्रप्त पितृषंपुर्यस्येति इन्द्रत्यन्तपितृकः । नदीकृदन्ताब्धेषाद्वा बहुवाहौ क । मेदमस्तके स्वाम्यामे स्वाम्यानयनानन्तर पितृरमे च वारद्रयं सौधमन्द्रो तृत्य करोतीति नामद्रयेन स्वितमिति भाष (५५)। रद्यपूर्णमनोरथ —रदेन दुवेर यसेष्य सौधमन्द्रो तृत्य करोतीति नामद्रयेन स्वितमिति भाष (५५)। रद्यपूर्णमनोरथ संदेन दुवेर यसेष्य सौधमेन्द्रादेशात् पूर्णा परिपूरिता समाप्ति नीता भोगोपमोगपूरणन मनोरथा दोइदा यस्येति रदपूर्ण मनोरय (५६)।

#### आशार्थीन्द्रकृतासेवो देवर्षीष्टशिवोद्यम । दीचाचगञ्चन्धजगद्भुमु व स्व पतीडित ॥४१॥

आहा थींन्द्र कृतासेव — आहा शिष्टरादेश इति यावत्। श्राशाया श्रादेशस्य श्रयीं भाइक आशायीं स वासाविन्द्रश्च श्राशायींन्द्र । श्राशायींन्द्रश्च कृता विद्विता श्रासमन्तात् सेवा पर्युपासनं यस्येति आशायींन्द्र कृतासेवः (५७)। देवर्षीष्टशिवोद्यम — देवाना श्रुपयो देवर्षयो लोकान्तिका । देवर्षीयां लोकान्तिक देवानामिष्टो क्ल्लम शिवोद्यम शिवस्य मोद्यस्य उद्यमो यस्येति देवर्षीष्टशिवोद्यमः । उक्तश्च—

#### चतुंबचा सहस्राधि सप्तः चव इक्षाष्टकस् । विशेतिमेंबिता एते सौकान्तिकसुरा स्पृता ॥

पश्चमस्वर्गस्य अन्ते वसन्ति अष्टतागराशुषो भवन्ति दीज्ञावस्थाणे तीयकरसम्बोधनार्थमासम्बद्धन्ति भूतोकम् । अन्येषु करमायेषु नामच्छन्ति । एक मन्ष्यकम्य रहीस्य मुक्ति गच्छन्तीति लीकान्तिकर्वमं सवन्तिति कातम्बर् । (५८) । दीकाक्षणपुरुधजनस् - रीणाक्षणे निःकमक्षकस्याचे कुर्णं कोमं प्राप्त क्यात् वैकोक्षं मस्येति दीकाक्षणकुरुधकात् (५६) । भूभुं वःस्वः एतीस्तिः - भूर् पातालकोकः, मुबर् मञ्च लोकः, स्वर् कर्णलोकः । तेषा पत्य स्वामिनः भूभुं व स्व पत्तवः , तैरीडितः स्तुर्तानीं कोदिनिः क्यातः भूभु व स्व पतीडितः (६ ) । वैदिकादिका एते शन्दा एकारान्ताः क्रम्ययाः क्रातम्या । उक्तकः सहिताया नायत्रीमत्र — मृर्श्वंव स्व स्तलावित्रवेश्य मर्गो देवस्य चीमदिवियो योग प्रचोदवादः ।

> कुवेरनिमितास्थान भीयुग्योगीश्वरार्वित । ब्रह्म क्यो ब्रह्मचिद् वेद्यो याज्यो ब्रह्मपतिः कृतु ॥ ४२ ॥

कुवेरिनिर्मितास्थान —कुवेरेण ऐलिविलेन राजराजेन शक्तमाण्डागारिया धनदयस्य निर्मितं स्ट आस्थानं समक्तरणं यस्येति कुवेरिनिर्मितास्थान । उक्तज्ञ—

मानस्तम्भा सरीसि प्रविभवाजकसस्त्वाविकापुण्यवाटी
प्राकारो नाज्यशाला द्वित्वसुप्यन वेदिकाम्सच्यजाच्या ।
साल करपद्रमायां सपरिकृत्तियनं स्तूपहर्म्यांवसी च
प्राकारः स्काटिकोन्सर्गं सुर सुनिसभाषीठिकान्ने स्वयन्म् ।।

इति वृत्त स्तूपा पूर्वे ग्रहीता ऋषि हर्म्यावलीपश्चात् ज्ञातव्या इति विशेष (६१)। अगियुक् — अग्रं नवनिषिल वृणा द्वारग्रद्वारेषु वीन जनदानाथ शोभाध वा युनक्तीति श्रीयुक् । अग्रं विशेष (६२)। योगी अराखितः — यम नियमायन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिल वृज्या अश्वै योगा विद्यन्ते येषां ते योगिन । योगिना हुश्या गण्धपरे वादय तैर्पेचत पूजित योगीश्वर्णित । अग्रं वायोगे विद्यते स्त्राय यागे विद्यते । अग्रं वायोगिक्ता विद्यते यस्य य वाद्ये ईश्वरं वह तेनार्वित योगीश्वर्णित । अग्रं वाया योगो विद्यते स्त्राय यागोगे विद्यते यस्य य वाद्ये ईश्वरं वह तेनार्वित योगीश्वर्णित । अग्रं वाया योगो विद्यते स्त्राय यागोगे वायोत्सर्णित । अग्रं वाया वायोगे वायोत्सर्णित । अग्रं वाया वायोगे वायोत्सर्णित वाया प्रतिमुक्तकादि स्माशाने गत्रों कायोत्सर्णिय स्थित । तत्र पार्वतीयहितो वह आग्रंत । स दुहस्त्रभाष परमेश्वरचैर्याद्वाय वर्षण्यो उपसण कुर्वन् स्थित । विद्यावलनानिक पच्च सिंद् शार्यूल वेताल रूपाणि कृत्वा मीवितवान् तथा हचद्व हुष्ट्यादिक च कृतवान् । त चालिय वृत्तम् सम् उमया सह पाद्यो पतित्वा नर्त्तन विद्याय महित महावीरस्पृशा कृत्वा हुपमास्ट पार्वत्या सह कापि गतः, इति योगीश्वर्णितः (६३)। अश्व क्य — अद्य भिरहमिन्दैरीक्य स्वस्थानस्थिते स्त्यते बद्धा । अथवा बद्धानाका मायाविना विद्यावरेण ईक्य बद्धा क्य । अथवा बद्धानाका मायाविना विद्यावरेण ईक्य वद्धा क्य । अथवा बद्धान्ति — वद्धायमात्मान वेतीति बद्धा वित् (६५)। यद्य — चद शाने नियुक्तो वेद्य । अथवा वेदितं योग्यो वेद्य (६६)। याज्य — याज्यते याज्य । स्वराद्धा (६७)। यद्धाद स्वहितायाम् व्याप्त । स्वराद्धा (६७)। यद्धादित — व्यक्तय पति स्वामी वक्षपति (६५)। यदाह सहितायाम् व्याप्त । स्वराध्व वित् वर्षा । स्वराद्धा वर्षायाम् वर्षायाम् वर्षायाम् । स्वराद्धा (६७)। यदाह सहितायाम् वर्षायाम् वर्षाया वर्षायाम् वर्षायाम् वर्षायाम् वर्षायाम् वर्षाया वर्षायाम् वर्षायाम् वर्षायाम् वर्षायाम् । स्वराद्धा वर्षायाम् वर्षायाम् वर्षायाम् वर्षायाम्य वर्षायाम्य वर्षायाम् वर्षायाम्य वर्

देव सवित प्रसुव यज्ञं प्रसुव यञ्चपति भगीय । दिन्दी गम्धर्व केतप् केव । स पुत्रातु बाचस्पतिर्वाच स स्वदतु ।

कतु:- कियते योगिमिध्यनिन प्रकटो विश्वीयते कतु (६६)।

यक्कागमसूत वको हवि स्तुत्यः स्तुतीश्वर । भाषो महामहपतिर्महायक्कोऽत्रवाजक ॥ ४३ ॥

श्रक्षाक्रम्—यकस्य अक्षं अम्युपायः, स्वामिनं विना पूच्यो बीवो न सवतीति यक्षक्रम् । आविश्वकिक्षं नामेदं (७ ) । अञ्चलम्—सरण मृतम्, न मृत असृत मृत्युवित इत्यर्थे । आविश्वक्षिक्षमिदं नाम ।

श्र प्रतिमें उक्क सहितायों गायणी मंत्र कराना तिसम्बद्ध क्सपर इरतास फिटा हुआ है और आयेका पाठ वहां है। २ श्र राज १ श्र केर्त पूरुपकेतं १ क्ष केर्तपूर्वेतंत्र १

श्रमृत स्वायनम् असमस्वानिवारकत्वात् । संसार शरीर भीग तृष्यानिवारकत्वात् स्थमाचेन निर्मलत्वादाः श्रमृत क्राम् । श्रमन्तसुखदायकत्वादाः श्रमृतं भीनः । श्रमृत श्रयाचित स्वभावेम सम्बत्वाद् । श्रमृतं वद्व श्रेष , यहे कृतेऽनुभुवमानत्वात् । श्रमृत श्राकाशरूप कर्ममलकलङ्कलेपगद्दितत्वात् साम्यतत्वादाः ।

> तक्षेत्रति तक्ष जति तद्द्रे तद्वद्निके। तद्नतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्मतः॥

इति वेदान्सवाद्यक्तत्वादाकाराक्तप परमानन्दरसस्वभावत्वात् श्रमृत स्वादु । श्रयवा शरीरतेजोदाय कत्वादमृत वृत्तम् । तदुक्तम् प्रवृत्ते द्वे-वाद्योदन पचित रेत एवद्धरो यदाव्ययुक्तिप्यते तेन रसनामभ्यव्यादते । तेजो वा आव्यं प्रजापत्योऽश्व प्रजापतिमेव तेजसा समद्भ यन्त्यऽपृतो वा एवरे मेध्यो यदश्व । श्रमृत मनो इरो वा, मनोव्यापारीनवारकत्वात् (७१) । तदुक्त--

> मीक्षे सुधावां पानीये यहाशेषऽप्ययाचिते । गोरसस्वादुनोर्जन्यायाकारो प्रतहरायो ॥ रसायनेऽन्मे च स्वर्धे तथाऽसृतसृदीयते ॥

यहः—इज्यते पूज्यते यह । कृष्योऽद्वावात्मनीष्टौ च यह इत्युष्यते बुधै इति वचनादा मस्वरूप (७२)। इवि —ह्यते निजात्मनि लचतया दीयते इवि (७३)। इवि ग्रुचि रुचि रुचि हु स्पृष्टि ह्यादि इविंग्य इस । पादो दितीय । स्व ४४। स्तु य —स्तोतु योग्य स्तुत्य । वृत्र द्रजुवीग्यासुस्तु गुर्हो क्यप । (७४)। स्तुतीश्यर —स्तुतेश्यर स्तुतीश्यर । स्तुतौ स्तुतिकरण ईश्वरा इन्द्रादयो यस्य स स्तुतीश्यर (७५)। भाव —समवसरणविभृतिमाहितत्वात् भाव । श्रथवा य पुमान् विद्वान् भवति स भाव कथ्यते । श्रयवा स्वगमोक्षादिकारणभूतत्वात् भाव । श्रथवा श्वदाना प्रवृत्तिहेतुत्वाद्भाव । भगवन्त विना शब्द कृत प्रवर्तते बह्यक्षप्रमूतं गग्यवररिवनिमत्यादिश्चतस्त्राधात् । श्रयवा निवस्तुवर्द्वकस्त्रभावत्वात् भाव । उत्तव्य—

सन्द्रमध्रिहेतुक्षाभिप्रायो जन्म वस्तु व । मारमजीका क्रिया मृतियोगिका द्वा दुधस्तथा ॥ सन्ता स्थमायो जन्तुका मंगारादेका कारग्यम् । सर्वेषु पंचदशसु भावदान्य प्रकृतित ॥

श्रथवा भा दीप्तिमवित रज्ञति श्रवामोति श्रालिंगति ददाति वा भाव (७६)। उत्तञ्ज-

पालने च गतौ कान्तौ प्रीतौ तृसी च बाचने । स्वाम्बर्धेऽवगमे दीक्षावदीसौ अवयोऽपि च ॥ प्रवेशे च क्रियामां चालिंगाने वृद्धिभावयो । हिंसावां च तथा वानेऽभिक्षाचे भाव वृद्यते ॥

महामहपति - महामहस्य महापूजाया पति स्त्रामी महामहपतिः । अथवा महस्य यशस्य पतिः महपति महाआसौ महपति महामहपति (७७)। महायज्ञ महान् चातिकर्मसमिद्धोमलज्ञ्णो यहो यस्य स महायज्ञ । अथवा महान् इन्त्र चरलोन्द्र महामण्डलेश्वरादिमि कृत्वात् त्रिम्बनमञ्ज्ञनमेलापकरंजा तत्वात् जीरतागरजलभारास्वर्गसञ्जातचन्द्रमकाश्मीरजकृष्णागुक्तन्वह्वमुक्तापलाज्ञतामृतपिण्डह्विः । पाक

१ चुनुचिते। २ चृहवि सुद्दमम हविः। च्यादिव पानैकवेश दित पाठः।

नै वेदादिन्यरक्षप्रदीयकालायुद्धिताश्च प्रवास्त्रतक्ष्मका स्वालिके कदली प्रवास्त्रक्षक महार्व कुसुमानकर र्मवृत्र सिद्धार्थक व्याप्त स्वित्तक कुत्र कामरावर्ध्योतस्य विकादिक स्वात्ति क्षेत्रे सहायक । न द्व माहादि सर्वप्राक्षितं वात्तवातक स्वात् वेद्य स्वात्रक स्वात्ति स्वायक । न द्व माहादि सर्वप्राक्षितं वात्तवातक स्वात्ति स्वायक । अववा महायक वात्ति स्वायक ( अद्येश महायक वात्ति स्वायक वात्ति स्वायक वात्ति स्वायक ( अद्येश महायक वात्ति स्वायक स्वायक स्वायक वात्ति स्वायक स्वायक वात्ति स्वायक वात्ति स्वायक वात्ति स्वायक वात्ति स्वायक वात्ति स्वायक वात्ति स्वायक स्वयक स्वयक स्वायक स्वयक स्वय

> श्रधापनं महानश्च पितृपशस्तु तर्पन्तं । होस्रो तैनो वक्षभौतो मूनहोऽतिथिवृत्रनम् ॥

अञ्चर्षा जन्म: -- श्रम अष्टोऽविकः प्रथमी वा याचको यसकर्ता श्रम्याजकः । श्रामीश्राचा चनवीयां चृत्विजी याजकाता ते ।

मधीअ पतृ प्रशास्तु ब्राह्मण्य खुन्दस्य छायाकप्रावस्तु-ब्रह्मा-मन्नो बक्ष्य पति प्रस्थातु प्रतिहन्तु नैन्द्र नेतृ सुब्रह्मण्या इस्य सदस्या सस्वदश ऋत्विज । यो यजमानेने यहा कार्याते स याजक उच्यते । क्षप्र याजक अप्रदेवपूजक त्रैलोक्याप्रस्थितेषत्प्रारमारनामशिलींपरि तनुवातिस्थितिस्वप्रमेश्वराणां दीज्ञावसरे नम सिद्धेम्य इति नमस्कारकर्मकारक इत्यर्थः (७६) ।

> द्यायागो जगत्युज्यः पूजाको जगव्यितः । देवाधिदेवः ग्रमाञ्ची देवदेवो जगद्शुकः ॥ ४८ ॥

व्यायाग —दया सगुण निगु श्वस्त्रंप्रीणिवंगीणां कंदणा याग पूजा यस्य स दयायाग । मिन्या इष्टमो ब्राह्मणा कर्मचाडाला ब्राह्मणादीनिप मार्गयत्वाऽप्रिकुण्डे जुहति स यागो न भवति । किन्तु मह द्वागो भवति (८) । उच्छ — ब्रह्मणे ब्राह्मणं चन्नाय राजन्य महत्रको वैर्थ तपसे स्टूर्ड तनसे तस्करं इत्यादि देवसविक्रप्याये काड्यो द्वाविंशति । जगत्पूज्य — जगता त्रिमुक्नस्थितमञ्ज्ञीक्षमा पूज्यो कार्यूज्य (८१)। पूजाई —पूजाया ब्राह्मिक्षचनस्य ब्रहीं योग्य पूजाई (६२)। जगदाचितः — जगता त्रिलोक्यस्थित मञ्ज्ञाणिना ब्राचित पूजितो जगदिचत (६३)। द्याधिदेश —देवानी इन्द्रादीमामधिको देव देवाधिदेश । उक्तव—

मानुषीं प्रकृतिसम्पतीतवान् देवतास्वरिप च देवता यतः । तेन नाथ परमास्ति देवता अवसे जिन वृष प्रसीद न ॥

श्रथवा देवानामाधिर्मानसी पीडा देवाधि । देवाधि दीव्यंति निर्माषुतया स्फेटयतीति देवाधिदेव (८४)। श्रामाच्यं — शक्तवतीति शका द्वानिशादन्तास्तेवामर्च्यः पूज्यः शक्ताच्यः (८६६)। देवदेव — देवानामिन्द्रादीनामायाच्यो देव देवदेव । श्रथवा दवाना राज्ञा देवा राजा देवदेव राजाविराज इत्यर्कः । श्रथवा देवाना मेचकुनारायां परमायाच्यो देवदेव (८६)। उन्हाज्जः—

कायात को सेवकुमारदेवा प्रकीर्षिद्धरावसराहसेवा । गृहीय यश्रीकसुदीर्थहेवा गंधीवकी: प्रीवत वश्रासीस ॥

जगन्तुं र -- जगतां जगति स्थितप्रांशिक्यांथां गुरू पिता धर्मीपदेशको वा महान् जगन्तुकः (८७)।

स्कूर्तवेषसंभावतं। प्रधानो जनकाती । भामण्डले सतुःवस्त्रिकामरी वेबतुन्द्रसिन् (। ४४ ॥

संदूर्तदेवसंबाध्यः — संदूर्त इन्तादेशानामंत्रिता योऽधी देवतव चतुर्विकायदेवसमूहः, तेल बार्व्यः पूज्यः संदूर्तदेवसंबाध्यः (बदः) । उक्तव —

वृत्तेत्रज्ञस्यवितं स्वोतिन्यंन्तरिवृत्तीकसामस्तम् । क्रक्तिकस्ववाक्षापनया कुवन्त्यन्वे समन्ततो न्याक्कानम ॥

पद्मयान - पद्म न यान गमन यस्य स पद्मयान (८६)। उक्तन

वरपद्मरागकेसरमतुत्वसुक्तस्यग्रहेममयद्वनिषयस् । पावृत्यासे पद्म सह पुर पृष्ठतस्य सह भवन्ति ॥

जयध्यजी—जयध्यजा विद्याते यस्य स जयध्यजी (६)। भामगृङ्खी—मामण्डल कोट्यके समानतेजोमडल विद्यते यस्य स मामङ्खी (६१)। सतुःषष्टि सामर — चतुरिधका पि चतु पिष्ट । चतुःषष्टिश्चामगिष्या प्रकीर्याकानि यस्य स चतु पिष्टचामर (६२)। देवदु-दुभि — देवाना संबंधिन्यो दुन्दुभय सार्धद्वादशकोटिपटहा यस्येति देवदु दुभि (६३)।

वागस्पृष्टासनरङ्कत्रत्रयराट् पुष्पवृष्टिमाक्। विक्याद्योको मानमर्वी सगीताहोऽष्टमगस ॥४६॥

वागस्पृष्टासन --वाग्भिवीयीभिरस्पृष्ट श्रासनं उरःप्रभृतिस्थानं यस्य स वागस्पृष्टासन । उक्तञ्च-

श्रष्टी स्थानानि वर्णानामुर कंट शिरस्तथा। जिह्नासूर्व च दन्तास नासिकोडी च तालु च॥ इकारं पचमेयुक्तमन्तस्याभित्र संयुक्तस्। उरस्यं त विजानीयाकण्ट्यमाहुरसंयुक्तस्॥

श्रवर्गाकवर्गहिवसर्जनीया कण्ठ्या । श्रुवर्गाटवर्गरचा मूर्धन्याः । वज्राकृतिवर्गो जिह्नाम्लीय । द्रिक्षां तवर्गलसा दन्त्या । नासिक्योऽनुस्वार । उवर्गापवगउपध्मानीया श्रोण्ठ्या । ह्राचिवर्गयशास्तालव्या । ए ए कठतालव्यो । श्रो श्रो कंठोष्ठ्यो । वा दन्त्योष्ठ्य । श्रवर्ण सवमुख स्थानश्च । ह्राचुक्तानि वर्णस्थानानि । भगवत वाक् वर्णात्मकोऽपि शादा न स्पृशति । ये तु श्राच्ररहितं ध्वनि भगवत कथयन्ति ते श्रयुक्तिवादिन श्रव्हरात्मकशब्द विना श्रयस्यानुपलम्भात् । तथा च ये देवकृतिकन ध्वनि ध्वनयन्ति तेऽपि श्रयुक्तिवादिन जिनगुण्विलोपनत्वात् ।

बरहंतभासिबत्यं गबाहरदेवेहिं गेथिय सम्म । पचनामि भक्तिज्ञानो सुद्वावासभोवहिं सिरसा ॥

इति विद्वान्तवचनविषद्धत्वाच । तेन शायते श्रन्त्यात्मक एव स्वामिनो ध्वनिर्मवति । स्वामिन एव च ध्वनिर्मवतीति निरन्तरी इत्यस्यार्थ —निर्गतान्यन्तराणि यस्यां सा निरन्तरी न तु श्रन्तररिता इत्यर्थ वातस्पृष्ट सन (६४)। कृत्रत्रयराट्—कृत्रत्रयोगपर्युपरि धृतेन रावते कृत्रत्रयराट् (६५)। पुरुषवृष्टिभाक्त—द्वादश योजनानि ध्याप्य पुष्पवृष्टिर्मवति, तानि च पुष्पात्या उपरिमुखानि श्र्ष्योवन्तानि स्यु । इद्दाविधा पुष्पवृष्टि मञ्जते वोग्यतया यहातीति पुष्पवृष्टिर्माक् (६६)। विद्वाद्योक्त —दिल्योऽमानुषो महामंडपोपरि स्थित योजनेकप्रमाचा कटमो मिषानयोऽयोकोऽयोकवृत्ती यस्य स दिल्याशोक (६७) मानमवृत्ति—मानस्तम्मचतुष्टयेन प्रत्येकं सरो वरन्तवृष्टयवेष्टितेन प्रत्येकं खाखित्यपरिवृतेन प्रत्येकं थेदश्चात्रीयन्यक्तपीठेन प्रत्येकं पद्यासनस्थतिनप्रतिना वतुष्पञ्चनेन प्रत्येकं खाखित्रत्यपरिवृतेन प्रत्येकं थेदश्चामपरिविष्याजिन मानमवृत्वयोगमाचेक्तप्रतिन प्रत्येकं व्याचामपरिविष्याजिन मिष्यावादिना मानमवृक्तपर वृत्यदिप दर्शनमात्रेश मर्द्यित शत्यकंश्वकरोतीत्येवंशीको मानमवृत्ति (६८)। स्विताक्तं —गीतवृत्यवादिनविराजमाननात्यवासालागतदेवागनात्त्वयोग्य संगीतार्वं । यत्र

१ स भुष्क इति ।

नाड्यशासायां रकताम्भवहसयोगितस्यां थका पि नटी सृत्यन्ती रतमेषु प्रतिविभिन्ता रूपसहसं दरौषति । वर्षे कापि रकुटयति वटम्पकोड नदीवास् , इति नचतात् संगीतार्दः (६६ )। ब्राह्मसम्बस् —ग्रही मंगलानि प्रतिप्रतिशित यस्येति ब्राह्ममंगस्य । उक्तक्य—

> मुक्तार-ताल-कवश काच सुप्रतीक-स्वेतातपत्र-वरद्वक्-चासरावि। प्रत्येकमङ्गतकानि विभाग्ति वस्य तस्यै नमस्त्रिश्वनप्रभवे विनाय ॥

सुप्रतीकराज्देन स्तम्भाधार नानाविचिक्षचित्रित पूचाहत्वस्थापनायोग्य कुम्भिकापरनामा समुञ्जते । क्रन्यस्मुगमम् (१)

> सकतक प्रयक्ताः विद्यानन्दाः समन्तभद्राचाः । भुवसागरेश्व विजुता दिरान्तु सिद्धिं सृतीपराते ॥

> > इति वद्याईशतनामा तृतीयोऽध्याय समाप्तः।

# अथ चतुर्थोऽध्याय

#### तीर्थक्रतीर्थस्ट तीथकरस्तीर्थकर सुदक। तोर्थकर्ता तीर्थमर्ता तीर्थेशस्तीर्थनायक ॥ ४७॥

ॐ नम । तीथकृत्—तीर्यते ससारसागरो येन तत्तीय द्वादशांग शास्त्रम् तत्करोतीति तीथकृत् । रिम काथि कुषि यातृ विच तिषि सिषि-गृश्यस्थक् । कियम् धातोस्तोऽन्तः पानुक्ये (१)। तीर्थकृद्—तीय स्वतीति तीर्थस्टर् (२)। तीर्थकर —तीय करोतीति तीर्थकरः (३)। तीर्थकर — तीय करोतीति तीर्थकरः । वर्षागमत्वाद मोऽन्तः (४)। सुद्वक्—शोमना दक् स्वायक सम्यक्त्य यस्य स सुद्वक् । शोमनलोचनो वा सुद्दक् (५)। उक्तञ्च—

नेमिर्विशासनयनो नयनोदितक्षीरमान्तपुद्धिविश्वयो विश्वयोऽय शूपः । प्राप्तो मदाजनगरामगराजि सम् स्तेन बाह सगरे सगरेकाथ ॥

तीर्थंकर्चा—तीर्थंस्य कर्चा तीर्थंकर्चा (६)। तीर्थंभर्चा—तीर्थंस्य भर्चा स्वामी तीर्थंभर्चा। स्रयवा तीय विभर्तीत्येवशील तीर्थंभर्चा (७)। तीर्थंस्य —तीर्थंस्य ईश्व स्वामी तीर्थेश (८)। तीर्थंसायक —तीर्थंस्य नायक स्वामी तीर्थंनायक (६)।

वर्मतीर्थकरस्तीर्थप्रहोता तीर्थकारक । तीर्वप्रवर्षकस्तीर्थवेषास्तीर्थविद्यायकः ॥ ४८॥

धर्मतीर्थंकरः—धर्मभारितं व एव तीर्थं , तै करोतीति धर्मतीर्थंकर (१०)। तीर्थंबर्वेता— तीर्थं प्रधायतीति करोति तीर्थंप्रयोता (११)। उक्तबः—

र पणमिदं जनती नास्ति। २ व कुषि। व प्रती नासवर्व पाठ ।

चुंबति बरोडि प्रव्यति घटयति निर्माति निनिर्मति च । बातुतिकःत विद्याति च रचयति क्रमायति चेति व क्रकार्ये ॥

तीर्थकारक - तीर्थस्य कारक तीर्थकारक (१२)। तीर्थमयर्गक - तीर्थस्य प्रवर्तक तीर्थं प्रवत्तक (१६)। तीर्थकेथा - तीर्थस्य वेजा कारक तीर्थवेषा (१४)। तीर्थकिथायक - तीर्थस्य विभायक कारक तीथविधायक (१५)।

> सत्यतीर्थंकरस्तीर्थसेव्यस्तैयिकतारकः। सत्यवाष्याचित्रं सत्यशासनोऽप्रतिशासनः॥ ४६॥

सत्यतीर्थकर — सत्यतीय करोतीति सत्यतीर्यंकर (१६)। तीर्थक्तेच्य तीर्यांना तीर्यभूत पुरुषाया। सेव्य सेवनीय तीर्थसेच (१७)। तिथकतारक — तीर्ये शास्त्रे नियुक्तास्तैर्थिक । तीय गुरु , तिस्मिनयुक्ता सेवान्य तैर्थिकाः । अथवा तीथ जिनपूजनम् तत्र नियुक्तास्तैर्थिका । अथवा तीथ पुण्यस्तेत्रं गिरनारादि तथात्राकारका तैथिका । अथवा तीथ पात्र त्रिविध तस्य दानादी नियुक्तास्तैर्थिका तेषा तारको मोस्चायकस्तैर्थिकतारक (१८) उक्त अ

दरार्ग कीरजो योगि पात्र सत्री गुरु श्रुतस् । पुण्यक्षेत्रावतारी च ऋषिजुष्टजलं तथा ॥ उपाययत्री विद्वान्सस्तीधमित्युचिरे चिरस् ॥

सत्यवाक्याधिप — त्यादि-स्यादिक्यो वाक्ययुव्यते । क्रियासहितानि कारकाशि वाक्यं कथ्यते । सत्यानि एपुरुषयोग्यानि तानि च तानि धाक्यानि सत्यवाक्यानि । सत्यवाक्यानामिषप स्वामी सत्यवाक्या भिप । अथवा सत्यानि नक्यानि येषा ते सत्यवाक्यानि अप्रथा भरवय सत्यवक्या इत्यमिधानात् । सत्य वाक्यानामृषीया। दिगम्बरमुनीनामिषप सत्यवाक्याधिप । अथवा सत्यवाक्याना सायवादिनां आधि धर्म चिन्ता पाति रव्यति सत्यवक्याधिप (१६)। सत्यशासन — सत्य शासन शासन शासन शासन शासन । अथवा सत्यवाक्याचा सायवादिनां आधि धर्म कथवा सत्यं श्यति असत्य वर्दात पूर्वापरविराधिशास्त्रं मन्वते ते सत्यशा जिमिनि-कपिल कणाचर चार्वाक शाक्या सत्यं श्यति असत्य वर्दात पूर्वापरविराधिशास्त्रं मन्वते ते सत्यशा जिमिनि-कपिल कणाचर चार्वाक शाक्या सान् अस्यति निराकपोति इति सत्यशासन । कोऽसी पूर्वापरविरोध इति चेत् पूत्र बुवन्ति आस्यो व स्वया साम्या सान् अस्य स्वया विषय मस्त्रयो वैर्य स्वयं स्वयः सुरा व वेषा । पश्चात् कथयन्ति अस्यवे अध्ययमास्त्रमेत । इत्राय चित्रमे मस्त्रयो वैर्य स्वयं स्वयः स्वयः साम्या साम्या साम्या व प्यंविष्यं सुरा पिवति व तेन सुरा पीता भवति । सुराक्ष तिस्व प्रव सुती सम्मता वेष्टी गौडी माधवी केर्त । तथा महाचार सहरक्षचिरित्यन्यन्त्वा पश्चात् गौसन्ये नाह्ययो गोसवे नेक्षा संवत्सनव्यक्ति । उपेहि मावरस्य विष्टा स्वयारम्य । तथा—

विक-संघपमात्र च मांस साव्यन्ति वे द्विजा । सिम्डन्ति नरके सावकावण्यन्त्र-दिवाक्श ॥

एवसुबत्वा--

महोची या महाजी या भीत्रियाय विशास्त्रते । निवेशते तु विश्वाय स्रक्षुगम्बनिश्विषे ॥

1121-

र्गगाद्वारे कुद्भावसं निरुवके नीक्षपवते । स्नात्वा कनकावे तीर्थे संभवेत पुनभवे ॥

#### दुक्तम्सर्वतं विश्वं सीर्यकेतवास श्राह्मयति । सत्तकोश्वेष कर्वेथीतं सुरामाण्यतिकासुन्ति ॥

तथा न हिंस्यासम्बद्धानि उत्तवा ।

पक्तार्यं पराय स्टाः स्वयमेव स्वयम्ब्रुका । यक्तो हि वृद्धये सर्वेषां तस्साधको वजीऽवयः ॥

इत्यादि पूर्वापरिविधेषवाक्यानि बोधव्यानि (२)। अश्वतिशासनः— 'ऋविधमानं प्रतिशासनं मिथ्यामतं यत्र बोऽप्रतिशासन । अथवा अविधमान प्रतिशासन । सम्यवान् खलु दृषममाय किंचिदूनपूर्वलज्ञकालपर्यन्तं पद्मासन एवोपविष्ट धर्मोपदेशं दत्तवान्, तथापि दु खं नाम्बभूत् अनन्तसुलानन्तवीर्यत्वात् (२१)।

## स्याहादी दिव्यगीर्दिक्यध्वनिरक्याहतार्यवाक् । पुण्यवागर्व्यवागर्थवागधीयोक्तिरिखवाक् ॥१॥

स्याद्वादी—स्याच्छन्दपून वदतीत्येनंशील स्याद्वादी । स्यादित घट, स्याजाित घट, स्यादित नास्ति घट स्यादित नास्ति घट स्यादित नास्ति वाऽवक्तन्यो घट स्यादित नास्ति वाऽवक्तन्यो घट एवं पटादिन्विप पयायेषु यो यम् । तथा जीवादिपदार्थेष्विप द्रव्येषु कार्येषु व योजनीयम् । स्याच्छन्दोऽयमध्यय सर्वथैकान्तनिषेषको ज्ञातन्य (२२) । उक्तक्र—

#### सवधा नियमत्वाती यथाइष्टमपेक्क । स्वायकुरुद्स्तावके न्यावे कान्येवामात्मविद्विकास् ॥

द्वियगा — दिव्या श्रमानुषी गीर्वाणी यस्य स दिव्यगी (२१) । दिच्यश्वनि — दिव्यो श्रमा नुषो ध्वनि शब्दव्यापारी वचनरचना यस्येति दिव्यध्वनि (२४) । अञ्चाहतार्थवाक् — अञ्चाहतार्थी परस्पराविषदार्था श्रम् श्रम् वाक्यां वाक

याइतार्यवाग्लच्याम्--

#### धजो सचित्रुपाविष्यसमनेगुसिरावचेत् । तसप्रीव प्रत्यमुक्तसिज्ज्ञोऽभ्यनन्त्यत् ॥

> वस्तु प्रश्व प्रकाराभिषेत्रेषु विषवेषु च । विश्वती सुनि हेती भः सवार्वेकार्य राजाते ॥

र भारत तिमते। १ भारतयेषु । २ श्वास प्रार्थनी । १ स्वास व्याप्ती तेष्ठम् पाठा ३

इसथा अयों याचनीय अर्थाः प्रार्थ इति वाङ् नाम । यस स अर्थ्याक्, अयाचक इत्यर्थ (२७)। अर्थसागधीयोक्ति — मगक्द्रावाया अत्र मगधदेश मावात्मकम् अत्र च सर्वभाषात्मकम् । कयमेषं देवोपनीतत्वं तदिशयस्येति चेत् — मगधदेवसिधाने तथा परियातया मावया सस्कृतमाषया प्रवर्तन्ते मागव देवातिशयक्यात् मागधभाषया परत्पर भाषन्ते, प्रीतिकरदेवातिशयक्यात् एरस्पर मित्रतया च प्रवर्तन्ते, इति कारयात् । अर्थमागधीया उक्तिर्माषा यस्य स अधमागधोयोक्ति (२८)। इञ्चलाक् — इद्धा परमाति शय प्राप्ता वाक् मावा यस्य स इद्धवाक् । ईदशी वाक्रस्यापि न भवतीति माव (२६)।

## अनेकान्तिद्गेकान्तश्वान्तिभद् दुणयान्तकृत्। सार्थयागप्रयक्तोक्ति प्रतितीर्थमद्ग्रवाक् ॥११॥

अनेकान्सदिक् अनेकान्तं स्याद्वादं अनेकस्वभावं वस्तु दिशति उपदिशति अनेकान्तदिक् (१) । एकान्तव्यान्तिभित् एकान्तं यथा स्वरूपादिचतुष्टयेन सत्, तथा परक्षपादिचतुष्टयेनापि सत् । एवं स्रत्येकान्तवादो भवति । स एव ध्वान्त अधकार वस्तुयथावत्स्वरूपभच्छादकस्वात् एकान्तध्यान्तम् । एकान्तध्यान्त मिनत्ति नयवशात् शतखण्डीकरोतीति एकान्तध्यान्तमित् (११) । दुर्णयान्तकृत् — दुर्णया पूर्वोक्तस्वरूपादि परक्षपादिचतुष्टयप्रकारेण सदेव असदेव नित्यमेव अनित्यमेव एकमेव अनेकमेवेत्यादि दुष्टत्या प्रवर्तन्ते ये नया एकदशवस्तुप्राहिणो दुर्णया कथ्यन्ते । दुर्णयानमन्तकृत् विनाशक दुर्णयान्तकृत् (१२) । सार्थावाक — सार्या अर्थसिहता न निर्योक्ष वाक् यस्य स सार्थवाक् । अथवा सार्या प्रयोजनवती वाक् यस्य स सार्थवाक् । अथवा अर्थेर्जीवादिपदार्थे सहिता वाक् यस्य स सार्थवाक् । अथवा सा लक्ष्मी रम्युद्विका भयवाक् । तथा सहित अथवाक् यस्य स सार्थवाक् । भगवद्वाणीमनुश्रुत्य जीवा स्वर्ग मोद्वादिकाय साध्यन्तीति कारवात् (१६) । अप्रयक्तोक्ति — अप्रयक्ता अविन्वापूर्विका भव्यजीवपुण्य प्रेरिता वाक् यस्य स अप्रयक्तीति कारवात् (१६) । अप्रयक्तोक्ति — अप्रयक्ता अविन्वापूर्विका भव्यजीवपुण्य प्रेरिता वाक् यस्य स अप्रयक्तीति । तथा चोक्त —

कोकाकोकदश सदस्यसुकृतैरास्याद्ययाथश्चृत निर्पात प्रवितं शर्वोत्यस्वृष्यस्यान्तम् हुसँन यत् । स्रारातीयमुनिप्रवाहपतितं यत्पुस्तकेष्वर्षितः तक्कनेन्द्रमिद्वापयामि विश्विना यष्टु श्रुत शाश्चतम् ॥

श्रयवा श्रमयका श्रनायासकारिणी उक्तियस्य स श्रमयकोक्ति (१४)। प्रतितीर्थमद्श्रव।क् — प्रतितीर्थाना हरि-हर हिरण्यगर्भमतानुसारिणां जिमिनि कपिल कण्यचर चार्वाक शाक्याना वा मिथ्यादृष्टीना मद्दनी श्रहंकारनिराकारिणी वाक् वाणी यस्य स प्रतितीर्थमद्दन्तवाक् (१५)।

#### स्यात्कारम्बज्जवागीद्वापेतवागचलौष्ठवाक । भषीद्येववाकज्ञास्ता रुद्धवाक् सप्तर्भागवाक ॥८२॥

स्यात्कारध्यज्ञयाक-स्यातकार स्याद्वाद्व , स एव ध्यजिक्षन्हं श्रनेकान्तमतप्रसादमद्वनत्वात् स्या त्कारध्यजा वाग् वाणी यस्य स स्यात्कारध्यजवाक् (३६) । ईद्वापेतयाक्—ईदापेता निराकाच्चा प्रत्युपकारान पेतिची वाक् यस्य स ईदापेतवाक् । श्रयवा ईहा उद्यमस्तद्येता वाक् यस्य स ईद्वापेतवाक् श्रद्ध लोकं सम्बोधयामीत्युद्यमपद्दितवाक् स्वमावेन सम्बोधकवागित्यर्थः । (१७)। तथा चोक्तम् ।

> न क्यापि वांका वकृते च वाक्ते काले क्याचित्कोऽपि तथा नियोग । न पूरवास्यस्कृतिस्तुरंश्च स्वयं हि श्लीतथ् तिस्त्युपैति ॥

१ ए वाकमय । व्य वाह्माम । २ ए निर्धा ।

व्यवसीश्वाक् कानली निवली कोडी अवसे परंगां सा अवसीडां, अनलीडां वाच् भाषा यस स अनेलीडवाक् (क्य)। अपीरवेचवांक्छास्ता—'अपीरवेगीवामनारिक्तनां नानां वाणींनां शास्ता गुरुः अपीरवेग्याक्छास्ता। अवना अपीरवेगीयां दिव्यामां वाणी शास्ता अपीरवेग्याक्छास्तां (१६)। कञ्चाक्ष्मक्षा मुख्यिकारपहिता वाक् यस्य स रव्याक् (४)। सस्भागियाक समानां मंगाना समाहारः समानी। समानीसिहता वाक् यस्य स समागिताक्। बाकली बीकती इत्यी क्यांक्त इति वचनात् मंगीयाकस्य ईकारस्य इत्य । के ते समागाः १ स्थायस्ति स्नान्तास्ति स्यायस्तिनास्ति स्यायकार्यः स्थायस्ति नाक्तव्यं स्थानास्ति चायकार्यः स्थानास्ति चायकार्यः स्थानास्ति चायकार्यः स्थायस्ति नास्ति चायकार्यम् । एतेषां समाना पंगानां विस्तरः सस्यार्थन्त्रोकवान्ति कारकारे तथा तत्यार्थराजवान्तिकारकारे वेशागमासकारे अष्टस्त्रक्त्य परवान्ति न्यायकुमु व्यवस्त्रीत्ये स्थायविनिक्रयासकारे प्रभेषकमसमार्थके प्रवण्ये हत्यादी शत्या । (४१)।

#### अवर्णनी सर्वभाषामयगोर्व्यस्त्वर्णनी । स्रमोधवागक्रमवागवाच्यानन्तवाजवाक ॥६२॥

अवर्णेगो —न विद्यन्ते वर्षा अन्त्यांशा शिरि भाषायां यस्य स अवर्षागीः । अथवा अवगत अवर्ष पुन पुनरभ्यासो यस्या सा अवर्षा ईदृशी गीर्वस्य स अवर्षांगी । अभ्यासमन्तरेषापि भगवान् विद्वानित्यर्थः । उक्तअ वाग्भटेन—

#### सनस्ययनविद्वांसी निर्देश्यपरमेरवरा । समसकारसभगा पान्तु सुष्मान् जिनेहवरा ॥

श्रथवा श्रवणां आकारादिलत्त्वणोपलत्त्त्ता गिये वाण्यो वस्य व अवर्षणी र । दीवावसरे वसः-सिद्धेश्य इति उक्तवान् (४२)। इतिशाषासयगी – सर्वेषां देशाना माणामयौ गीर्षाणी यस्य व सर्व-माणामयगी (५६)। उयक्तवर्णगी — स्यक्ता वर्णा श्रव्हराणि गिरि यस्य व व्यक्तवर्णगी (४४)। असोधवाक — श्रमोणा सफला वाक् यस्य व श्रमोधवाक् (४५)। अक्तस्वाक — श्रक्रमा युगपइर्तिनी वाक् यस्य व श्रक्रमवाक् (४६)। अधाष्यानन्तवाक् — श्रवाच्या वक्तुमशक्या श्रन ता श्रनन्तार्थप्रकाशिनी वाक् यस्य व श्रवाच्यानन्तवाक् (४७)। अवाक् — न विद्यते वाक् यस्य व श्रवाक् (४८)।

#### अद्भैतनी स्वनुतनी सत्यानुभयनी सुनी । योजनन्याविनी स्नीरनौरनीस्तीर्थकृत्यनीः ॥ ५४ ॥

अद्वेतनो — अद्वेता एकान्तमयी गीर्घाणी यस्य स अद्वेतगीः । आत्मैकशासिका अद्वेता मोच्यतं (४६) । स्वतृतनी — स्वता सत्या गीर्यत्य स स्वतगी (५) । स्वत्या सुमयनी — सत्या सत्यार्था अनुभवा अस्ववर्धाता सत्यासत्यर्धिता च गीर्यस्य न सत्यानुभवगी (५१) । सुनी — सुन्तु शोभना गीर्यत्य स सुन्ता (४२) । योजनव्यक्ति — योजनव्यक्ति क्रियं स योजनव्यक्ति (५३) । स्विश्व स्वर्धात्या (५३) । स्विश्व स्वर्धात्या — स्वीरवद् गोदुश्ववद् गोरा उक्ववता गीर्यत्य स स्वर्धात्याः (५४) तीर्थकत्वमीः — वीर्यकृत्य अभितवन्यपातकप्रसात्तिनी गीर्थत्य स तीयकृत्यनीः (५५) ।

#### मन्त्रेककम्बनु सद्गुब्धिकनु परमार्थनुः। मगान्तमु प्रास्त्रिकनु सुनुनियतकाक्षनुः॥ १८॥

अव्येषकाव्यम् — मर्व्यंत्वेकः केवतैः अन्या बीष्ठ योग्या गौर्वायी यस्य स मन्वेषक्रव्यमुः । गौर जवामस्यान्त्रस्य विकासत्वोनां चेति हृत्यः । संन्यवश्यासिद्धतौ दश्यावेके ( ५६ ) । स्वयुक्तः—सती वजी चीता पूर्वायविद्येषक्रिया द्यार्वती चा गौर्वायी यस्य स सद्गु ( ५,७ ) । विकासुः—विका विविधा

र स व्यक्तिकामा । २ सं प्रे 'सिक्याः मित्रि बावानी करव सं कार्वकीर रावि कार्वः र

बानाप्रकास विभुवनम्ब्यकनिवस्यमत्कारियी गीर्थाया यस्य स चित्रगु (५८)। यरमार्थायु— परमार्था सल्यमयी गीर्यस्य स परमायगु (५६)। प्रशान्तगु —प्रशान्ता कमस्वयकारियी रागदेवमोद्दादि रहिता गीर्यस्य स प्रशासगु (६)। प्राहिनकशु —प्रश्ने भवा प्राश्निकी, प्राश्निकी गीर्थस्य स प्राहिन कगुः। प्रश्न विना तीर्थकरो न बृते यत तत्व्य कारणाद्दीरस्य गयाधर विना कियत्कालपर्वन्तं ध्यनिर्नाभृत् (६१)। सुगु — मुन्दु शोभना गीर्थस्य स सुगु (६२)। नियतकालगु —नियतो निकित कालोऽक्षरा यस्या सा नियतकाला। नियतकाला गीर्थस्य स नियतकालगु (६१)। तदुक्त—

> पुष्पण्ड मन्मत्रहे सवरण्डे मिन्समाप् रत्तीष् । इ इम्बरिया विमाय विष्णम्मुणी कहह सिद्ध तं ॥ सुभुति सुभुतो याज्यश्रति सुभुगमहाश्रुति । धर्मश्रुति श्रुतिपति भुगुद्धको ध्रवश्रुति ॥ १६॥

सुभृति — सुनु शोभना श्रुतिर्थस्य स सुश्रुतिः श्रवाधितवागित्यर्थ (६४)। सुश्रुत — शोभन श्रुत शास्त्र यस्य स सुश्रुत श्रवाधितार्थश्रुत इत्यथ । श्रयवा सुन्दु श्रुतिशयेन भुतो विख्यातिस्त्रिमुक्नजन प्रसिद्ध सुश्रुत (६४)। याज्यश्रुति — याज्या पूज्या महापण्डितैर्मान्याः श्रुतियस्य स या यश्रुति (६५)। सुश्रुत् — सुन्दु शोभन यथा भवति तथाः श्र्योतीति सुश्रुत् (६७)। महाश्राति — महती सर्वार्थप्रकाशिका श्रुतिर्थस्य स महाश्रुति (६८)। ध्रमभ्रति — वमण् विशिष्टपुण्येन निदानरिहतेन पुण्येनोपलित्ताः श्रुति र्थस्य स धर्मश्रुति तीयकरनामकर्मप्रदायिनी भव्यानाः श्रुतिर्यस्यति धर्मश्रुति (६६)। श्रुतिपति — श्रुतीनां शास्त्राणा पति स्वामी श्रुतिपति (७०)। अत्युद्धक्ती—श्रुते श्रुतीनां वा उद्धता उद्धारकारक श्रुत्युद्धक्ती (७१)। श्रु सञ्चाति — श्रुवा शास्त्री श्रुनादिकालीना श्रुतियस्य स श्रुवश्रुति (७२)।

#### निर्वागमागदिग्मागदेशक सबमागदिक। सारस्वतपथम्तीर्थपरमोत्तमतीर्थकृत्॥८७॥

निर्वाणमार्गदिक — निर्वाणाना मुनीना माग सम्यन्दर्शन ज्ञान चारित्रलच्चण मोक्तमाग दिशति उपदिशति य स निर्वाणमार्गदिक् । अथवा निर्वाणस्य मोक्तस्य तत्फलभूतस्य मुखस्य वा माग सूत्र दिशतीति निर्वाणमार्गदिक् (७६) । मागदेशक — मार्गस्य रकत्रयस्य देशक उपदेशक मार्गदेशक (७४) । सवमार्गदिक — सव परिपूर्ण माग सर्वेषा सद्दृष्टि मिथ्यादृष्टीना च माग संवारस्य मोक्तस्य च माग दिशतीति वर्षमार्गदिक् (७५) । सारस्यतप्य — सरस्वत्या भारत्या पन्या मार्ग सारस्वतप्य । अथवा सारस्य स्वत वस्य आत्मजानस्य पाया सारस्वतप्य (७६) । तोर्थपरमोक्तमतीर्थकृत् तीर्येषु समस्त समयसिद्धान्तेषु परमोक्तमं परमप्रवृष्ट तीय व रोतीति तीर्थपरमोक्तमतीर्थकृत् । अथवा तीयपरमोक्तमेन जैन शास्त्रेण तीय मिथ्यादृष्टीना शास्त्र इन्तिति छिन्त्तीति शास्त्रविक्रगोतिति तीर्थपरमोक्तमतीर्थकृत् (७७) ।

## देश बाग्मीश्वरो धमशासको धर्मदेशक । बागीश्वरस्वरीनाथस्विभगोशो गिरा पति ॥४८॥

देश-दिराति स्वामितया ब्रादेशं ददातीति देश ७८/। वान्मीश्वर —वाग्मनो बाचोचुक्ति पटबरतेषामीश्वर वाग्मीश्वर (७६)। श्वमशासक —धर्मे चारित्रं रत्नवयं वा जीवानां रज्ञ्यं वा, वरतुस्वभावो वा जमादिदशिवचो वा धर्म । तं शारित शिक्षयति धर्मशासक (८)। उक्तब्र—

> धन्मो वर्षुसद्दावी समादिभावी य दसविद्दी धम्मी । रपवासर्व च धम्मी जीवार्स स्वस्तवी धम्मी ॥

धम देशक — धर्मस्य देशक: कथक: धर्मदेशक (८१ । बागीश्वर — बाजां वाणीनामीश्वरे वागीश्वर: (८२) । व्यक्तिश्य — वयी त्रैलोक्यं कालत्रयं च, तस्या नाथ धर्मदेशक त्रयीनाय । सम्बद्धांत क्षान-चारिकायां वा समाक्षरकारी, संस्था नायः । प्रक्षा विष्णु महेश्वरायां वा नायः वयीनायः । भूग्वेद-सथुवेद-सामवेदानां वा नाय हेयतयोपदेशक अयीनाय (८६) । उक्तक्ष---

> सवश्रमनिजन्यस्पितश्रमोत्रिक्तमृतिः स्रिक्तिः , साध्वाचारपुरस्तर विश्वितं यस्त्रक्तिकाशं च वत् । सांक्यं शाक्यवच्यावीगुश्यचमान्वच वहीकिकं , सोऽव भारतिमुक्तियुक्तिकवद सर्वोऽनुभावस्तव ॥

त्रिभगीश -त्रयो भंगा समाहतास्त्रिभगी । तस्या ईशस्त्रिभगीश । उक्तक-प्योबदो न दश्य स म प्योऽसि दक्षित्रत । स्रतोशसम्बदी नोसे तस्य।सस्य त्रयासम्बद्धाः॥

श्रथवा-सत्ता उदय उदोरणा इति त्रिभगी शास्त्रे कथिता तस्या ईशस्त्रिभगीश । उक्तश्र-

ससारसंभवाच जीवायं जीवियाइ बहुवारं । गयदोभागतिमेगं सुप्यसङ्ख्हासिक्षणिवसं ॥

६५६१ श्रायुष एते मागा कियन्ते । इयोर्भागयोर्गतयोरतृतीये भागस्य प्रथमसमये गति बजाति । यदि न बजाति तदा तृतीयभागस्य त्रया भागा कियन्ते । तत्रापि इयोर्भागयोर्गतयोरतृतीये भागे प्रथम समये गतिं बजाति । यदि तत्रापि प्रथमसमये न बजाति तदा तृतीयभागस्य त्रयो भागा कियन्ते इयोर्भागयो र्गतयोरतृतीये भागे प्रथमसमये गतिं बजाति । यदि तत्रापि प्रथमसमये न बजाति तदा तृतीयभागस्य त्रयो भागा कियन्ते । एव भागद्वये गते तृतीये भागे गतिं बजाति । एवं ६५६१।२१८७।७२६।२४३।८१।२७।६३।१ एव नववारान् भागा कियन्ते । इति त्रिभगीश (८४)। शिरापतिः—गिरा वाखीना पति । गिरापति । वविषय सुप्यन्तेऽभिधानात् (८५)।

#### सिदाब सिद्धागाक्षासिद्ध सिद्धीकशासन । जगत्प्रसिद्धसिदान्त सिद्धमनः सुसिद्धानः ॥१६॥

सिद्धान्न -सिद्धा आजा नागस्य स सिद्धान्न (८६)। सिद्धवान् -सिद्धां नाग् वस्य स सिद्धा वाक् (८०)। आङ्कासिद्ध -आजा वाक् सिद्धा यस्य स आजासिद्ध (८८०)। सिद्धेकशासनः -सिद्धं एकमिद्धितीय शासन नाक् यस्य स सिद्धेकशासन (८६)। जाग प्रसिद्धिसिद्धान्त -जगति संसरे प्रसिद्धे विख्यात सिद्धान्तो नाग् यस्य स जगत्मसिद्धिसद्धान्त (६)। सिद्धिकशासनं निद्धो मत्रो वेदो यस्य स सिद्धं मंत्र (६१)। सुसिद्धावाक्-सुष्टु अतिशयेन सिद्धा नाक् यस्य स सुसिद्धावाक् (६२)।

### शुविश्ववा निवकोक्तिस्तत्रक्रम्यायशास्त्रहत् । महिष्ठवाग्महानाद् कवीन्द्रो दु दुशिस्वन ॥६ ॥

शुविश्ववा -शुविनी पवित्रे भवती कशों यत्य स शुविश्ववा (६३)। निवकोक्ति -निवक्ता निश्चिता उक्तिर्वनं यत्य स निवकोक्ति (६४)। सन्त्रकृत्-तत्र शास्त्र करोतीति त त्रकृत् (६५)। न्याय शास्त्रकृत्-त्यायशास्त्र अविवद्यशास्त्र कृतवान् न्यायशास्त्रकृत् (६६)। महिष्ठवाक् -महिश्चा पूच्या वाक् यत्य स महिश्वाक् (६७)। सहानाद: -महान् नादो ध्वनिर्वत्य स महानाद (६८)। कवी ह्र -कवीनां गयाधर देवादीनामिनः स्वामी कथीनः (६६) दुन्दुश्चिस्त्रक -दुन्दुश्चिवयरह वहत्त्वन शब्दो यत्व स हुन्दु मिलवयरह वहत्त्व स्व स हुन्दु मिलवयरह वहत्व स हुन्दु मिलवयरह वहत्त्व स हुन्दु मिलवयरह वहत्त्वन शब्दो यत्व स हुन्दु मिलवयरह वहत्त्व स हुन्दु मिलवयरह स हुन्दु मिलवयर

इति तीर्थं इर्वहतनामा चतुर्थोऽध्याय समातः ।

## अय पश्चमोऽध्याय

नामसङ्ख्यान तीयकृतामस्यकोऽम्युपायोऽयम् । तीर्थकरनामकृते श्रुतसागरस्रिम प्रविज्ञात ॥ विद्यानस्यकश्रक समन्तमम् च गौतम नत्वा । नाथशतं स्याक्रियते श्रुत्ततः श्रुतसागरस्र निश्रि ॥

नाथ पति परिवृद्ध स्वामी मर्त्ता विभु प्रभु । ईश्वरोऽघीश्वरोऽघीशोऽघीशानोऽघोशितेशिता ॥६९॥

नाथ -राज्यावस्थाया नाथते वच्छ भागधेय याचते च नाथ । नाध नाथ याचने इति धातो प्रयो गात् अचा विद्यम् । नाध्येते स्वरामोची याच्येते भक्तैं नाथ । अन्यज्ञापि खेति कमिणा अच् (१) । पैति पाति रक्षित ससारदु खादिति पति । पाते देति प्राणावण विषय कषायेभ्य आत्मानमिति वा पति । पाते देति श्रीवादिक प्रत्ययोऽयम् (२)। परिवृद्ध -परि तम तात् इहति त्म वहित स्म वा परिवृद्ध स्वामी । परिवृद्ध क्वौ धादिक प्रत्ययोऽयम् (२)। परिवृद्ध -परि तम तात् इहति त्म वहित स्म वा परिवृद्ध स्वामी । परिवृद्ध क्वौ धादिक प्रत्य वा पृष्ट वृद्धि वृद्धौ हत्यस्य वृद्ध वृद्धि वृद्ध वृद्धाविति छा दसा मन्यन्ते (३)। स्वामी स्व आत्मा विधातेऽस्य स स्वामी । स्वस्थेति सुरात्व चेति इन् आत्म च (४)। भक्तो -विभक्ति धरित पृष्णाति वा जगद्भव्यन्ते । उत्तमस्थाने घरति केवलशानादिमि गुणे पृष्णातिति भत्ता (५)। विभु -विम विति विशेषेण मंगल करोति वृद्धि विद्धाति समयसरणसमाया प्रभुतया निवसति केवलशानेन चराचर अगद्ध व्याप्नोति सम्पदं ददाति जगत्तारयामीति अभिप्राय वैराग्यकाले करोति तारियतु शकोति तारियतु प्राक्रोति तारियतु प्रकृति समयेन लोकालोक गच्छिति जानातीति विभ् । ततुत्त-

सत्तार्या मंगले वृत्ती निवासे ध्याशिसम्पदी । अभिप्राये च शक्ती च प्रावृत्रावि गती च स् ॥

सुवो हुविंग प्रेषु चेित सासु (६)। प्रसु — प्रभवित समर्थी भयति, सर्वेषा स्वामित्वात् प्रभु !

(७)। ईश्वर — ईष्टे समर्थी मवित एश्वर्यवान भवित ईश्वर । कसि विसि भासीशस्थाप्रमदी च
शीलाय दर । इकारप्रश्लेष ई लक्मीश्म्युदय निभेयसलक्ष्या तस्या ईश्वर स्वामी ईश्वर लक्मीकान्त
हृत्यर्थ । कोषवत्योश्च कृति नेट (८)। अधीश्यर — अधिक ईश्वर इन्द्रादीनामिप प्रभु अधीश्वर ।
आधियां स्वक्षानिना पश्चामिप सम्बोधने समर्थ आधीश्वर (६)। अधीशा — अधिक ईश्वर स्वामी
अधीशः । अधिया इरि इर हिरण्यगर्मादीनामीश (१)। अधीशानः — ईष्ट इशान अधिक ईश्वर अधीशान । अध्या ये अधियो निर्विवेषा लोका मवन्ति ते स्वामिन ऐश्वय इष्ट्वा इशानिमिति मन्यते
मिथ्यामतित्वात् (११)। उक्तञ्च—

खामेव बीतसमसं परवादिनोऽपि

भून विभो हरि हरादिश्विया प्रपन्ना । कि काचकामविभिरीश सिरोऽपि शंसी

मो मुझते विविधवसीविपर्ययेख ॥

आधीशिता अधिकृतोऽधिको वा ईशिता स्वामी अधीशिता (१२)। ईशिता—ईच्टे ऐधर्य चान् भवतीत्वेर्वशील ईशिता (१६)।

> इंशोऽचिपतिरीशान इन इस्होऽचिपोधिम् । सदेश्यरो सदेशानो श्रदेशः परमेशिता ॥६५॥

९ श्रु विचा तेश्वर ३ स्त विचा तेस्य ३

## हेश:-हेर तिमहानुमहत्त्वमर्थत्वात् हेश: (१४) । उत्तत्त्व-

#### हुइतानि श्रीसुनानामसमुते द्विषेत्वनि अववयाज्यानियो । अवाहुदासीनतमस्त्रवोरपि मनो परं विकलिएं सर्वेहितस् ॥

अधिपति:— श्रीवक पतिः स्वामी अधिपतिः (१६)। ईशाबः— ईप्टे श्रहमिन्द्रावामिष स्वामी मर्वात ईशाबः (१६)। इशाबः— एति योगिना प्यानक्लेन इत्यक्रमलमागच्छति इन । इस् वि इन्विन्धें क्र् (१७)। इस्ट्र — इंत्रति परमैश्वय प्राप्तोति, शकादीनामप्याराप्यत्वाद् इन्द्र । स्कर्ष्य तंत्रि-वंत्रि शिक्कि-वंत्रि श्रुद्धि-वंदि अदि वंदि उदीरिन्धो स्क (१८)। अधिप अधिकं पाति स्वजीवानं रस्ति श्रियः। उपसर्गे स्वाते इ । अध्या अधिक पित्रति केवलकानेन लोकालोकं व्याप्तोति अधिप (१६)। अधिम् — श्रीवका त्रैलोक्यस्वन्धिनी भूगूमिर्यस्य स्त्रविम् त्रिभुवनैकनाथ इत्यर्थ।

#### सत्तार्था मंगले हुन्। निवासे व्यासि संपदी । सभिप्राये च सत्ती च प्रातुभावे गती च भू ॥

इति वचनात्। अधिकं मलं गालयित सर्ग सुखं वा ददाति अधिभ् अधिकष्टियोगात् अनन्त-कालं सुक्तिनिवासात् केवलशानेन लोकालोकव्यापनात् अधिकसंपत्प्रसगात लोकालोकव्यात्यिमप्रायात्, अनन्तशक्तित्वात् विरुद्धपर्यायेण् प्रादुर्भाषात् एकेन समयेन त्रैलोक्याप्रगमनात् अधिभू । उक्तअ

#### योपामावे देखि जिम पक्कड् गाजु क्लेबि । मुक्कद जसु पह विविधः परमसदाउ मयोवि ॥

श्राविश्वाचको नेता इति वचनात् त्रिमुवनैकनायक इत्यय ( < )। महेश्वरः महतानिका-दीनामीश्वर स्वामी महेश्वर । श्राथवा महस्य पूजाया ईश्वर स्वामी महेश्वर (२१)। महेशाक — महांश्वासावीशानो महेशान । श्राथवा महतामीशान श्रायवा महस्य यशस्य ईशानो महेशान (२२)। महेश — महांश्वासावीशा महेशा । श्रायवा महतामीशा महेशा । श्राथवा महस्य यागस्य ईशा महेशा (२३)। परमेशिता—परम प्रकृष्ट ईशिता परमेशिता । श्रायवा परा उत्कृष्टा मा बहिरम्यन्तरलञ्च्या लङ्मीः परमा। परमाया ईशिता परमेशिता (२४)।

#### अधिदेवो महादेवो देवस्थिभुवनेश्वरः । विश्वेशो विश्वभृतेशो विश्वेट विश्वेश्वरोऽभिराट ॥ ६३ ॥

अधिवेद'—अधिक शकादीनां देव परमाराध्य श्राविदेव (२५)! महादेव —महान् इन्ता दीनामाराध्यो देवो महादेव। श्राववा महादेव इतिय, तस्य देवी महादेवति कारणात् महादेवशब्देन इतिय एव इतियमार्या महादेवशित । (२६)। देव —दीव्यति कीश्रति करमानन्दपदे देव परमाराध्य इत्यर्थ (२७)। श्रिशुवनेश्वर — वीशि मुक्नानि समाहतानि त्रिमुवनं स्वर्ग मर्य-पाताललोका, तस्य त्रिमुवनस्य ईश्वर त्रिभुवनेश्वर (२८)। श्रिश्वश्वर त्रिश्वर महावा माण्यवर्गावामीय स्वर्ण त्रिश्वर । श्राववा विश्वर (६०)। श्रिश्वर विश्वर विश्वर विश्वर (६०)। श्रिश्वर विश्वर विश्वर विश्वर (६०)। श्रिश्वर विश्वर विश्वर (६०)। श्रिश्वर विश्वर विश्वर (६०)। श्रिश्वर विश्वर व

### सोकेश्वरो सोकपतिर्सीकनाथी जगत्पतिः। वैसोक्यकायी सोकसो जगकायी जगत्त्रमु ॥ ६४॥

सोकेश्वर — लोकाना विभुवनबनानामीश्वर स्वामी लोकेश्वर । अथवा लोकस्य सम्मदर्शनस्य इंश्वर लोकेश्वर । कोक सोच दशने इति वातो प्रयोगात् (३४) । लोकवाति — लोकस्य विभुवनस्यतः प्राधिवर्गस्य पति स्वामी लोकपति (३५) । लोकनाथ — लोकस्य त्रिभुवनस्य नाथ स्वामी लोकनाथ । अथवा लोकेकतुंभृतेर्गगवान् कर्मतापका मोच प्रति याच्यते । वाचि नाथेस्वावीना द्विकमकर्तृस्य वाचिवातो । नाप्यते मोच याच्यते इति लोकनाथ (३६) । जगत्यति — जगता त्रिभुवनाना पति स्वामी जगत्यति. (३७) । जोकोच्यनाथ — त्रैलोक्यस्य भुवनत्रयस्य नाथ स्वामी त्रैलोक्यनाथ (३८) । लोकेश — लोकानां जगज्जनानामीश स्वामी लोकेश (३८) । जगन्नाथ — जगता नाथो जगन्नाथ (४) । जगत्वायम् — जगताक्रीलोक्यस्य प्रभु स्वामी जगत्वम्मु (४१) ।

पिता पर परतरो जेता जिच्छुरनीश्वर । कत्ती प्रभूच्छुर्आजिच्छु प्रभविच्छु स्वयप्रसु ॥ ६८॥

पिता—पाति रज्ञति दुगतौ पतितुं न ददाति इति पिता । स्वस्त्यादय स्वश्ट नप्यु नेष्ट्-त्वष्ट वतृ होतु पोतु प्रशासतु पितृ दुहितृ जामानृ आतर एते मृन्पत्ययान्ता निपात्यन्ते (४२)। पर — पिपत्ति पाल यति पूर्यति वा लोकान् निर्वाणपदे स्थापयति पर । अव । धिद्धादपर पर (४३)। परतर — परस्मात् सिद्धात् उत्कृष्ठ पर परतर सर्वेषा धर्मोपदेशेन गुरुत्वात् (४४)। जेता — वयित सर्वेत्कपंण प्रवर्तते इत्यवशीलो जेता (४५)। जिल्णु – वयित सर्वेत्कपंण प्रवर्तते इयेवंशीलो जिप्णु । जि सुयो च्लुक (४६)। अनीश्यर — न विद्यते ईश्वर एतस्मादपर श्रनीश्वर (४७)। कर्ता — श्रनन्तशान श्रन तदर्शनं झन तवीय श्रनन्तशोख्यात्मन करोतीति कर्ता (४८)। उक्तञ्च

क्षीवो उवक्रोगमको ब्रमुत्ति कत्ता सदेहपरिमायो । भोत्ता संसारत्यो सिद्धो सो विस्ससोषुगई ॥

एषं सति---

अकर्ता निगुण् शुद्धो निस्य सर्वगतोऽक्रिय । ऋयूत्तरचेवनो भोका पुमान् कपितरासने ॥

इति न घटते। कथं न घटते ?

सक्तांपि पुमान् भोका कियासून्योऽस्युदासिता । नित्योऽपि जातससगः सर्वगोऽपि वियोगमाक् ॥ शुद्धोऽपि देहसंबद्धो निर्मुखोऽपि स सुस्यते । इत्यन्योम्पविकद्भोकं न युक्तं कापितं वच ॥

प्रश्रृष्णु -प्रमवित इन्ह चर्चोन्ह नरेन्ह चन्ह गयान्द्रादीना प्रमुख प्राप्नोती येवशील प्रमृष्णु (४९)। आधिषणु -शावृश्वाचहुम्बाच दीती इति वातो प्रयोगात् श्रावते चन्द्राकंकोटिम्योऽपि श्रविकांदीर्ति प्राप्नो तीत्वेवशील भ्राविष्णुः । भावववंकृत सू सिंह देवि इति विश्व वरि प्रवनापन्नपेनानिष्णु (५०)। प्रश्न-विष्णु -प्रमवित भनन्तशक्तित्वात् तमर्यो भवतीत्वेवशील प्रमविष्णु (५१)। उक्तव्य--

> दानं अथवाक्सहितं इंग्निमार्वं चसान्तितं शीर्वेस् । त्यागसहितं च वित्त तुरुवंसमेतच्चतुर्भेदस् ॥

तथा चोक्तमगोषपर्वेख राशा-

कि क्षेत्रमें कार्यम्बं ससि विभन्ने कि प्रशस्त्रकीयार्थस् । शनुसद्वित्तरम्य तथा प्रश्नवित्त्वोत्तरस्वित्तरस्य ॥

स्वयंत्रमु -स्वयमात्मना प्रमु समर्थः, न त केनापि कृता स्वयंप्रमु (५२) ।

लोकजिद्धिम्बजिद्धिम्बचिजेता विभाजित्वर । जनस्जेता जनस्जैतो जनजिल्गुर्जगळ्यी ॥६६॥

स्रोकिश्वन् लोक सक्षार जितवान् जोकंजित् (६३) । विश्वृजित्-विश्वं वैलोक्यं जितवान् विश्व जित् (६४) । विश्वविजेता—विश्वं वैलोक्य विजयते निवलेकं करोतित्यंशीलो विश्वविजता (६६) । विश्वजित्वर —विशति आत्मप्रदेशेषु निलति कन्यमायाति शलेव करोति इति विश्व ज्ञानाक्यवाद्यक मंद्यमूह्त वयति वृथं नयतीत्येवंशीलो विश्वजित्वर । सृजीक् वृश्वान्त्राता सर्वोम्प्यादिशेनां केता जनस्वरीला वरावो पत्रवते विश्वजित्वरी जिन्याति (६६) । ज्ञानज्ञेता—काता सर्वोम्प्यादिशनां केता जनस्वरीला वरावजेता (५७) । ज्ञानजेत्र —जगति जयतीत्येवंशीला का वेता । तृष् । ज्याज्ञेतेव वगवजेतः । स्वामं श्वाय् । जग जेतुरय या जग जेत्र । इदमर्थे अप् । च्रित्रयपुत्र इत्यर्थः (५८) । ज्ञाक्तिक्युं —गन्धती त्येवशील जगत् । वचमोपश्चाया बृदि चागुवे दीव । यममनतनगमां क्वी पंजनकोषः । बात् वात् । वाले स्तोजन्त पानुक्ये । जगत् इति कोऽर्थ ! मन तव्जयतीत्येवंशील जगिक्ष्युं । जि सुवो व्यक् । यक्ष्या वस्थापेत्रया सर्वरिपृणा केता तमवसरणमिहतापेत्त्या त्रैलोक्यज्ञयनशील (५६) । जगकार्यी—जगजवती त्येवशील जगजयी । जीवादिविधिन्नरिम्बनाभ्यमान्वर्या च । तब्बीकार्य इत् प्रत्यय (६) ।

> अप्रकोर्गामकीनंता भूभूव स्वरधीश्वर । धमनायक भूम्ब्रीशो भूतनाथस्य भूतसृत् ॥६७॥

अम्रणी - अम त्रलोक्योपरि नयति श्रमणी (६१)। उक्तब -

प्रान्त संवातवोर्भिकाप्रकारे प्रथमेऽधिके । पक्षस्य रे परिमाखे वाऽकार्यनोपरिवाययोः । पुर श्रष्ठे दशस्येय विकारमं च कथ्यते ॥

ग्रामशी ग्राम खिद्धसमूह नयतीति ग्रामशी (६२)। नेता—नयति स्वधर्ममित्येषंशीलो नेता (६३)। भूर्भुव स्वरधीश्वर भूरषोलोक भुवर्मध्यलोक स्वरूर्धलोक तेषामधीश्वर स्वामी भूर्भुव स्वरधीश्वर (६४)। ध्वमवायक — धर्मस्य ग्रहिंसालच्चास्य नायको नेता धर्मनायक (६५)। ध्वमवायक — धर्मस्य ग्रहिंसालच्चास्य नायको नेता धर्मनायक (६५)। ध्वस्वीश — श्रुद्धीनामीश स्वामी श्रुद्धीश । उक्तव्य

बुद्धि तनो विथ सादी विउवसासकी तहेश भीसहिया। रस बन्न सकसीया जिस सादीसं सामिसी बने॥

तथा बुधाशाधरेस महाकविनाऽष्टर्बय प्रोक्ता । तथाहि---

विर्वेदसीष्ट्रवतपद्भपुरात्मभेद-संविद्धिकत्वरसुदोऽद्शुत्तदिव्यशस्त्रीत् । बुद्धशैवक्षीवस्तरपोरसविकियदिक्षेत्रकियादिकसिकान् सुमदे महर्वीत् ॥

तत्र कुकिश्विक अक्षादसविधा—केवलकानं १ अवधिकानं २ मन पर्ययकानं ६ बीजवृद्धिः ४ कोक्ष्विक , ५ पदानुसारित्वं ६ संमिककोतुत्व ७ दूपस्वादनं ८ दूपस्यर्थनं ६ दूस्वर्शनं १० दूपमाना ११ दूर अवधा १२ दश्यपूर्वित्वं १६ चतुदशपूर्वित्वं १५ अक्षांसमझनिमित्तकत्वं १५ प्रकालमणाता १६ प्रत्येकसुक्कत्वं १७ वाहित्वं ॥१८॥ चेति । तत्र प्रज्य-केव भाग करण कमन्यवधानामाचे युगपदेकस्मिने द्याप्रिकेकसर्वित्वं

१ अ क्युरी १ २ व मन्यस्य ।

द्रव्यमुम्यपर्यायपदार्यावमासकं केनलकावम् ॥ १ ॥ द्रव्य देव-काल मार्वे प्रत्येकं विकायमानैर्देशायि परमायथि तर्वाविभेनदिभिन्नं स्रवधिकानायरकान्त्रयोपसम्मीभेनित रूपिकव्यविषयमयधिकानम् ॥ २॥ क्रव्य देव काल भावैः प्रत्येकम्बगम्यस्मने ऋजुमतिबिएलमस्तिमेद मन पर्ययक्षानावरग्रान्त्रगोपशमकारगां रुपिकव्यानन्त भागविषयं मनःपर्ययक्तानम् ॥ ३ ॥ सुकृष्टसमर्थकृते चेत्रे सारवति कालादिसहायापेस् वीजमेकसुतः यथाऽनेक बीजकोटिप्रद मवति, तथा नोमनइन्द्रियशुतावरगांचीयान्तरायद्वयोपशमप्रकर्षे सति सस्यपशब्दस्य ग्रनन्तार्थं प्रतिबद्धस्य भ्रानन्तालिंगै सह एकबीलपटस्य महत्तादनेकार्यप्रतिपत्तिबीललुद्धि ॥ ४॥ कोशगारिकस्थापिता नामांक्रीक्यांनामंत्रिनष्टाना भूक्यायन्यनीजाना यथा कोष्ठेऽनस्यानं तथा परोपदेशादक्यारितानामर्थप्रन्य बीबाना भूयसा ब्राव्यतिकीर्शांना बुद्धावस्थानं कीष्टबुद्धि ॥ ५ ॥ पदानुसारित्वं त्रिधा-प्रतिसारि श्रानुसारि उमक्तारि चेति । तत्र बीजपदादम स्थितान्येव पदानि बीजपदस्थितिलिंगेन जानाति प्रतिसारि । उपिरियता न्येय पदानि जानाति अनुसारि । उभयपार्श्वरियतानि पदानि यदा नियमेन श्रानियमेन वा जानाति उभयसारि । एवमेकस्य पदस्याय परत उपभुत्य ब्रादावंते मध्ये वा ब्रशोधप्र यार्थधारणं पदानुसारित्वम् ॥ ६॥ द्वादशयोजनायामे नवयोजनिक्तारे चक्रवर्त्तिस्कन्धानारे गज वाजि खरोष्ट्र-मनुष्यादीनामन्नरानन्नररूपाणां ्युगप्तृत्पनाना तपाधियोषनललाभागादितधर्षजीवप्रदेशप्रकृष्टश्रोत्रेन्द्रियपरिगामा नानाविधकरंबितराब्दाना सर्वेषा मेककाले प्रहृषा तत्प्रातपादनसमर्थत्व च समिन्नश्रोतुत्वम् ॥ ७॥ तप शक्तिविशेषाविभीविता साबारण्यसमेन्द्रियश्रुतावरण्यीर्यान्तरायस्ययोपश्मागोषागनामलामापेस्य श्रवधृतनवयोजनस्त्र । द्विर्वह्योजन विप्रकृष्ठक्षेत्रादायातस्य रसस्य श्रास्त्रादनसामध्य द्रगस्त्रादनम् । श्रवधृतक्तत्र यस्त्रीयत तस्त्रिम् १ पंचेतिः यसशिस्पशन नव योजनम् एसन मनयोजनम् आर्ण नव योजनम् अवलोकन योजनाना त्रिपष्टि अधिकविशातोपे तसप्तन्तवारिंशत्सहस्र ४७२६३ । अवण योजनद्वादशकम् (१२) । इति अवसृतक्षेत्रम् । तथा पचेन्द्रियासिशस्य र्शन धनुषां चतु शताधिक सहस्रषट्कम् । रसन धनुषा द्वादशाधिक पचशतकम् । श्राया धनुषा चतु शतानि । चच् श्रष्टाधिकनवशतोपैतयोजनसहस्रपचकम् । श्रोत्र श्रष्टसहस्राणि धनुषाम् । चतुरिन्तियस्पशन द्विशताधिका नि दिशतधन्षि । वागां शतदय धनुषाम् । चतु चतु पचाशदिधकनवशताग्रे योजनाना द्वे सहस्र । त्रीन्द्रि यस्पर्शनधोडश शतानि धनुषाम् । रखने श्रष्टार्विशतियुत शतमेक धनुषाम् । त्राण धनु शतमेकम् । द्वीन्द्रियस्य र्शन स्रष्टशतानि धनुषाम् । रतनं चतु षष्टिबनुषाम् । एकेन्त्रियस्पर्शन धनुषा चतु शतानि । उत्तञ्ज-

> सिंग्यास्य बार सोदे तिण्ह नव जोयणाण चक्खुस्स । सत्तेदाकसहस्सा वे सय तेसट्टिमिदरे य ॥

इति संविपंचि कियाविषयचेत्रगाया । तथा एके कियादी ना अवधृतज्ञनगाया-

षणु वीसहत्त्य करी जोयग्रहादालहीग्रातिसहस्ता। बहुसहस्त षणुणं विसया दुगुणा व जा असण्यि सिं॥

कामतिकम् ।। १।। भूमी पम हामिर-स्थित्व स्त्याचिविभाषनेन पूर्वाचिविक्यनविन्याचेन जन्मीक हानि-सम्भार वयाविकानं मुम्बन्तर्गतकमकस्त्यप्रभतिसस्त्रनं भौमम् ॥ २ ॥ यजास्वादितिस्थां मानवाना च सत्वस्त्रमाप वातादि प्रकृति-स्ट-वियादिससभात शरीर वर्ष गन्व निस्नोक्तांन प्रत्यक्वनिरीक्तव्यादिभिक्तिकालमाविस्त **उ.सारिक्**मायनं ब्रा**क्स**् ॥३॥ नर नारी सर पिंगलोत्तक वायस शिवा शृगातादीनां ब्रह्मसन्स्यात्मक्सूमा शुभशब्दभक्षोन इक्षानिष्टफलाधिर्माव त्वर ॥ ४ ॥ शिरो मुख-प्रीवादिश तिलक मसक-लांछनक्यादि वीखायेन शिकालहिताहितावेदन व्यखनम् ॥५॥ कर चरणतल वद्य स्थलादिषु श्रीवृद्ध-स्वस्तिक भूगार कलाग क्रिशादिलस्क्यीक्त्यात् त्रैकालिकस्थान-मानैश्वर्यादिविशोषक लक्ष्यम् ॥ ६ ॥ वस्र शस्त्र स्त्रुत्रोपानदासन शयनादिषु देव मानव राज्ञसङ्गतिभागेषु शस्त्र फटक मूमकादिङ्गतस्त्रेदर्शनात् कालावयविषयमागेन खामालाम सुन वुःखादिससूचन विकाम ॥७॥ वात पित रलेकादोषोदयरहितस्य पश्चिमरात्रिकिमागेन चन्द्र सूर्व घरान्ससूद्र मुख्यवेशनसकलमहीमङलोपगृहनादिशुमस्वप्रदर्शनात् शृत-वैलाका मीयदेष्ट लर-करभारुदापान्दिगामनाद्यश्चम स्वप्नदर्शनात् श्रागामिजीवित मरण् सुल तु खाद्याविर्भावक स्वप्न ॥८॥ स च द्विविष —क्षित्र मालाविक ल्पात् । गजेन्द्र वृषम सिंह्पोत-प्रमृतिशिक्षः । पूर्वापरसम्बन्धाना मानां दर्शनं मासा । एतेषु महानिमित्तव क्रशालात्वं श्रष्टागमहानिमितकता (१५)। श्रतिसूच्मार्थतत्विवारगहने चतुदशपूर्विण एव विषये अनुपयुक्ते श्चनधीतद्वादशांगचतुर्दशपूर्वस्य प्रकृष्टभूतावरण्वीर्यान्तरायन्त्रयोपशमाविर्भूतासायारणप्रश्रशक्तिलाभात् नि सशयनिरूपणं प्रशाभ्रमण्त्वम् । सा च प्रशा चतुर्विधा-श्रौत्पत्तिकी वैनयिकी कमजा पारिणामिकी चेति । तत्र जन्मान्तर्यवनयजनितसस्कारसमत्यका श्रौत्पत्तिकी ॥ १ ॥ विनयेन द्वादशाबानि पठत समुत्यका वैनायिकी ।) २ ।) दुश्चरतपश्चरणवलन गुरूपदेशेन विना समुत्पना कर्मजा ।। ३ ।। स्वकीय स्वकीयजातिविशेषेण समुत्पना पारिगामिकी चेति ॥ ४ ॥ (१६)। परोपदेश विना स्वशक्तिविशेषादेव ज्ञान-स्वमविधाने नैपुण्यं प्रत्येक-बुद्धता (१७)। शकादिष्विप प्रतिबन्धियु सत्सु स्त्रप्रतिहतया प्रतिमया निरुत्तरामिधान परर ब्रापेच्या च वादित्वम् (१८) । इति बुद्धिऋद्भिरष्टादशिषा समाप्ता ।

श्रीषधर्किरष्टिभा – श्रसाध्यानार्माप व्याधीना सवषा विनिवृत्तिहृद्ध श्रामशे १ इवेल २ जल्ल ३ मल ४ विट् ५ सर्वोपिधप्राप्त ६ श्रास्याविष ७ दृष्ट्यविष ८ भेदात् । इस्त पादादिसस्पर्श श्रामश सकलौषधित्व प्राप्तो येषा ते श्रामशौषधिप्राप्ता ॥ १॥ च्वेलो निष्ठीवन तदुपलच्च्यं रलेष्मलालाविटसिंहाय कादीनां तदौषधित्व प्राप्तो येषा ते च्वेलीषधिप्राप्ता ॥२॥ स्वेदालम्बनो रक्तोनिचयी जल्ल स स्रौषधि प्राप्तो येषा ते जल्लीयधिप्राप्ता ॥३॥ कर्ण्दन्तनासिकालोचनसमुद्भवो मल ऋौपधित्वं प्राप्तो येषा ते मलौवधिप्राप्ता ॥४॥ विट् उचार शुक्र मूत्र च श्रीषधियपा ते विनीषधिप्राप्ता ॥५॥ श्रग प्रत्यग नख दंत केशादिरवयव तत्सरपर्शी वाय्वादि सर्वौषधित्व प्राप्तो येषा ते सर्वौषधिप्राप्ता ॥ ६ ॥ उप्रविषसंप्रत्तोऽप्याहारो येषामास्यगतो निर्वियो भवति ते श्रास्याविषा । श्रयवा येषा वच श्रवणान्महाविषयरीता ऋषि पुरुषा निर्विषीमवन्ति ते **ग्रास्या**विषा । ग्रथवा ग्रासीविषम्विष येषां ते श्रास्यविषाः॥ ७॥ येषामालोकनमात्रादेवातितीत्रविष वृषिता श्रापि विगतविषा भवन्ति ते दृष्ट्यविषा । श्रयवा दृष्टिविषाणां विष श्रविष वेषा ते दृष्ट्याविषा ॥ 🖒 ॥ (२) बलालम्बना ऋदिरित्रविधा—मनोबाकायविषयभेदात् । तत्र मनोऽनिन्दिय श्रुताधरख वीर्यान्तरायज्ञयोपशमप्रकर्षे सति खेद विना श्रातमुंहूर्तं सकलश्रुतार्यचिन्तने श्रवदाता मनोबलिन ॥ १॥ जिह्नाश्रुतावरण वीर्यान्तरायद्वयोपशमातिशये सत्यन्तर्मृहुत्ते सकलश्रुतोच्नारणसम्पर्ध सत्यपि अमविरहिता श्रहीनकण्ठाश्च वाग्वलिन ॥ २ ॥ वीर्यान्तरायक्ष्योपशामप्रकर्पदार्विभूतासाधारमाकाय बिलत्वात् मासिकं चातुर्मासिक-सांक्सरिकादिप्रतिमाबोगभारसैऽपि अमक्केशविरहितास्त्रिभ्वनमपि कमीयस्यां गुल्योद्भृत्यान्यत्र स्थापयितु समर्याभ कायवितनः ॥ ६ ॥

तपोऽतिरायऋदि स्तिविधा—उप्रतप १ दीत्रतप २ तत्ततप १ महातप ४ घोरतप ५ घोर पराक्रम ६ घोरगुखनसन्तारि ७ चेति । तत्रोप्रतपसी हिमेदा —उप्रोप्रतपस अवस्थितोप्रतपस्यनेति ।

१ का इस्तया । २ का अभीप ।

तत्र एकमुपवास कृत्वा पारगं विधाय द्विदिनमुपोष्य तत्पारगान्तरं पुनरप्यपवासत्रयं कुर्वन्ति । एवमेकोचर बद्धका शावजीव त्रिगप्तिगप्ता सन्तो ये केचिद्रपवसन्ति ते उप्रोप्रतपस । दीक्षोपवासं कृत्वा पारगानन्तर मेकान्तरेखा चरतां केनापि निमित्तेन पृष्टोपवासे जाते तेन विहरतामष्टमोपवाससमेवे तेनाचरतामेवं दशम द्वादशादिक्रमेण श्रधी न निवक्तमाना यावजीव येषा विहरण तेऽविश्यतोग्रतपस (१)। महोपवासकरणेऽपि प्रवर्षमानकायबाग्मानसवला विग घराइतवदना पद्मोत्पलादिसरिमनि श्वासा प्रतिदिनप्रवर्षमानाप्रज्युत महादीतिशरीरा दीत्रतपर्य । (२)। ततायसकटाइपतितजलकरायदाश्राश्राकाल्पाहारतया मलविधरादिभाव परिगामविरहिताम्यवहरगास्तप्ततपस (१)। त्रगिमादिजलचारगाद्यष्टगुगालकृता विस्पुरितकायप्रभा द्विविधानीसार्द्धियका सर्वोषधिप्राप्ता अमृतीकृतपासिपात्रनिपतितसर्वाहारा सर्वामरेन्द्रभ्योऽनन्तबलाः. मृति श्रुताविध मन पर्ययक्तानावगत सकल विद्याधारियो श्राशीविप दृष्टिविषर्द्धिसमन्विताश्च तसतपस त्रिभुवनगत यापारा महातपर (४)। वात पित्त श्लेष्म सन्निपातसमुद्धतज्वर नासाद्धि कुचिश्रत कुष्ट प्रमेहादिविविधरोगसतापितदेहा अग्प्रयच्युतानशनादितपसोऽनशने वण्माधोपवासा अवमोदर्ये एककवलाहारा , कृतिपरिसख्याने चतुर्गोचरगृहा रसपरित्यागे उप्याजलभौतोदनभोजिन विवित्त शयनासने भीमश्मसानाहि मस्तकिगिरि-गृहा दरी कृत्दर शत्यमामादिषु प्रदृष्ट्यन्त राजस पिशाचप्रवृत्तवेतालरूपविकारेषु परुपशिवार तानुपरतिरहत्यात्रादिःयालम्गमीषराषु च घोरचौरादिप्रचरितेष्यभिरुचितावासा कायक्केशे स्रतितीवशीता तपवर्षनिपातप्रदेशेषु अभावकाशातपन वृत्तमृलयोगश्राहिरा । एवमान्यन्तरतपोविशेषेन्वपि उत्क्रष्टतपोऽ नुष्टायिनो घोग्तपस (५)। त एव गृहीततपोयोगवर्धनपरास्त्रिभुवनोपसहरखमही महाचल प्रसन-सकलसागर सिललसंशोषण् जलामि शिला शैलादिवषण्यसत्ता ये ते घोरपराक्रमा (६)। चिरोषितास्खलितब्रह्मचर्या वासा प्रकृष्टचारित्रमोइज्ञयोपशमात् प्रसाष्टदु स्वप्ना घोरगुरात्रझचारिस । स्रथना स्रघोरमझचारिस इति पाठे अधोर शान्त ब्रह्म चारित्र येथा ते अधोरगुणब्रह्मचारिण शाति पृष्टिहेतुत्वात् । येथा तपो समृत्यद्यते ते अधोरगण माह्य म्येन डामरेति मारि दुर्भिच वैर कलह वध बन्धन रोगादिप्रशमनशक्ति ब्रह्मचारिया (७)।

रसर्दिप्राप्ताः यड्विधा — आरयविषा १ दृष्टिविषा २ ज्ञीरासाविण ३ मध्यासाविण ४ सर्पि रासाविषा ५ अमृतासाविषाश्चिति ६ । प्रकृष्टतपोवला यतयो य ब्रुवते भ्रियरविति स तत्त्वणादेष महा विषयरीतो भ्रियते ते आरयविषा । आशोर्विषा द्विति केचित् तत्राप्ययमेवार्थ — तथाऽऽशंसनादेव भ्रियमाण्यत्वात् (१) । उक्ष्टतपनो यतय कुद्धा यमीक् ते स तदेवोग्रविषयरीतो भ्रियते ते दृष्टिविषा (२) । विरसमप्यशन येषा पाणिपुटे निक्ति कीररसगुण्वीर्यपरिणामिता भवते येषा धा वचाति ओतृणा ज्ञीरवत् स्वीणाना सत्तर्पकाणि भवन्ति ते ज्ञीरासाविण (३) । येषा पाणिपुटे पतित आहा । नीरसोऽपि मधुररस द्वीयपरिणामिता भवते येषा वा वचाति आतृणा दुखार्दितानामिष मधुरगुणं पुष्णित ते मध्यासाविण (४) । येषा करपुट प्राप्त जलतकादिकमिष वृतपृष्टिं करोति वृतं भवति अथवा ओतारोऽस्मामिष् तमा स्वादित वृतवपृष्टिं तेषा करोति ते सर्पिरसाविण (४) येषा करपुट प्राप्त भोजन यिकचिदिप अमृत भवति येषां वा वचनानि प्राणिनाममृतवदनुप्राहकाणि भवित तेऽमृतासाविण (६)।

िक्रियागोचरा ऋढिर्बहुविधा ऋषिमा १ महिमा २ लिघमा ३ गरिमा ४ प्राप्ति ५ प्राकाम्य ६ इशिल ७ वशिल ८ अप्रतिवात ६ अन्तर्धानं १ कामरूपिय ११ इत्येवमादि । तत्र ऋषुशरीरविकरणं ऋषिमा । विसन्छिद्रमिष प्रविश्याऽऽतीत उपविशेत् तत्र चक्रवर्तिपरिवारिवभूति स्जेत् (१) । मेरोरिष मह तरशरीरिवकरण महिमा (२) । वायोरिष लघुतरशरीरता लिघमा (३) । वज्रादिष गुरुतरदेहता गरिमा (४) । भूमी स्थित्वाऽङ्गुल्यग्रेण मेरुशिखर दिवाकर दिस्पर्शनसम्यय प्राप्ति (५) । ऋण्यु भूमाविव गमनं, भूमी जल इयोन्मजन निमजनकरण प्राक्तम्यम् । अनेकजातिक्रियागुणह्रव्यादीना स्वागाद्विक्रमिस च निर्माण प्राकाम्यम् । सन्यादिक्रपमिति केचित् (६) । त्रैलोक्यस्य प्रमुता इशित्वम् (७) । सवजीववश्रीकरणलिक्ववश्रीत्वम् (८) ।

१ स प्र वधा प्राधिमां दुवैलानां चीरं पुष्टि नयति इस्यधिकः पाठ ।

श्राद्रिमध्ये वियतीय समनमप्रतिचातः ( ६ ) । श्राहरयरूपता श्रान्तर्भानम् (१०) । युगपदनेकाकाररूपविषरण शक्तिः कामरूपित्वम् । यथाश्चित्तपितैकमूर्तामूर्ताकार रवांगस्य मुहुर्मुहःकस्यां कामरूपित्वमिति वा (११) ।

स्त्रेत्रियासा द्रेषा-अस्तियामहानसा १ असीख्महालयाश्चिति २। लाभान्तरायस्योपशम्यकर्ष प्राप्तेम्यो यतिम्यो यता मिस्ता दीयते ततो माननास्क्रधरस्कृत्थानरोऽपि यदि मुंजीत तदिवसे नाम स्त्रीयते ते असीख्महानसा (१)। असीख्महासयतः प्राप्ता यतयो यत्र हस्तचतुष्टयमात्रावासे वसन्ति तत्र देव मन्ध्य तिर्यग्योनय सर्वे निवसेयु परस्परमनाधमाना सुस्तमासते तेऽस्तिख्महास्त्रया (२)।

क्रियाविषया श्रृद्धिर्दिधा—चारणत्व आकाशगामित्वं चेति । तत्र चारणा अनेकिवधा —जल १ जंबा २ तन्तु ३ पुष्प ४ पत्र ५ बीज ६ श्रेणि ७ अधिशिखाद्यालम्बनगमना ८ । जलमुपादाय वाप्यादिषु अप्काि यिकवीबानविराधयन्तो भूमाविव पादाद्वार निद्धपकुशला जलचारणा । भूमेवपरि आकाशे चतुरगुलप्रमाणे जक्कोत्लेप निद्धप शीककरग्रपटको बहुयाजनशतमाशुगमनप्रवणा जधाचारणा । एवमितरे च वेदितव्या । पयकावस्थाना वा निषण्णा वा कायात्वगशरीय वा पादोद्धार निद्धेपणविधिमन्तरेण वा आकाशगमन कुशला आकाशगमिन । एव श्रृद्धिप्राप्ता आचार्यापाध्यायवर्वसाधवोऽपि श्रृद्धिशब्देनोच्यन्ते । प्रस्थप्रमितं धान्यं प्रस्थ इति यथा तथा श्रृद्धिप्राप्ता मुनयोऽपि श्रृद्धय । श्रृद्धीनामीश श्रृद्धीश (६६)।

भूतनाथ — भूताना प्राणिना देविवशेषाणा च नाथ स्वामी भूतनाथ । भूतै प्रथिव्यतेवेवायु भिश्चतुर्भिभूतैदेपलक्ति। नाथो भूतनाथ । श्रातीतानामुपलक्षणात् वतमानभिवध्यतां च नाथ भूतनाथ । श्रायवा भूवि प्रथिव्या उता सन्तानं प्राप्ता प्रथिव्या व्याप्ता ३ वे ते भूता तेषा नाथ भूतनाथ (६७)। भृतभृत्—पूर्वोत्तो भूतशब्दाथ । भूतान् विभक्ति पालयित भूतभृत् (६८)।

#### गति पाता वृषो वर्षो मत्रक्रच्छुभत्तक्त्य । लोकाध्यक्षो दुराधर्षो भव्यवन्धुनिवत्स्तक ॥ ६८ ॥

गति —गमन शनमात्र गति सर्वेषा श्रातिमथनसम्थों वा गति । श्राविष्टलिंग गति शरणम् (६६)। पाता—पाति रचति दु लादिति पाता रचक (७)। वृष —वर्षात धर्मामृत वृष । नाम्यु पश्रमिकगश्चां क (७१)। वर्ष — त्रियते वर्ष । स्वराध । सेवायातदेवेन्द्रादिमिवेष्टव इत्पर्थ । वर्षों वर यीया मुचि लक्ष्यामिलपणीय इत्यथ । मुख्यां वा वर्ष (७२)। म श्रकृत् —मन्त्र श्रुतं कृतवान् मन्त्रकृत् । मिथ्यादृष्ट्यस्तु मन्त्र च शारिराद्ध्यायादिलच्या वेदं म त्र भयान्ति (७३)। श्रुभलच्या —श्रुभानि लच्च पानि यस्य स श्रुभलच्या । कानि तानि श्रुभलच्यानीति चेदुच्यन्ते —पाणिपादेषु श्रीवृच्च शख श्रव्यं स्वित्तक श्रव्युश्च तारणं चामर छत्र श्वेतं सिंहासन ग्रज मत्त्यों कुभौ कच्छप चक्र समुद्र सरोवर विमान मवनं नाग नारी नर सिंह् बाण्य धनु मेद इन्द्र गंगा नगर गोपुर चन्द्र सूर्यं जात्यश्च वीणा व्यजन वेशु मृदक्ष माले इट पद्दूल नृपा पक्षशालिच्य वन सफल रक्षद्वीप वक्र भूमि महालच्मी सरस्वती सुर्यभः वृक्षभ चूवारलं महानिधि कल्पवल्ली धन अम्बृवृद्ध ग यह नद्ध्याणि ताग्क राजस्वन्तं प्रद्वा सिद्धार्थं तह प्रातिहार्याणि श्रष्टमंगलानि जन्तं रेखादीनि श्रयानि च श्रुभलच्चानि श्रष्टशतम् (७४)। स्रोका ध्यक्ष —लोकाना प्रजानापथ्यत्व प्रत्यदीभृत ।

#### आरामं वस्य परयन्ति न तं परयदि कार्य ।

तद्धत् सर्वेषां प्रत्मदत्त्वात् । अयवा लोकानां अध्यक्षे लोको परिमुक्त राजनियोगिकमाकाध्यस् वत् । अथवा लोकास्त्रीणि भुवनानि अध्यक्षाणि प्रत्यक्षाणि यस्पेति लोकाध्यक्ष । अथवा लोकेम्य प्रसाम्य

१ द यथानिलिनितैकमृत्तांकार । २ स म कड्डांचळालचारकी खलाधी सन् वापी गरवा तन्मध्यादगातितं गृहुन् त वर्ल कमयब्लुभविष्ट सत् काकिमादास्थ्यात्माञ्चकं भवति इत्यिकिः पाठ । ३ द भाषा । ४ द चेदुक्वते । ५ द राव नियोगिकं नाकाष्यवच्या ।

अधिकानि अक्षीचि शानतत्त्वपानि तोचनानि यत्येति लोकाध्यत्त (७५)। दुराधर्षे — दुंलेन महता क्ष्मेनापि आसमन्तात् धर्षित् पराभवितुमशक्यो दुराधप । ईषब्दु-ससुस्कृष्यक्रिकाक्षेषु सन् प्रत्यकः (७६)। अध्यवक्षु — भव्याना रत्तत्रययोग्याना बन्धुवपकारक भ यवन्धु (७७)। निरुत्सुक — त्रियप्रकृतिरित्यर्थ (७८)।

#### धीरो जगद्धितोऽजन्यस्त्रिजगत्यरमेश्वर । विश्वासी सर्वसोकेशो विभवो भुवनेश्वर ॥६६॥

धीर — ध्येय प्रति वियं बुद्धिमीरयति प्रेरयतिति थीर । श्रयं यस्मै दित्सा दातुमिच्छा मवति थीर । तिर्दे दाजातोदीनार्यत्वाच्छोगे चतुर्थी कथं न भ ति १ सत्यं यस्मै दित्सा दातुमिच्छा मवति तत्र चतुर्थी भवति । परमेश्वरस्तु स्वभावेन बुद्धि ददाति नित्वच्छ्या, तस्या माइजनितत्वात् । स तु मोहो भगवति । वते तेन लिंगात् धष्टी भवति सम्बन्धमात्रविविद्यात्तात् (७६) । जगद्धित — जगता हित जगद्भयो वा हितो जगद्धित स्पृटमेतत् (८) । श्रज्ञच्य – न जेतु केनापि इन्हादिना काम-कोध मोह-लोमादिना वा शक्य श्रज्ञच्य । इक्ये य स्वरवत् स्वराध (८१) । श्रिजग परमेश्वर — त्रयाखा जगता परम उत्कृष्ट ईश्वर स्वामी त्रिजगत्यरमेश्वर । श्रयं वा त्रिजगता परा उत्कृष्टा मा लच्मीस्तस्या इश्वर त्रिजगत्यरमेश्वर (८२) । विश्वासी— विश्वासो विद्यते यस्य स विश्वासी । तदस्यास्तीति मस्वं व्याप्त । श्रयं विश्वासी । त्राप्त विश्वासी । नाम्ब्यजातौ विकिस्ताच्छीक्ये (८३) । स्वश्वाकेश — सर्वस्य लोकस्य त्रीलोक्यित्यत्राणिगणस्य इश प्रमु सर्व लोकरा (८४) । विश्वास — विगतो मद्य संवासे यस्य संविमवं । श्रयं विशिष्टो भवो ज म यस्य संविमवं (८४) । स्वश्वाक्वर — मुष्तस्य त्रेलोक्यस्य ईश्वर प्रमु मुवनेश्वर (८६) ।

#### त्रिजगद्वल्लभस्तुङ्गस्तिजगन्मगलोदय । धमचकायुध संघोजातस्त्रलोक्यमगल ॥ ॥

त्रिजगहरुताथ — त्रिजगता बल्लमोऽमीष्ट त्रिजगहल्लम (८७)। तुङ्क — उन्नत विशिष्टपल दायक इत्यर्थ (८८)। उक्तञ्च —

तुंशात्फक्ष यत्तद्किंचनाम प्राप्य समृद्धान धनेश्वरादे । निरभसोऽप्युमतमादिवाद्वीकापि निर्याति धुनी पयोधे ॥

श्रिक्षग्रन्मग्रहोदयः श्रिक्गता त्रिभुवनस्थितभव्यजीयाना मगलाना पचकल्याणानामुद्य प्राप्ति र्थस्मादसौ त्रिकगमगलोदय । तीथकरनामगोत्रयोर्मकाना दायक इत्थर्थ (८६)। ध्रमस्यकायुध — धर्म एव चक्रम् पापार्यातस्थ कत्यात् धर्मचक्रम्। धमचक्रमायुध शस्त्र यस्यासौ धर्मचक्रायुध (६)। उक्तस्य—

पापसरातिधर्मी ब धुर्जीवस्य चेति निश्चित्वन् । समय यदि कानीते क्षेत्रो ज्ञाता भूवं भवति ॥

सद्योजात — सद्यत्स्काल स्वर्गात्प्रस्थत्य माद्वर्गमें उत्पन्नत्वात्सद्योजात (६१)। उत्तन्न-

सद्यो जातमुर्ति विभ्रत्स्वर्गावतरस्रेऽच्युतः । त्वमद्य वामर्ता भारते कामनीयकमुद्रहस् ॥

बेलोक्यम गल - वेलोक्यस्य मग सुख लाति ददाति मल वा गालयति इति वेलोक्यमंगल (६२)।

## बरकोऽप्रतिबोऽक्केचो दशीयानसम्बद्धरः । सङ्घानामो निरीपम्यो वर्मसाम्राज्यनायकः ॥ऽ१॥

सरद् — मरमग्रीष्टं स्वर्गं मोत्त् च ददाति घरद (१३)। अञ्चातिष्यः - अविद्यमान अतिष कोषो यस्य त अप्रतिष (१४)। अच्छेषाः - न छेतुं सस्य अच्छेष (१४)। ददीयान् - अतिस्योग इटः इटीयान् (१६)।

> पृषु सृषुं रहं चैव सृशं च कृशनेव च। परिपूर्व वृष्ठं चैव वडेतान् रविधी स्मरेत् ॥

भश्यकर — न भयंकरो रोह श्रमयकर । अथवा अभयं निर्भय करोतीति श्रभ्यकर (६७)। महाभाग — महान् भागो राजदेय यस्य च महाभाग । अथवा महेन पूजया आसमन्ताद् भज्यते सेव्यते महाभाग (६८)। निरीपम्य — निर्गतमीपम्य यस्य च निरीपम्य (६६)। धर्मसाम्राज्यनायक — धर्म एव साम्राज्यं चक्रवर्तित्वम् तस्य नायक स्वामी धर्मताम्राज्यनायक (१)।

नाथशतमेतिदित्य निजनुष्यमुसारती सपाः विवृत्तम् । सवसलनाशहेतु भव्यजनेभीवितं भवति ॥ विधानन्दिसुनीन्द्राःसंजात सवस्रिसुबाहेतु । श्री कुन्दकुन्दवंशे श्रुतसागरस्रिरिष्ट जयतु ॥

इति नाथशतनामा पंचमोऽभ्याय समाप्त ।

# अथ पहो ऽध्याय

बोगी प्रव्यक्तनिर्वेद साम्यारोद्दशस्परः। सामयिकी सामयिको निःग्रमाद्दाऽप्रतिकमः॥ ५५॥

योगी—योगो प्यानसामधी अष्टाका विद्यते यस्य स योगी। कानि तानि अष्टाक्कानि ? यम निय मासन प्राचायाम प्रत्याहार घारचा प्यान समाध्य हति । तत्र यमो महावतानि पञ्च । कानि तानि ? प्राचा तिपातिवरित ? अनुत्वियति २ स्तेयवियति ३ अक्षच्य ४ आक्षिञ्चन्यम् ५ । र्यात्रमुक्तिपरिहारासुव्यत पश्चम् (१) कालमर्यादासहितं वत नियम (२)। (आसनं) उद्धासनं पद्मासनं च (३) प्राचायामो वायु रोष (४) विषयम्य पञ्चम्य ऐत्वियम्यो मन पश्चात् आनीष सलाटपद्व आहंमच्रोपरि स्थाप्यते प्रत्याहार (५) घारचा पञ्चविषा । सा शा ! तिर्यक्तोक सर्वोऽपि स्थायने जिन्त्यते । तन्मच्ये जम्बूदीपः सहस्रदल कमलं चिन्त्यते तन्मच्ये महामेव कर्ष्यका चिन्त्यते । तहस्रदल कमलं चिन्त्यते । तत्र विकोचामधिमण्डल मध्येरपः रक्तरवैद्वितं कोग्राप्रेषु स्वस्तिकत्रयसहितं चिन्त्यते । तन्मच्ये उपविधोऽहमिति चित्यते । नामी शोडशहल कमलं चिन्त्यते । तत्कर्तिकाया आह जिल्तित चिन्त्यते । तत्कर्तिकाया आह जिल्लित चिन्त्यते । तत्कर्तिकाया आह जिल्लित चिन्त्यते । तत्कर्तिकाया स्थापति स्थापति चन्त्यते । तत्कर्तिकाया स्थापति स्थापत

चिन्यते । सर्वकारेग्यो रक्ताप्रिमडलस्थितेग्योऽप्रिक्वाला निर्मच्छन्यश्चित्यते । तामि शरीर दशते विश् अभ्यत्तरे श्चष्ट श्रद्धारियतरेफात्मूव घूमो निर्मच्छन् चिन्त्यते । तमध्यास्मुलिक्का निगच्छन्तश्चित्यन्ते । ताभिखदलं कमल दशते । इति शरीर कर्माणि च मस्मभूतानि चिन्त्यन्ते । टकोत्कीर्णस्फिटिकविम्बस्टश श्चात्मा स्थित इति चिन्त्यते । इति श्चाग्नेयोधारणा । तदनन्तर वायुमण्डल चिन्त्यते तेन तद्धसम उद्घा यते । इति माधतीधारणा । तदनन्तर वस्णमण्डल चिन्त्यते तेनात्मा प्रदाल्यते । इति वाख्यी श्चारणा । तदनन्तर समवस्त्यामिकति श्चा मा केवलशानमंडित कोटिमास्करतेजा निम्नथादिभिद्धादशग्या नम्यमानश्चित्यते । इति तात्विकिधारणा । एच पश्चिषा धारणा (६) । श्चात्त्र-रोद्वपरहारेण यत् धर्मशुक्क यानद्वय क्रियते तद्धवानम् (७) । श्चात्मरूपे स्थीयते जलम्दत्वय्वत् निश्चलेन भूयते स समाधि (८) । एक्मश्चक्को योगो यस्य विद्यते स योगीत्युच्यते (१) । उक्तञ्च—

> तस्वे पुमान् मन पुंसि मनस्यक्षकदम्बद्धम् । यस्य युक्त स योगी स्थान्न परेच्छानुरीहित ॥

प्रव्यक्तिनचेंद् — प्रव्यक्त स्फुटो मुखकमलिकासस्चितो निवेंद ससार शरीर भोगवैराग्यं यस्य स प्रव्यक्तिनचेंद (२)। उक्तञ्च—

> भवतश्वभोयविरत्तमश्च जो मप्पा "काएइ। वासु गुरुको वेदलडी ससारिणि तुष्टइ॥

साम्यारोह्णतत्पर — सम्यस्य समाधेरारोहणे चटने तत्पर श्रनन्यवृत्ति साम्यारोहणतत्पर (३)। उत्तर्य-

> साम्य स्वास्थ्य समाधिश्च योगश्चेतोनिरोधनम् । शुद्धोपयोग इत्येते भवन्त्येकार्यवाचका ॥

सामयिकी—सर्थजीवाना समतापरिणाम सामयिकम् । सम्यक् श्रय समय शुभावहो विधि जैनधर्म समय एय सामायिकम् । स्वार्थे शैषिक इक्ण् । सामयिक सर्वधावद्ययोगिवरितलज्ञ्ण विद्यते यस्य स सामयिकी । श्रथवा सा लद्दमीर्भाया यस्य स सामाय सर्वर्षि (दि ) समूह स विद्यते यस्य स सामायी । सामायी एव सामायिक । स्वार्थे क । सामायिका गर्णधरनेवसमूहा विद्यते यस्य स सामायिकी । इक्ण् (५) । सामायक —समये जैनधर्म नियुक्त सामयिक । इक्ण् (५) । नि प्रमाद — निर्गत प्रमादो यस्य स नि प्रमादः । (५) । उक्तञ्च—

विकहा तह य कसाया इ दिय शिहा तहेव पराओ य । चहु चहु परामेगेगे हाति पमादा य पराश्वरसा॥

अभातकम — न विद्यते प्रतिकमो यस्य स अप्रतिकम । इतदोषिनियकस्या प्रतिकमयाम् । ते द्व दोषा स्वामिनो न विद्यन्ते तेन प्रतिकमयामिप न कराति ध्यान एव तिष्ठति तेन अप्रतिकम (७)।

> यम प्रधाननियम स्वभ्यस्तपरमासनः। प्राखायामञ्जल सिद्धप्रत्याद्वारो जितेन्द्रिय ॥७३॥

यम — यमो यावजीवनियम , तद्योगात् स्वाम्यपि यम , सर्मसावद्ययोगोपरतत्वात् (६)। प्रधान नियम — प्रधानो मुरयो नियमो यस्य स प्रधाननियम (६)। उक्तञ्च—

१ द म्बाभे शीवक्ष्यू।

निवसी यस्त्र विदिशी द्वेषा सीगोपकोगसंदारे । निवस परिमितकाको वासक्वीर्थ यसी क्रियरो ॥

स्थ श्यस्तपर मासन — युष्टु श्रतिशयेन श्रम्यस्तमनुशीलितं श्रासनं पश्चामनं येन स स्वम्यस्त परमासन । किञ्चित्नकोटिपूर्वपर्यन्तं मग्रवान् स्वस्तु पद्मासनेनोपिक्सो हि धर्मोपदेश ददाति । जवन्येन त्रिंशद्वर्षपर्यन्तमेकासनेन पद्मासनेन तिष्ठति । सध्ये नानाविषकालपर्यन्तं ज्ञातस्यम् । श्रथवा सुष्टु श्रति श्रयेन श्रम्यस्ता मुक्ता या परमा परमलक्ष्मीस्ता श्रस्यति त्यवति नि कमग्रकाले य स स्वम्यस्तपरमासनः (१) । प्राणायामव्यम् — प्राणायामे कुम्मक पूरक रेचकादिश्वस्यो वासुप्रवारे (चर्मा) विक्तो विक्यस्थ प्रवीण प्राणायामव्यम् । विक्त चन्नु वस्तो इति तद्वित चन्नुप्रस्वयं (११) । तथा चोक्तम्—

मन्द मन्द किपेड्रायु मन्द मन्द विनिक्षिपेत् । न स्वशिद्धायते वायुन च शीम्रं विमुख्यते ॥

तथा चोक्तम्-

यासविधिकाउ सासवा अवरि अच्छ विकाइ। तुह्ह मोहु तडिसि तक्षि मशु विकायका आई॥

सिद्धप्रत्याहार — सिद्ध प्राप्तिमायात प्रत्याहार पूर्वोत्तनिषय बीजान्तरललाटस्थापन मनो यस्य स सिद्धप्रयाहार (१२)। जितेद्रिय जितानि विषयसुखपराङ्मुखीवृतानि इन्द्रियाणि स्पर्शन रसन प्राण् चन्नु श्रोत्र लन्न्णानि येन स जितेन्द्रिय (१३)। निरुक्त तु—

जित्वेन्द्रियासि सर्वासि यो वेश्वास्मानमात्मना । गृहस्यो वानप्रस्थो वा स जितेन्द्रिय उच्चते ॥

धारणाधीश्वरो धमध्याननिष्ठ समाधिराट्। स्फुर समरसीमाव पकी करणनायक ॥७४॥

धरणाधीश्वर — धारणा पूर्वोक्ता पञ्चिषघा तस्या श्राधीश्वर समर्थो धारणाधीश्वर । श्रथवा धारणा जीवाना स्वर्ग मोत्त्रयो स्थापना तस्या धानु द्विधीरणाधी भ्रयनीवाना स्वर्ग मोत्ते च स्थापना बुद्धिस्तस्या ईश्वरो रक्षत्रयदानसमथस्तद्विना तद्द्वयं न भवताति कारणात् धारणाधीश्वर मोत्त्रहेतुरकत्रय बुद्धिदायक इत्यय (१४)। इत्यनेन —

श्रको जन्तुरनीकोऽयमास्मन सुख दु खयो । ईरवरप्रस्ति गच्छेस्वर्ग वा स्वस्नमेव वा॥

इति निरस्तम् । धमध्यानिष्ठ — धर्मध्याने आज्ञापायिषाकसस्थानिषचयलज्ञ्यो न्यतिरायेन तिष्ठतीति धर्मध्यानिष्ठ (१५) । समाधिराट — धमाधिना शुक्लध्यान केवलज्ञानलज्ञ्योन राजते शोमते समाधिराट् (१६) । स्फुरन्समरसीमाय — स्पुरन् आतिरायेन चित्त चमत्कुर्धन् समरसीमाय सर्वे जीवा शुद्धबुद्धकस्वभावा इति परिणाम समरसीमायो यस्य स स्पुरत्यमरसीमाव । अथवा स्पुरन् आत्मिन समरतीमाव एकलोलीमावो यस्य स स्पुरत्समरसीमाव (१७) । एकी — एक एव श्रद्धितीयसकत्य विकल्प राहेत आत्मा विद्यते यस्य स एकी । अथवा एके एकसदशा आत्मानो जीवा विद्यन्ते यस्य स एकी (१८)। उक्तश्र वेदान्ते —

> यस्मिन् सर्वाधि भूतानि आसीवाभूद्रिजानतः । तत्र को मोह क शोक एकस्वमृतुपरवतः ॥

करणानां पञ्चानांभिनित्रयांचां मन पष्टानां स्व-स्वविषयगमननिषेषे नायक समर्थ करणानायक । श्रथवां कम्बाशब्देन परिणामा उन्यन्ते तेषां त्रिविधानामपि नायक प्रवर्तक । (१६)। तथा चोक्तं जनसेनपादैः—

करवास्यवाद्यास्यव्यक्तवेऽववदानि वै। स्वान्यवृति स्वाधंसज्ञावज्ञैग्तुकमाद् ॥
करवा परिवामा वे विभक्ता प्रयमे क्वो। ते मवेपुर्द्वितीयेऽस्मिन् क्वोऽन्ये व प्रवन्ध्या ॥
द्वितीयक्वासम्बन्धिपरिवामकदम्बक्यः । तक्षाम्यव तृतीये स्यादेवमावरमध्याद् ॥
तत्रसाध प्रवृत्ताक्ष्ये करवा तक्षिर्व्यते । अपूर्वकरखे नवं ते इपूर्वाः प्रतिकृत्यम् ॥
करवो त्वित्वत्वाक्षये न निवृत्तिरहौँगिनाम् । परिवामैर्मिथस्ते हि समा भावा प्रतिकृत्वम् ॥
तत्राच करवो नास्ति स्थितिवाताश्च प्रक्रमः । हापयन् केवल शुक्तथन् वन्ध स्थित्यनुभागयो ॥
अपूर्वकरवोऽन्येवं किन्तु स्थत्यनुभागयो । इन्यादम् गृण्यभ्रयया कृतम् संक्रमिनजेरे ॥
तृतीये करवोऽन्येव घटमान पटिष्ठची । अकृत्वान्तरमुव्वित्रकं वास्यद् धातेनकेन योगिराट ॥
ततोऽद्यी च क्वायस्तिन् हन्यादभ्यात्मतत्वित् । पुन कृतान्तर शेषा प्रकृतीरप्यनुक्रमाद् ॥
सरवक्षाक्रिया कृष्टिकरवादिश्च यो विधि । सोऽत्र वाव्यस्तत स्व्भससम्परायत्वसंभय ॥
स्वस्तिकृत ततो लोभ जयन् मोह व्यक्तिष्ट स । करितो ह्यरित्वोऽपि सुक्रयो विजिगीवुणाः ॥

एवमध प्रवृत्तकरण् श्रपूर्वकरण् श्रनिवृत्तिकरण्तस्यास्त्रयः करणास्तेषा नायक प्रवर्तक करण्नाथक इत्युच्यते (१६)।

नित्र थनायो योगीन्द्र ऋषि साधुर्यतिमुनि ।

महर्षि साधुर्योरेयो यतिनायो मुनीश्वर ॥७४॥
निर्द्रम्थनाथ —निर्द्रथानां चतुर्विषमुनीनां नायो निर्द्रथनाथ । उक्तज्ञ—

निश्रन्था शुद्धसूत्रोत्तरगुण्यसिक्षियेंऽनगारा इतीयु संज्ञां ब्रह्मादिषसेंब्रह्मय इति च वे बुद्धिक्वन्यादिसिद्ध । श्रेण्योरारोह्यार्थे वर्तय इति समग्रतराज्यक्वोध वे मुन्याक्षयां च सर्वान् प्रसुमह इह तानर्धयामो मुसुकृत् ॥

निग्रन्थनाथ इति द्वादशागुग्रस्थानवर्ती । ब्रह्मादिधिद्विगित कोऽथ १ बुद्धिल प्या श्रोषधल प्या । च ब्रह्मार्षि । विक्रियाल प्या श्रदीग्यमहानसालयल ध्या च राजिषि । वियद्गमनल ध्या देविषि । केवलज्ञान बान् परमर्षि (२) । उक्तञ्च—

> देशम्यक वर्केवसम्बद्धि मुनि स्याद्यक्षि प्रोद्ध तद्धि राक्षंद्रश्रसियुग्मोऽर्जान श्रेतिरनगारोऽपर साधुरुकः । राजा बद्धा च देव परम इति ऋषिवि क्रियाऽचीयाशक्ति प्राप्ती बुद्धभीषधीशो विषद्यनपदुविश्ववेदी क्रमेया ॥

योगीन्द्र —योगिनां ध्यानिनामिन्द्र स्वामी योगीन्द्र (२१)। ऋषि —रिवी श्याची गसी। श्रूपिति गच्छिति बुद्धिश्रुद्धि श्रीपधिद्धि विकिथिदै श्राचीग्यमहानसालयिदै वियद्गमनिदै केवलशानिदै श्राप्तिति श्रूपि । ग्रनाम्युपधा चि । श्रथवा स्वि चीव श्रादाम-संवरक्यो (२२)।

१ व लक्षीकृत ज लचीकृतं। २ मकापुराख पर्वे २ क्षीक २४६ २६ ३ ज भद्रया। ४ ज जनयति। ५ व ऋषि।

## रेक्यास्त्रोधारस्थानास्विमादुर्वनीतिसः । मान्यस्थानास्विकान्तरं सद्दिः चीत्वेते सुवि ॥

साधु- 'साधयति रजनपामिति साधु । इत्या पा कि मि स्वदि साध्य सूरविष जनि वरि वटिन्य उच्छ। (२३)। यति --यतते यतं करोति रजनमे इति यति । सर्वश्रातुम्य इ (२४)। निरुक्त तु-

य पापपाक्रमासाय मतते स यतिभवेत् ॥

मुनि — मन्यते जानारित प्रत्यस्त्रमायोन चराचर जगादिति गुनि । सन्यते किनत उच (२५)। अक्षि — महाश्रायो ऋषि ऋषि ऋषि स्मार्थि (२६)। उक्तञ्च—

रिसिक्षे रिक्षि<sup>र</sup>पवस्था सु**थियो प्रवस्यकाशिको शे**या । जङ्गो कसायमङ्गा सेसा अस्यारण भविषा ॥

साधुधीरेय — साधना रकत्रयसाधकानां धुरि नियुक्त साधुधीरेय । स्माधाहेरेक्ष् (२७) । यतिनाथ — यतीना नि कथायाणां नाथः स्वामी यतिनाथ (२८)। तथा च सीकिक साक्यम्—

पश्चिमां काकचांडास पशुचांडासगद्भ । यतीनां कोपचांडास सर्वेचांडासभिन्छक ॥

मुनीश्वर — मुनीना प्रत्यक्कानिनामीश्वरो मुनीश्वर ( २६ )।

महासुनिमहामीनी महाध्यानी महाबती । महाक्षमो महाशीलो महाशान्तो महावम ॥७६॥

महामुनि — महाश्रासौ मुनि प्रत्यक्षशानी महामुनि (३)। महाश्रीनी — मुनिषु शानिषु भवं मौनम्। मौनं विद्यते यस्य व मौनी। महाश्रासौ मौनी महामौनी। वर्षसहस्वपर्यन्तं खल्वादिनायो न धर्मभुष दिदेश। इदृश स्थामी महामौनी भण्यते (३१)। महाध्यानी — ध्यान धर्म शुक्क प्यान इय विद्यते यस्य म ध्यानी। महाश्रासौ ध्यानी महाध्यानी (६२)। महाव्यानी — महावतानि प्राचातिपातपरिहारान्तवचन परित्यायाचौर्यवतब्रह्मचर्याकंचन्य रजनीमोजन परिहारलच्चानि विद्यन्ते यस्य व वती। महान् इन्द्रादीनां पूज्यो वती महावती (३३)। महाद्याम — महती अनन्यसाधारखा द्यामा प्रशमो यस्य स महाद्यम (३४)। उत्पन्न

मामुद्दीऽई इसी नैच इसी वा न दिचाहत । मारिती न इसी चर्मी मदीबीऽनेन बन्धुना ॥

महाशित —महान्ति श्रष्टादशसहस्रगण्यनानि शीलानि स्तरज्ञ्योपाया यस्य स महाशोल । कानि तानि श्रष्टादशशीलसहस्राणीति चेयुच्यते — आशाधरमूलाचारश्रन्थे चतुर्याभ्याये एकस्तरपिकशत्ततमे स्ठोकेऽय विचार ।

कीस जनपरिरक्षस्युपैतु शुक्रयोगकृषितिपरहतिम् । संज्ञानविरतिरोधौ स्मादियसस्वात्सयं क्रमदीं ॥ गुव्या संयसविकस्पा , शुक्रयः कायसंबना । सेन्याऽहिंसाऽऽकंपिरानिकसास्त्रज्ञान्तां ॥

१ शतिषु साध्यति'। २ स संपनका

शुभयोगवृत्ति उपैतु-शुभमनोवचनकाययोगा १। इतर हति उपैतु-श्रशुभमनोवचनकायान् श्रीन्
शुभमनता इन्तु इति श्रीण । अशुभमनोवचनकायान् शुभवचता इन्तु इति यट् । अशुभमनोवचनकायान्
शुभकायेन इन्तु इति नव । एते नव संश्रामिगु ियाता यट्त्रिंशत् । ते इन्तिये सह गुणिता अशीत्यिषकं शतं
१८ । इमादियममलात्ययम् पृथ्वी अप् तेको वायु वनस्पति इन्तिय श्रीन्तिय चतुरिन्तिय असंशिविक्तिपंचेन्तिय इति
दशमिगु ियाता अशदशशतानि भवन्ति १८ । इमादींअ—उत्तमस्मादिमिदशमिगु ियाता अशदशा सह
स्वाणि भवन्ति १८ । अथवा अशीत्यिषकद्विशताप्रसप्तदशसहसािण चैतन्यसम्बन्धीनि भवन्ति १७२८ ।
विश्वत्यिषकस्प्रशतानि अचैतन्यसम्बन्धीनि ७२ । देवी मानुषी तिरक्षीति तिस्व कृतकारितानुमतगुणिता
नव ६। मनोवचनकायगुणिता सप्तविंशति २७। स्पश्यस्य धवणशब्देगु ियाता पचित्रंशदिषकं शत १३५ ।
इत्यमावगुणिता सप्तत्यिषके इ शते २७ । सशामिगु ियाता अशीत्यिषक सहस्व १ ८ । अनन्तानुबन्धि
अप्रत्याख्यान प्रयाख्यान सन्त्वाचिक देशते १० । सशामिगु ियाता अशीत्यिषक सहस्व १ ८ । अनन्तानुबन्धि
अप्रत्याख्यान प्रयाख्यान सन्त्वाचिक इस्ति । अधिता अशीत्यिषकदिशतस्प्रदशसहस्वाणि भवन्ति १७२८ ।
इति चेतनसम्बन्धियो । अचेतनकृतभेदा कथ्यन्ते—काष्ठ पात्राय लपकृता िक्रय मन कायकृतगुणिता
पट । कृत कारितानुमतगुणिता अधादश १८ । स्पर्शादिपंचगुणिता नर्वात ६ । इत्य-भावगुणिता अशी
त्यां शतं १८ । कथायैक्षतुभिगु ियाता विशत्यिषकानि सप्तशानि ७२ । एकत्र १८ । अथ गुणा
कथ्यन्ते ८४ ।

हिंसा 'अनुतंत्र तथा स्तेय व सैथुमं च १ परिग्रह १ । कोधारयो जुगुप्सा च भय १ भप्परती १ ति १ ॥ मनोवाकायबुष्टत्वं १ भिष्यात्वं १ सममादकम् । पिसुनत्वं १ तथाऽकानमचार्यां वाऽप्यनिग्रह २ ॥

तेषा वर्जनानि एकविशति । २१ श्रातिकम व्यतिकम श्रातिचार श्रनाचारैश्चतुर्भिगु णिताश्च तुरद्यीति ८४ । दशकाय-स्थमेगु णिताश्चतुरशीतिशतानि ८४ । ते श्राकपितादिभिदशभिगु णिताश्च तुरशीतिस्हस्राणि ८४ । दशक्षमेंगु णिताश्चतुरशीतिलक्षा ८४ । श्राकपितादीना दशाना गाथा यथा—

आकंपिय अग्रुमाशिय जं दिह बायरं च सुहुम च । शृण्यां सहाउत्तय बहुजग्रमध्यत्त तस्सेवी ॥

दशकायसंयमा के १

पथस्थावररका विकक्षक्षयरका पर्वेन्द्रियसक्यसक्ती । तक्षका इति दश दश स्थासंबद्धान वदे ॥

> इत्विविसयाहिकासो अगर्विमोक्को य प्रशिद्रससेवा । संसत्त्रक्षसेवा तर्हिष्याक्रोपणं चेव ॥ सकारपुरकारो<sup>५</sup> अदीदसुमरणम्यागदहिकासो । इट्टविसयसेवा वि य नवमेदमिद सर्वम त ॥

एतानि नय विपरीतानि नवविधनश्चर्यारीय भवन्ति । तानि महान्ति शीलानि यस्य स महाशील (३५)। सहारहान्तः - महांबातौ शान्तो रागहेषरहित धर्ममलककंकरहितो वा महाशान्तः । अथवा महत् या पुलं अन्तः स्वभावो यस्य स महाशान्तः । अथवा महत्वा आशाया वांकाया अन्तो विनाशो यस्य स महाशान्त (६६)। उक्तञ्च-

राग हेची वदि स्वातां रापसा कि अयोजनस् । वादेव वदि म स्वातां रापसा कि अयोजनस् ॥

ग्रन्यस—

जं सुवि बहर चर्चतु सुद्ध विश्वजन्या मायतु । त सुद्ध इ.तु वि यावि बहर देविहिं कोडि रमतु ॥

ग्रन्यच---

चाझागत प्रतिप्राणि यस्तिम् विश्वमस्एमम् । कस्य किं कियदायाति वृथा वो विश्वेषिता ॥

महादम — महान् दमस्तप क्रशसिष्णुता यस्य स महादम । अयवा महान् सर्वप्राणिगण्यका लक्ष्णो दो दानं महादम । महादे महादाने मा लक्ष्मीर्यस्य स महादम (३७)। तथा चोक्तं — विश्व श्रम्भुनुनिप्रणीतायामेकाक्षरनाममालायाम् —

दो दाने पूजने चीचो दाने शौण्डे च पासके।
देवे दीसी दुरावर्षे दो मुजे दीवदेशके॥
दयार्था दमने दीने दंदश्रकेऽपि द स्मृतः।
वदे च बन्धने बोधे बासे बीचे बसोदिते॥
विदोषऽपि पुमानेष चासने चीचरे बरे।

निर्लेपो निर्श्वमस्वान्तो धर्माध्यक्षो द्याध्यजः। ब्रह्मयोनि स्वयनुद्धो ब्रह्मको ब्रह्मतस्ववित् ॥७०॥

निर्लेप — निर्गतो निर्नष्टो लेप पापं कर्ममलकलंको यस्य स निर्लेप । अथवा निर्गतो लेप आहारो यस्य स निरूप (३८)। उक्तआ—

#### रवेतज्ञच्येऽहाने चापि क्षेपमे क्षेप उच्यते ॥

निर्श्वमस्वान्त — निर्श्नम तत्वे भ्रान्तिरहित स्वान्तं मनोरयो यस्य स निर्भ्रमस्वान्त सशय विमोइ विभ्रमरहितत वप्रकाशक इत्यर्थ (३६)। धर्माध्यक्ष — धर्मे चारित्रे श्रध्यत् श्रिषकृत श्रिषकारी नियोग वान् नियुक्तो न कमपि धर्मविष्यंसं कर्त्तुं दद्यति धर्माध्यक्ष । श्रधवा धर्मस्य श्राषिश्चन्ता धर्माधि । धर्माधौ धर्मचिन्ताया श्रज्ञो शनं श्रात्मा वा यस्य स धर्माध्यक्षः । उक्तञ्च—

> धाशायम्बक चित्रसिं व्यसमेषु तसेव सः। अधिकाने स विक्रसिशायको तरि स्वतः॥

स्रयवा धर्मादौ धर्मचिन्तायामद्वायीन्द्रियाचि यस्य त धर्माध्यद्यः (४ )। उत्तञ्ज—

व्यवसिन्त्रियमित्युकं तुक्षं सीर्वयसं तथा । यको रावण तुक् वास्ता क्षानं कर्वस सुविका ॥ पासकं शकटं कीको रथस्य च विजीतकः । व्यवहारो वकार्वेषु पुरुषयं परिकर्तितः ॥ द्याध्वज — दया ध्वजा पताका यस्य स दयाध्वज । ग्रयमा दयाया ग्राध्वित मार्गे जायते योगिनां प्रत्यक्षो मवतीति दयाध्वज । ग्रयमा दया ध्वजा लाग्छनं यस्य स दयाध्वज (४१) । श्रद्धायोति — ब्रह्मग्रस्तपत्तो श्रानस्यात्मनो मोक्स्य चारित्रस्य वा योनिकत्पत्तिस्थान ब्रह्मयोनि (४२) । उक्तञ्च—

> मारमिन सोश्चे ज्ञाने प्रुत्त ताते च भरतराजस्य । ज्ञा ति सी असीता न चापरो विचारी अञ्चा ॥

स्वयंबुद्ध — स्वय झाल्मना गुक्मन्तरेगा बुद्धो निर्वेद प्राप्त स्वयबुद्ध (४३)। उक्तञ्च — विश्वित तत्त्ववा निष्पष्ठिलेहा य अविष्यायी य । विम्तुस्का सरक्ष्या विक्रम्मा होति सिद्धा य ॥

ब्रह्मक् -- ब्रह्माण्मात्मान कानं तपश्चारित्र मोच्च च जानातीति ब्रह्मक (४४)। ब्रह्मतत्वित्--ब्रह्मणो मोच्चस्य कानस्य तपरश्चारिकस्य च तत्त्व स्वरूप द्वदय मर्म वेचीति जानातीति ब्रह्मतत्त्वित् (४५)।

> पुतात्मा स्नातको दान्तो भदन्तो वीतमःसर । धमकृषायुघोऽकोभ्य मपुतात्मा सृतोक्रव ॥७॥

पूता मा—पूत पवित्र कममलकलंकराईत आत्मा स्वभावो यस्य स पूतात्मा (४६)। स्नातक — स्नात कर्ममलकलकराईत द्रव्यकर्म मावकम नोकर्मराईतत्वात् पूत प्रचालित क आत्मा यस्य स स्नातक (४७)। उक्तआ—

पुक्षाक सवशासको वकुशो अध्यक्षेत्रक । कुद्रीके स्तोकचारित्र विर्यन्थो अध्यक्षरक ॥ स्नातक केवस्रज्ञानी होषा सर्वे सपोधना ।

दान्तः—दान्त तप क्रेशसह । अयवा दो दानं श्रमयदान श्रन्त स्वभावो यस्य स दान्त (४८)। अदन्त —भदन्त इनः चनः घरणेन्द्र सुनीन्द्रादीना पूज्यपर्यायत्वाद्रदन्त । (४६)। वीतम रसर —बीतो विनष्टो मत्तर परेषा श्रमकर्मद्वेषो यस्य स्वीतमत्तर । अजेवी (५)। उत्तन्त्र गुराभद्रदेषे —

> उधु क्तस्य तपस्यस्यधिकमभिभवस्त्वच्यगच्छ्रम् कवावा प्राभूदोधोऽप्यगाञ्चो जलमिय जलधी किन्तु दुक्षमम्ये । निम्यूवेऽपि प्रवाहे सक्तिक्तिन्यमनाप्तिस्रदेशेष्यवस्य मास्तव्यन्ते स्वतुत्त्यभवति परवद्यादुजय तज्जहिहि॥

धर्मषृत्वायुधा'— धर्म एव इस स्वर्ग मोस्कलप्रदायित्वात् । धर्मषृत्वः स एव श्रायुध प्रह्रत्यं, कर्मश्र श्रुतिपातनत्वात् । धर्मषृत्वः आयुध यस्य स धर्मषृत्वायुध । (५१) । अक्तोभ्य — न होभियतु चारित्राच्चालियतु शक्य अस्तोभ्य । हेताविधि स्रति स्वराधा काश्तिस्वानासित विकरणे । इनो लोपे स्पित्म । अयवा अस्तेण केवलकानेन उभ्यते उभ्यते पूर्यते अस्तोभ्य (५२) । प्रपूतात्मा—प्रकर्षेण पूतःपवित्र आत्मा यस्य स प्रपूतात्मा । अथवा प्रपुनाति प्रकर्षेण पवित्रयति भञ्यजीवान् इति प्रभू पवित्र कारकः सिद्धपरमेष्ठी । तस्य ता लक्ष्मीरनन्तचतुष्टयं तथा उपलक्षित आत्मा स्वभावो बस्य स प्रपूतात्मा सिद्ध स्वरूप इत्यर्थ (५३) । असृतोद्भव — अविद्यमानं मृतं मरण्य यत्र तत् अपूर्तं मोस्च तस्य उद्भव उत्प सिर्यच्याना यस्मादसवम्यतोद्भवः । अववा मृतं मरण्यम्, उद्भवो जन्म । मृतं च उद्भवश्च मृतोद्भवे । न विद्येते मृतोद्भवे मरण्य जन्मनी यस्य स अमृतोद्भव (५४) ।

१ व मका। २ जा अन्यते इति पाठी नास्ति। ३ जा पूज्यते।

## मन्त्रस्तिः स्वसीम्यात्मा स्वतन्त्रो महासम्मदः। सुप्रसन्त्रो मुनाम्सोधिः पुण्यापुर्ण्यानरोषकः॥ ७६॥

मंत्रमृतिं — मंत्र ग्रामो अरहंताण इति सताच्ये मंत्रः, स एव मृतिं स्वृरूप यस्य स मंत्रमृतिः । विप्रास्त — ईवेलोजिक्कता वायव स्थ देवो व सविका प्राप्यत अहतमाय कमले इत्यादि चत्वारिशदध्यायान् मन्त्र मणन्ति । स इडिवचो मत्र पापवेदाशो । मृतिं काठिन्य हिंसाकर्म हेतुत्वात् निर्दयत्व यस्य मते स मन्त्र मृतिं । अथवा मन्त्र स्तुति स मृतिः यस्य स मन्त्रमृतिं । मन्त्र स्तुतिं कुर्वन्तो मगवन्तं प्रत्यद्धं पश्यन्तीति कारणात् मन्त्रमृतिं । उक्तक

त्रिव्होन्त्रमीक्रिमख्रिरलंकिरखंबिसरोपचुंबितम् । पाष्युगसममसं भवतो विकसक्त्रोशयदकारुखोद्रस् ॥ मस्त्रचन्द्ररिमक्रवचातिरुचिरश्चिसरांगुक्तिस्यसम् । स्वाधनियतमनसं सुधिय प्रयमन्ति मन्त्रमुखरा महत्रयः ॥

श्रथवा मन्त्रेण गुप्तभाषणेन ताल्वो ष्टाद्यचलनेनोपलिद्धिता मूर्ति शरीर यस्य स मन्त्रमूर्ति (५५)। स्वसीम्या मा—स्वेन श्रात्मना स्वयमेव परोपदेश विनैव सौम्योऽक्रूर श्रात्मा स्वभावो यस्य स स्वलौम्यात्मा (५६)। स्वतः न न पराधीन स्व श्रात्मा तन्त्र शरीर यस्य। स्व श्रात्मा तन्त्र इति कर्तव्यता यस्य। स्व श्रात्मा इहलोक परलोकलत्त्रणाद्ववर्थसाधको यस्य स स्वतन्त्र। स्व श्रात्मा तन्त्र शास्त्र यस्य स स्वतन्त्र। स्व श्रात्मा तन्त्र शास्त्र यस्य स स्वतन्त्र। स्व श्रात्मा तन्त्र प्रात्मा तन्त्र शास्त्र तन्त्र । स्व श्रात्मा तन्त्र प्रात्मा तन्त्र सिद्धान्तो यस्य स स्वतन्त्र (५७)। उक्तञ्च—

हति कतम्यतायां च शरीर द्वयर्थसाधके। स्रुविशाखान्तरे राष्ट्र कुटुम्बक्कति चौषधे ॥ प्रधाने च परिष्कृं दे करयो च परिष्कृदे। तंतुबाने च शास्त्र च सिखान्ते तन्त्रसिष्यदे॥

श्रम्भाव — ब्रह्मण श्रामनकारित्रस्य ज्ञानस्य मोज्ञस्य च सम्भव उत्पर्तिर्यस्मात् स ब्रह्मसम्भव । श्रम्यवा ब्रह्मण चित्रयात् सम्भव उत्पर्तिर्यस्य स ब्रह्मसम्भव । श्रम्यवा ब्रह्मा धर्मसृष्टिकारक स चासी स समीचीनो भव पापसृष्टिमलयकारक ब्रह्मसम्भव (५८)। सुप्रस्तक — सुष्टु श्रतिशयेन प्रसन्न प्रहृसितवदन स्वर्गमोच्चवरदायको वा सुप्रसन्न (५६)। शुणाम्मोचि — गुणाना श्रमन्तवेत्रलज्ञान श्रम तदर्शन श्रमन्त वीर्य श्रमन्तवौद्य सम्पत्य प्रमाणस्य प्रमेयत्य च तन्यादीना श्रमन्तगुणाना श्रम्भोचि समुद्र गुणाम्भोचि । श्रम्यवा गुणानां चतुरशीतिलच्चगुणा श्रम्भोचि गुणाम्भोचि । के ते चतुरशीतिलच्चगुणा श्रम्भोचि ।

हिंसाऽमृतं तथा स्तेम मैथुनं च परिग्रह । क्रोबादयो जुगुप्सा च भयमप्यरती रति ॥ मनोबाह्यायदुष्टरवं मिथ्याखं सप्रमाद्दस्य । विद्यानसं तथाऽङ्गानसङ्गादां चाप्यनित्रह् ॥

एतेषामेकविंशतेवर्षमानि एकविंशतिगु शा भवन्ति । ते च श्रतिक्रम व्यतिक्रम अतीचार श्रनाचारैश्र तुर्मिगु शिलाश्रद्धशितर्भवन्ति । उक्तञ्च—

१ वृदेशी । २ वृजीवने । अस्त जीपनि ।

मनस शुद्धिवनाहोऽतिक्रम इति च स्पतिक्रमो होयः । शीकवृतेश्व विश्वेषमातिचारो विषयवतनं चैव ॥ विषयेष्वतिसक्तिरिय प्रोक्तोऽनाचार इह महामतिभि । इति चत्वार सुधिया विवर्जनीया गुखपाहौ ॥

ते च चतुरशीतिगुणा दशकायसंयमेगु णिताश्चतुरशीतिशतानि भवन्ति । ते चाकंपिताद्यमात्रदशकेन गुणिताश्चतुरशीतिसहस्रा भवन्ति । ते च दशभर्मेगु णिताश्चतुरशीतिसहस्रा भवन्ति (६) । पुण्यापुण्य निरोधक — पुण्य च ग्रुमकम श्रपुण्यं च पापकर्म सहराष्ठ्रभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् अतोऽज्यत्पापितिस्य वचनात् । पुण्यापुण्ययोर्निरोधको निषेधकारक पुण्यापुण्यनिरोधक । स्वरावसरे भगवति न पुण्यमास्रवित न च पापमास्रवित द्वयोरिप निषेधक हत्यर्थ (६१)।

सुसवृत सुगुप्तात्मा सिद्धात्मा निरुपप्तव । महोदकों महोपायो जगदेकपितामह ॥८॥

सुसंवृत - सुष्ठ त्रतिशयेन सवृश्योति स्म सुसवृत अतिशयविद्विशिष्टसवर्युक्त इत्यर्थ । उक्तञ्च

वदसमिर्दागुत्तीको धन्म। खुपिष्टा परीसष्टजन्त्रो य । चारित्तं बहुभेया यायम्बा भावसवरविसेसा ॥

अस्यायमय — पञ्च महान्नतानि पञ्च समितय तिस्तो गुप्तय दशलाक्ताणिको धर्म द्वादशानुप्रका द्वाविंशति पराषह्जय सामायिक छेदोपस्थापना परिहार्यवेशुद्धि स्क्मसाम्पराय यथार्यातलक्षण पञ्चिविष चारित्रम् । एते प्रत्येक बहुभेदा भावसवर्यवेशेषा ज्ञातन्या (६२)। सुगुप्तात्मा—सुष्टु स्रितिशयेन गुप्त स्त्रास्त्रविंशेषाणामगम्य श्रामा टंकोत्कीणात्रायकैकस्वभाव श्रात्मा जीवो यस्य स सुगुप्तात्मा तिस्तिम्गु प्तिभि सृत्त वात् (६३)। सिद्धात्मा—सिद्धो इस्तप्राप्तिमायात श्रामा जीवो यस्य स सिद्धात्मा । श्रयवा सिद्धिस्तुवनिवख्यात पृथिन्यादिभूतजनितत्वादिभिय्यादिशतत्वरिहत श्रात्मा जीवरूप यस्य स सिद्धात्मा । श्रयवा सिद्धो सुक्त श्रात्मा यस्य स सिद्धात्मा (६४)। निद्यप्त्रच —निगता निनष्टो मूलादुन्मूलित समूलकाष कषित उपण्तव उत्पात उपसर्गा यस्य स निरुप्त्वव तपोविष्नरिहत धर्डमिंदूर् । (६५)। उक्तञ्च—

प्रायस्य सुरियपासे द्व मनस शोकमोहने। जन्ममृत्यु शरीरस्य षड्मिरहित शिव ॥

महोदर्क — महान् सवकर्मानिर्मोचलच्या)ऽनन्तकेवलज्ञानादिलच्याश्च उदक उत्तरपत्त यस्य स महोदर्क । (६६)। महोपाय — महान् सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रतपोलच्या उपायो मोच्नस्य यस्य स महोपाय (६७)। जगदेकपितामह — जगतामधऊर्ष्यमध्यलोकस्थितभव्यलोकानामेकोऽद्वितीय पितामह जनकजनको हितकारकत्वाद जगदेकपितामह (६८)।

> महाकाविश्वको गुएयो महाह्येयांकुश शुक्ति । अरिजय सदायोग सदामोग सदाधृति ॥८१॥

महाकारुशिक -क्ष्यायां सर्वजीवदयाया नियुक्त कार्वशिक । महाश्रासी कार्वशिको महा कार्वशिकः सर्व देव मरशानिवेषक इत्यर्थ (६६)। गुष्य —गुर्गेषु पूर्वोक्तेषु चतुरशीतिलक्ष्यंख्येषु नियुक्तः, साधुर्वा गुण्य (७)। महाह्येशाकुशः—महान् तप संयमपरीषहसहनादिलक्ष्यो योज्यी होश कुन्हां स एवक्षि शृश्चिमंत्रविक्रोत्मार्गनिषेषकारकत्वात् महाक्षेषाकुषः (७१)। शृक्चि - परमब्रह्मचर्यपालनेन निवशुद्धवृद्धेकत्वभाषात्मपविषतीर्यनिर्मलभावनावलक्षकाशिदान्तरगशरीरत्वाच्छुचि परमपविष्ठः । उक्तक्र-

> भारमाऽशुद्धिकरेथेस्य न संग कमसुजने । स पुमान् शुचिराक्याती नाम्बुसंपुतमस्तक ॥

श्चरवा कर्माष्टकाष्टसमुख्यमस्मभावकरणशक्तित्वात् शुचिरमिमूर्ति । जन्मभमित मलमूत्रपहित्बादा शुचि । अभ्यन्तरपापमलप्रज्ञालनसमर्थनिलोमत्वजलस्मातत्वाद्वा शुचि (७२)। अर्रिजय — अरीन् अष्टाविशतिमेदमिन्नमोहमहारात्रून् जयित निर्मूलकाष कपित अर्रिजय । (७३)। सदायोग — सदा सर्वकाल योगो आससारमल घलामलज्ञण परमशुक्रध्यानं यस्य स सदायोग । (७४)। सदामोग — सदा सवकालं मोगो निजशुद्धबुद्धैकस्वभावपरमात्मैकलोलीमावलज्ञणपरमानन्दामृतरसास्वादस्वभावो मोगो यस्य स सदायोग । अथवा सन् समीचीन आमोगो मनस्कारो मनोव्यापारो यस्य स सदामोग (७५)। उक्तञ्च —

मुक्षानोऽभ्युदय चाहन् जनैभीनीव सक्यते । बुधयीनीव तत्वं तु जानाति त्वादगेव ते ॥

सदाधृति - सदा सर्वकाल धृति सतोषो यस्य स सदाधृति , दिवा रात्रौ च सतोषवानित्वर्थ । रात्रिभोजनपरिहारपञ्चभावनायुक्त इति भाव । उक्तञ्च--

श्विविवतो समजुत्तो मायुजोगे परिद्विदो । परीसहाया उरदिंतो उत्तम वदमस्सिदो ॥

धृतिरित्युपलच्चण एकस्वतपोमावनानाम् (७६)।

परमौदासिताऽनाश्वान् सत्याशी शाःतनायकः । अपूववैद्यो योगको धर्ममृत्तिरधर्मधक् ॥८२॥

परमौदास्तिता—परम उत्कृष्ट उदाविता उदास्ते इत्येवशील उदासिता । रून । उत्कृष्टौदावीन शत्रु मित्रतृराकाचनादिसमानचित्तो मध्यस्थपरिणाम इत्यथ (७७)। उक्तञ्च—

> देखानाकृष्य सोके मम भवतु सुसी दुजनरचेद्धनार्थी तस्तवस्त गृहीत्वा रिपुरथ सहसा जीवित स्थानमन्य । मध्यस्थस्त्वेवमेवास्त्रिसमिष्ट हि जगञ्जायतां सौक्यराशि मसो मा भूदसौक्य कथमपि भविन कस्यचित्युक्तरोमि ॥

अनाश्वान् — न त्राश न भुक्तवान् श्रनाश्वान् । क्वंसुकानी परोक्षावक्ष घोषवत्योञ्च कृति नेट । श्रनाश्वान् श्रनाश्वासी श्रनाश्वास इत्यादिरूपाणि भवन्ति । श्रनाशुषा श्रनाश्वद्रवामित्यादि च (७८)। उक्तञ्च निरुक्तशास्त्र—

> योऽक्सोनेषु विश्वस्त शाश्वते पथि निष्ठतः । समस्तकृषुविश्वास्य सोऽनाश्वानिङ् गीवते ॥

सत्यासी — एत् भव्यजीवेषु योग्या सत्या, सत्य नियोज्या सत्या, सद्भवो हिता वा सत्या। सत्या सफला वा श्राशी अज्ञयं दानमस्तु इत्यादिरूपा श्राशीपशीर्वादो यस्य स सत्याशी । ये केचन मुनयस्तेषा माशीर्दादुर्लामान्तपयवशात् क्याचिन्न फलति क्यान्तरे द्व फलत्येव । मग्यस्तस्त्याशीरिइलोके परलोके च फलायेव तेन भगवान् सत्याशीरूच्यते (७६) । शान्तानायक — शान्ताना यगद्वेषमोह्रविताना नायकः स्वामी, शान्त मोद्धनगर प्रापको वा शान्तानायक । अयवा शन्ताऽकूर् य चालौ नायकः स्वामी शान्त नायक । अथवा शान्त सर्वकमगर्हतो मोद्धस्तस्य नायक स्वामी शान्तानायक । अथवा शस्य सुखस्य अन्तो विनाशो यस्मादतौ शान्त ससार तस्य न आय आगमनं यस्य स शान्तानायक । न आट नपादिति नस्य स्थिति (८) । अपूर्ववैद्य — विद्या मंत्रोषधलज्ञ्या विद्यते यस्य स वैद्य । प्रकादित्वात् याप्रयय । स वैद्यो लोकानां व्याधिचिकित्सने किमपि फलम्मिलपति तेन स वैद्य सर्वेषामपि सपूर्वो दृष्ट भुतश्च विद्यते । भगवास्तु सर्वेषा जमप्रभत्यि व्याधितानां प्राणिना नाममात्रणापि व्याधिविनाश करोति कुष्टिनामपि शरीर सुष्ठणशलाकासदृश्च विद्याति जमजरामरण च मूलादुन्मूलयित तेन मगवान् अपूर्वश्चासौ वैद्य अपूर्ववैद्य (८१)।

कायबालप्रहोध्वाँगशस्यदंग्ट्राजराष्ट्रपान् । अष्टावङ्गानि तस्यादुक्षिकिस्सा येषु सक्षिता ॥

इत्यशक्विकित्नाप्रवीगो वाग्भटो वैद्यो यदाइ—

रागादिरोगान् सततानुवक्तानदोषकायप्रसृतानदोषान् । श्रीत्मुद्धयमोहारतिदान अवान योऽपूर्ववद्याय नमोऽस्तु तस्म ॥

श्रथवा पूर्वाचा उत्पादादिचतुदशपूर्वाचा विद्या श्रुतकान सा विद्यते यस्य स पूर्ववेद्य श्रुतकेवली। न पूर्ववेद्य अपूर्ववेद्य केवलज्ञानित्वादश्रुत इत्यय। श्रथवा श्रप्र्वा श्राससारमप्राप्ता विद्या केवलज्ञानिद्यात यस्य म श्रप्र्व वेद्य। श्रथवा पूर्वभवे एकादशागानि पठित्वा तीर्थकरनाम व वा श्रप्र्वविद्याया मव श्रप्र्ववेद्य (७१)। योगञ्च —थोगं धमशुक्रच्यानद्वय जानात्यनुभवित योगज्ञ। योग मनोवचनकाय स्थापार श्रुभमशुभ च जानाति योगज्ञ। श्राप्यदयो हि प्राम्ययतय किल योगान् श्रीषधप्रयोगान् जानित पापस्त्र प्रवृत्ताच्यात्त्वामशुभमनोवाककाययोगे स्थारपर्यटनहेत्रीम पापमास्रवित । भगवतत्तु श्रुभध्यानद्वये नात्मिन प्रवृत्तत्वात्कर्मज्ञयो भवित तेन भगवानव योगज्ञो बाह्याभ्यन्तरपरिष्रहरहित वात् भगगनेव योगज्ञ मोज्ञमार्गप्रवृत्तत्वात् (८२)। उक्तञ्च —श्रीरनिद्शिष्य पद्मनन्दिपाद सद्वोधच द्रोदये—

योगतो हि समते विवस्थन योगतोऽपि ससु मुख्यते नर । योगवस्म विवस गुरोगिरा बोध्यमेतदस्तित मुमुखुया ॥

तथा चोक्त--

संयोगम्बा जीवेन प्राप्ता दुःखपरम्परा । तस्मात्संयोगसम्बन्धं त्रिषा सव त्यजाम्यहम् ॥

तथा च सोमदेव —

वराग्यं ज्ञानसपत्तिरसग स्थिरचित्रता । क्रिम्सस्यसहत्व च वच योगस्य हेतव ॥ प्रायस्य श्रुत्विपासे द्व मनस शोकमोहने । जन्मसूरम् शरीरस्य चहुनि रहित हिाव ॥

धर्ममृश्वः - धर्मस्य चाण्त्रस्य मृर्तियकारो धर्ममृति । धर्मस्य न्यायस्य मृर्ति धर्ममृर्ति । धर्मस्य ग्राहिंसालद्यग्रस्य मृर्तिर्धर्ममृर्ति । धर्मस्य प्रायस्य मृर्ति धर्ममृर्ति । धर्मस्य प्रायस्य मृर्तिः । धर्मस्य प्रायस्य कालस्य कृतान्तस्यिति याकत् मृर्तिः, तेषामनन्तमरणहेतुःवात् धर्ममृर्ति । उत्तञ्ज-

२ द नमादिति।

सुद्धावि सीसुभागवसमुदे हिर्नश्चिप प्राप्यवसमाविते । सवास्त्रातीलकासमोविष त्रमो वर्ग विवसित्ं सवेदितम् ॥

श्रयमा धर्मस्य गतिलक्ष्यस्य मूर्तिक्पमा यस्य स धर्मभूर्ति श्रमक्ष्यस्यरूपस्यरूप् । ततुपलक्ष्यमाका शादेरपि मूर्ति (८३)। उक्तश्च-

> कहिंसावी तथा न्याचे तथा पश्चवशेष्कति । बाबारोपसयी पुन्धे स्वमाचे च श्वरासने ॥ मस्त्यांते चोपनिवदि भोको धर्मे बसे नरि । दानाविके नपुंस्थेतवृद्वादशार्थेषु धीधने ॥

अधमधक - अधम हिंसादिल स्या पाप स्वस्य परेषा च दहति मस्मीकरोति अधर्मधक् ( 🖙 )।

ब्रह्म ट् महाब्रह्मपतिः छत्तकत्य कतकतु । गुणाकरो गुणोब्छेदी निर्निमेषो निराभय ॥=३॥

ब्रह्म ट्—ब्रह्मणो ज्ञानस्य वृत्तस्य मोन्नस्य च ईट् स्वामी ब्रह्म ट् (८५)। महाब्रह्मपतिः—ब्रह्मणां मितिज्ञानादीना चतुर्णो उपिर वरामान पन्नम केवलज्ञान महाब्रह्मण्यते तस्य पित स्वामी महाब्रह्मपति । श्रथवा महाब्रह्मणि संपति स्वामी यस्य स महाब्रह्मपति । दीन्नावसरे वम सिद्धेम्य इत्युपचारणत्वात् । श्रथवा महाब्रह्मणा गण्यस्यणा लोकान्तिकानामहिमन्द्राणा च पित स्थामी महाब्रह्मपति (८६)। इति इत्य —कृत्य कृत्य श्रामकाय येन स कृत्यकृत्य । श्रथवा कृतं पुण्य कृत्यं काय कत्त्व्य करणीय यस्य स कृतकृत्य (८७)। कृतकातु —कृतो विहित कृतुर्यं शाकादिमिर्यस्य स कृतकृतु । श्रयवा कृत परिपूण फला वा क्रतौ पूजाया यस्य स कृतकतु । भगवतो मन्ये कृता पूजा नि कला न भवति कि तु स्वर्ग-मोन्नदा यिका भवति तेन कृतकतु । श्रथवा कृत पर्यात समाप्ति नीत कृतुर्यश्चे येन स कृतकतु (८८)। उक्तञ्च—

मणु मिलियउ परमेसरही परमेसर वि मणस्स । दोहिषि समरसहुबाह पुज्ज चहावड कस्स ॥

गुणाकर —गुणाना केवलज्ञानादीना चतुरशीतिलज्ञाचा आ स्त्राकर उत्पत्तिस्थानं गुणाकर । स्त्राथना गुणाना पर्वत्वारिशत्सख्यानामाकरो गुणाकर । उक्त ---

अरहंता छायाता सिद्धा अट्टेय सूरि छुत्रीसा । उवस्थाया प्रवासीसा साष्ट्रयां होति सदवीसा ॥

तत्राहता पर्चलारिशद्गुणा — चतुः इतिशया पूज्यपाचेन नन्दीश्वरअकौ विस्तरेण प्रोक्ता अध्यतिहार्याणि च, अनन्तचतुः इय चेति । सिद्धाना सम्यक्त्वादगोऽष्टी गुणा । आचार्याणा पर्तिशद् गुणा । ते के ?

पञ्चाचारभर १ संसम्भुताकार १ स्तवा वर्षि वानायामस्थानग्राचनाकृतिषु व्यवहारवान् ॥ गुवादोवाकवी १ साकोर्बक्ययं दीवसंबृतिः १ । वित्रोवाकवी १ अन्येषा १ सम्बुक्तावी व स्रोपक ॥ परीपहादिनि साबोद्धिप्रस्य वकाक्षवे । हित्रोवदेशीनांगोर्बेःस्थापको उद्यक्षस्युत्था ॥

<sup>#</sup> ज माभनस्यादी।

स्थितिकवर्षे उतुकत्वानो " उनु विष्टाहरू मोज्यपि ।
निक्रामामे उन्यविक्ते तमाभोजी " विश्वामुक " ॥
दीकाम भृति तिस्य च समता सुप्रतिक्रम ।
वतानां धारयां स्वजयेष्टस्यं पाचिकादिमान ॥
वप्मासयोगी मासि विविधालोकन दश ।
गुणा द्विषट्तपो धारी वढावरयकसि विश्व ॥
धाचार्यायां गुणा एते वढ्या श्रिंशदेव च ।
प्रधोपाध्यायसम्ब धिगुणा स्यु पञ्चविंशति ॥
एकादशाङ्गद्धि सस्पूर्वाणा स्यु पञ्चविंशति ॥

साधनामष्टाविंशतिगुणा भवन्ति । ते के १ दशसम्यक्त्वगुणा मत्यादिपचशनानि त्रयोदशचारित्र गुणा एतेषु श्रष्टाविंशती गुणेषु सब प्रसिद्धम् । पर दश सम्यक्त्वानि श्रप्रमिद्धानि ता येत कथ्य ते—

> माज्ञामागसमुद्रवमुपदेशास्मूत्रवीजसक्षेपात् । विस्तारार्थाम्यां भवमवगावपरमावगाढे च ॥

श्रत्या श्रामीया विवरणाथ वृत्तत्रयम् । तथाहि-

वाज्ञासम्यक्तवमुक्त यदुत विक्षित वीतरागाज्ञया त्यक्तप्रम्थप्रपञ्च शिवमस्तपथ अद्धाध मोहज्ञान्ते । मार्गश्रद्धानमातु पुरष्वरपुरागोपटेशोपणाता या सज्ञानगमाधिप्रसृतिभिरुपदेशादिरादेशि दृष्टि ॥ बाकण्यांचारस्त्र मुनिचरग्रविधे स्चन अद्धान स्कासो स्त्रदृष्टिपुरिधगमगतेरधसाथस्य बाज । कैक्षिज्जातोपल धेरसमज्ञमवशाद्धीजदृष्टि पदार्थान सक्षेपेग्रव बुद्ध्वा रूपिमुपगतवान साधुसंक्षेपदृष्टि ॥ य श्रुत्वा द्वादगांगीं कृतरुचिरथ त विद्धि विस्तारदृष्टि सम्जातार्थात् कृतिक्षत्रवचनवचनान्यन्तरेखाधदृष्टि । दृष्टि सागाञ्जवाद्धाप्रवचनमवगाद्धोत्थितायावगादा कैवल्यालोकितार्थे स्विरिद्ध परमावादिगादित रूद्ध।॥

एव यधिकचत्यारिशदमशत गुणाना भवति तथामाकर इत्युच्यते (८६) । गुणोच्छ्रेना—गुणान् क्रोधादीन् उन्होदयतीत्येषशीलो गुणोच्छ्रदी । अगुणाच्छ्रदा इति पा अगुणान् दोषानुच्छिनसीति अगुणोच्छ्रदी । अथवा अगुणानामुच्छ्रदो विद्यते यस्य सोऽगुणोच्छ्रदी । अथवा अगुणानामुच्छ्रदो विद्यते यस्य सोऽगुणोच्छ्रदी अष्टादशदापरहित इत्यर्थ । उक्तञ्च—

चुरिपपासाजरातक्कजन्मान्तकभयस्मया । न रागद्वचमोहाश्च यस्यास स प्रकात्यते ॥

चकाराज्ञित्तारितिनिद्राविधादस्वेदखेदविस्मया यद्यन्ते (६ )। निर्निमेष — चतुधोर्मेधो मेषरिद्रत दिव्यचतुरित्यर्थ क्लोचनस्पन्दरहित इति यावत् (६०)। निराध्यय — निर्गतो निर्नष्ट ग्राध्ययो एइ यस्य स निराध्य । ग्राध्या निर्निधिन्त ग्राध्ययो निर्वाणपद यस्य स निराध्य (६२)।

स्ति सुनयतत्वको महामैत्रीमय शमी। प्रक्षीणक्यो निद्वाद्वः परमर्षिरनस्तग ॥=८॥ स्रि:--स्ते वृद्धिं स्रि: । सू स् अदिश्य कि (६६) । तथा चेन्द्रनन्दिवेदी:--

## पञ्चाचारस्तो नित्य सूकाचारविद्यस्त्री । चतुविधस्य संवस्य य स झाचार्य कृष्यते ॥

सुनयत्स्यक्ष — वे स्याच्छ दोपलचितास्ते कुनया । यथा स्याधित्य स्याधित्य स्याधित्यानित्य स्याधित्य प्रमाधित्य प्रमाधित्य प्रमाधित्य प्रमाधित्य प्रमाधित्य प्रमाधित स्याधित स्या

श्रीवीरगौतसगुर्याधिककुन्दकुन्द श्रीश्रद्रवाहु जिनचन्द्र संसन्तश्रद्रान । देवे वृक्षीत्रसमस्रं स्वगुरु च विद्यानन्दिप्रमुं विनयतो विनतोऽस्मि नित्यस् ॥

श्रीभुतसागरगुरुषा योगिशतं पूर्वता समानीतम् । निर्वाशास्त्राध्याय विचायते श्रष्टत भव्यजना ॥

इति सूरिश्रीश्रुतसागरविरिचताया सहस्रनामटीकाया योगिशतनामषष्ठोऽभ्यायः समाप्त ।

# अथ सप्तमोऽध्याय

निर्वाण सागर माहेर्महासाधुरुदाहत । विमलामोऽथ शुद्धाभ श्राधरो दस इस्वपि ॥=४॥

ेनिर्वाण — निर्वाति स्म निर्वाण सुखीभूत ग्रमन्तसुल प्राप्त । निर्वाखोऽवाते इति साधु । अथवा निर्वाता वाणा शरा कंदर्यवाणा यस्मादिति निर्वाण । ग्रथवा निर्वाता वाणा सामान्यशरसादुप लच्चं विवास । ग्रथवा वने नियुक्तो वान निर्वातो वानो निर्वाण । यतो भगधान् नि कान्त सन् वनवासी एव भवति जिनकरित्वात् न तु स्थितिरकरिपवत् वसत्यादौ तिश्रति (१)। सागर — सा लच्चीर्गले कण्ठ यस्य स सागर. अभ्युद्यनि अयसलच्मीसमालिंगित वात् । अथवा नि अस्माक्त्याणावसरे सा राज्यलच्मीर्गर विषसदशी अरोचमानत्वात् सागर । अथवा सद गरेण वर्तते संगी परणेन्द्र , तस्यापत्यं संकर्णपुत्र सागर । भगवान् यदा बालकुमारो भवति तदा सिंहासने अरखीन्द्र उपविश्रति अरखीन्द्रस्थोत्वाते । सीवर्गन्द्रस्तु अध उपविश्रति तद्वत्वी भगवान् पदी

१ व व्यासम सामान्य वस्यविका पाठा। २ व स्वयाः। ३ व सिस्त्यातः।

ज्ञालयति देन शेषनागस्य पुत्रवत्प्रतिभासते स्वामी तस्मात् स्वामी सागर इत्युच्यते । अयवा सया लच्च्या शोभया उपलक्तित अग पर्वतो गिरिराज साग मेर जमाभिषेकावसरे त राति ग्रह्णाति स्वीकरोति सागर । अथवा शाया गता दर्शित्या । तान् रायति शब्दयति आकारयति आह्रयति धनदानाथ सागर. भगवत कनकवर्षित्वात् दीन दु.स्थ दरिद्राणा दारिश्वस्फेटक इत्यर्थ (२)। महासाधु-दृष्टं कुशलो हितश्च साधुरच्यते । महांश्चासी साधुमहासाधु । राष साध ससिद्धी । साधयति सम्यग्दर्शन कानचारित्राणीति साधु महान् तीथकरो भूवा रकत्रयेण मिक्तसौख्यसाधक इत्यर्थ (३)। विसलामा-विमला कर्ममलकलकरहिता ग्रामा शोभा यस्येति विमलाम । गोरप्रधानस्यान्तस्य श्वियामावादीना चेति इस्त । अध्या विशिष्टा केवलज्ञानलच्चग्रोपलचिता मा लच्नीर्यत्र स विमो मोच स विमलाम । अथवा विमला राह्याधुपरागरहिता आसमन्ताद्भा दीप्ति कोटिभास्कर चन्द्रकोटिम्योऽप्यधिक मामण्डलं यस्य स विमलाम (४)। शुद्धाम —शुद्धा शुक्का श्रामा दीप्तियस्य स शुद्धाम शुक्कलेश्यो वा शुद्धाम । शुद्ध कर्ममलकलक्कराइत सन् आसमन्तान्ताति शुद्धाम (५)। श्रीधर - श्रिय बाह्या समक्तरगुलक्ष्मोपलक्षिता अभ्यन्तरा अनन्तकेवलज्ञानादिलक्षणा घरति श्रीघर । श्रिया उपलक्षिता घरा समवसरग्रभूमिरहमी भूमिर्वा यस्य स श्रीघर । अयया श्रिया निवासभूमि घरो हिमवान् गिरि श्रीघर श्रीनिवासपर्वत इत्यर्थ । श्रथवा श्रियोपलिइतो धर कूर्मराज पृथिव्या श्राधारभृतत्वात् श्रीधर (६)। क्स — दानं दत्तम् दत्तयोगान्त्रगवानिप दत्त वाश्चितफलप्रदायक इत्यथ । दातुमार घो दत्त । दीयते स्म निजा मनो ध्यानविषयीकियते दत्त । आदिकमिशा क क्तीरि च दही घ इति व्युत्पो (७)।

# अमलामोऽप्युद्धरोऽग्नि सयमश्च शिवस्तथा। पुन्पार्श्वात शिवगण उत्साहो झानसक्षक ॥८६॥

अमलाभ — त्रविद्यमाना मलस्य पापस्य श्राभा लेशोऽपि यस्य स त्रमलाभ । त्र्रथद्या न विद्यते मा लक्ष्मीर्येषा ते श्रमा दीन दु स्थिते दिवास्तेषा लाभो धनप्राप्तिर्यस्मादसौ श्रमलाभ । श्रथवा श्रमा निर्यन्या मुनयस्तान् लान्ति यहन्ति स्वीकुवन्ति येते श्रमला गण्घरदवास्तैरा समन्ताद् भाति शोभते श्रमलाभ (८)। उद्धर - उत् कर्ष्यस्थाने घरति स्थापण्ति भव्यजीवानिति उद्धर । श्रयवा उत् उत्कृष्टे हर पाप चोरक उद्धर । अथवा उत् उत्कृष्टा धरा समवसरग्लच्चगा मुक्तिलच्चगा वा भूमिर्यस्य स उद्धर । अथवा उत्क्रष्ट धर मेरूल द्वारा पर्वत स्नानपर्वती यस्य स उद्धर । श्रयवा उत्कर्षेश इन्ति गच्छति उद्धर वेगो यस्य स उद्धर । एकेन समयेन त्रंलोक्याप्रे गमनवेग इत्यर्थ ( ६ ) । अध्नि — स्रगति ऊर्घ्य गच्छति त्रैलोक्याप्र ब्रजिति ऊष्व व्रज्यास्वभावत्वात् श्रप्ति । क्रिशिशुविहिन्यो ।न (१)। स्वयम —सम्यक् प्रकारो यमो यावज्जीवनतो यस्य स संयम (११)। शिष — शिघ परमकल्यागं तद्योगात् पञ्चकल्थागप्रपापकत्वात् शिव भेयस्करत्वात् शिव । अथवा शिव शरीरसयुक्तो मुक्त , जीवन्युक्त इत्यर्थ । तिद्धस्वरूपस्वाद्वा शिव ( १२ ) । पुष्पार्श्वात — पुष्पवत्कमलवत् श्रञ्जाल इन्द्रादीना करसंपुटो य प्रति स पुष्पाञ्चाल । पुष्पाग्वा कुलचम्पक जाति-मन्दार मिल्लकाष्ट्रदास कुमुद नीलोत्पल कमल शतपत्र कल्हार केतकी पारिजात मचकन्द नवमालिका-नमेर सन्तानक षट्पदाना षट्चरगासम्मतकदम्बादिकुसुमानामञ्जलयो यरिमन् स पुष्पाञ्जलि . द्वादशयोजनप्रमाखे पुष्पवृष्टिरित्यर्थ (१३)। शिषगण - शिव अयरकरो गणी निप्रन्थादिद्वादशमेद सघी यस्य स शिवगणः । अथवा गजाना सप्तिवशिति रथाश्य तावन्त अश्वानामेकाशीति शतं क्लय इत्येको गया उच्यते । सज्यकाले शिवा श्रेयस्करा गया। यस्य स शिवगयाः, सेनासमुद्र इत्यर्थ । इयथा शिवं मोवं गयायति सारतया मन्यतेऽन्यदसारमिति शिकाया (१४)। उत्साह — सहन साह । भावे घन । उत्कृष्ट साह सहनं परीषहादिक्तमता उत्साह । अथवा उत्कृष्टा मा मोक्तक्मीं न हन्तीति अव श्वमेव भोहां वेव्यमानो ददतीति उत्साह । अयवा उत्कृष्टाया साया ग्रह दिनं दानावसरदिवसो यस्य स उत्साइः । राजन् बहन् सन्ति अत् प्रत्यय । नस्तु क्वचित् नकारलोप इवसांवर्षंथी सीय स्वरे प्रत्यये

ण। (१५)। ज्ञानसंज्ञकः—कानं जानाति विश्वमिति खन्नम् । ज्ञानकापि ण, फत्तरि युद् । कानमिति संशायस्य स कानसङ्खः । अथवा कान् पण्डितान् क्रनिति कीवति ज्ञानः स्रजान्तर्म्त इन् प्रस्य (१६)।

# परमेश्वर इत्युक्तो विमवेशो वशीधरः । इच्छो बानमतिः शुक्रमतिः श्रीमद्र शान्तयुक् ॥८७॥

परमेश्वर परमधासौ ईश्वर स्वामी परमेश्वर: । श्रयवा परा उत्कृष्टा मा सदमी परमा, मोख सञ्चणोपलिक्ता सदमी परमा । परमाया परमसद्भ्या ईश्वर स्वामी परमेश्वर । श्रयवा पस्य परित्रास्थ्य रमा परमा नरकादिगतिगत पतनरञ्जा सदमी परमा । तस्या ईश्वर परमेश्वर । उक्तश्च विश्वप्रकाशे—

> प सूर्वे शोषको बह्वौ पाताको बद्धेऽनिके। परिकाको समे स्वत्र निपाने प्रकर्तकुको॥ उस्तरेशे स्थको।

श्रथना पर निश्चित श्र श्रर्हन, स चासावीश्वर परमेश्वर (१७)। विमलेशः—विमल कर्म मलकलक्करिक्तों क्रेन्वनित्चारों ना निमल । स चासावीश निमलेश । श्रथना विविध म मल श्रमाति कर्म पञ्चाशीतिप्रकृतिवृत्दम् तल्लेशोऽल्पप्रायो यस्य स विमलेश नलस्तरमातिकर्मधातकत्वात् विमलेश (१८)। श्राधा — वर्षा पुण्यगुर्वाकीर्तनं चरतीति यशोधर (१६)। क्राध्य — कर्षति मृलादुत्मृल यति निमू लकाषं कपति धातिकर्मणां धात करोतीति कृष्ण । इस जिन्किष्मणे नक्। कृष विलेखने म्वादी परस्मैपदी धातुरयम् (२)। श्राममति — ज्ञान केवलज्ञानं मति ज्ञान यस्य स ज्ञानमति (२१)। श्रास्मति — श्रुद्ध कममलकलक्करिता मति सकलविमलकेवलज्ञान यस्य स श्रुद्धमतिः (२२)। श्राम्तः — श्रिया श्रम्युद्ध नि श्र यसलक्ष्मण्या लक्ष्म्या महौ मनोहर श्रीमहः । (२३)। श्राम्तः स्थाम्यति स्म शान्त रागद्धपरित इत्यर्थ । (२४)।

## बुषभस्तद्वद्जित सम्मवश्वाभिनन्दन । मुनिमि सुमति पद्मप्रम प्रोक्त सुपाम्बक ॥ ८८ ॥

> हस्तिकानी मर्च यथा यथानिय कक्षणे स्था । संस्थाहितिकानुमेशु पश्च<sup>भ</sup>व्यक्तिस्य स्थातः ॥

१ स मोधादिरानुषा। २ स प्राध्वनि ।

धुपाश्च — मुष्टु शोमने पाश्चें वाम दिल्लाशरीरप्रदेशी यत्य स सुपाश्चे ६१)। चन्द्रधम पुष्पदन्त शीतल श्रेय आह्रय। बासुपुल्यस्य विमलोऽनन्तजिन्दर्भ इत्यपि ॥८६॥

चन्द्रप्रभ — चन्द्रादिप प्रकृष्टा कोटिचन्द्रसमाना भा प्रभा यस्य स चन्द्रप्रभ (३२)। पुरुपद्नस — पुष्पवत् कु दकुसुमवदुज्ज्वला दन्ता यस्य स पुष्पदन्त । स्रथवा भगवान् छुद्यस्थावस्थाया यस्मिन् पर्वत तदे तपाध्याननिमित्त तिष्ठित तत्र वनस्पतय सवर्तुष्पाचि फलानि च दधित तेन पुष्पदन्त (३३)। शीतल — शीतो मन्दो लो गतिर्यस्य स शीवल । उक्तञ्च—

गिरिभिश्यवदानवतः श्रीमतः इव दन्तिन स्वददानवतः । तवः समवादानवतो गतसूर्जितमपगतप्रमादानवतः ॥

अयवा शीत लाति सहते छुग्नस्थायस्थाया शीतल , तदुपलक्षण उष्णस्य ५र्षाणा च त्रिकाल योगवानित्यर्थ अयवा शीतल शान्तमूर्ति अक्रूर इत्यथ । अथवा ससारसतापनिवारकशीतलवचन रचनायोगाद् भगवान् शीतल उच्यते । अथवा शी ब्राशीर्वाद तल स्थभावो यस्य स शीतल प्रिय हितवचनत्वात् । भगवान् श्राशीर्वादमेव देशे न तु शाप परम कार्यणक वात् (३४) । उक्तक्र —

हास्ये स्वभावेऽध्यक्षरे चरेटे तालपाद्ये । तल पुस्ति तल क्लीबे प्रोक्त ज्याक्षातवारया ॥

तथा च---

आधान क्षीन जन्नधायदरय मध्येन हीन भुवि वयानीयम् । धान्तेन हीन चन्नवच्नुरीर बस्याभिधान स जिन श्रियेऽस्त ॥

श्रयान् - श्रतिशयेन प्रशस्य श्रेयान् । प्रशस्यस्य श्रः । गुणादिच्ठेयन्स्तै वा (३५)। वासुपूंज्य - वासु शक्त तस्य पूज्य वासुपूज्य । श्रथवा वेन वर्ष्यन पवनन वा इदादीना वृन्देन वा वेन गन्धन वा श्रा समन्तात् सुष्ठु श्रातिशयेन पूच वासुपूज्य । श्रथवा वा इतिशब्द स्त्रीलिंगे वर्तमान म त्रवाची वर्षते श्रमृता मक वात् । तेनायमथ - वया अ दीं श्री वासुपूज्याय नम इति मन्त्रण सुष्ठु श्रातिशयेन पूज्य वासुपूज्य (३६)। उत्तश्च विश्वप्रकाशे-

वो द्रंतुमी प्रयस्तयो प्रयक्ष वरुषे वारुगे वरे । शोषसे पवने गन्धे वासे बृन्दे च वारिषौ ॥ वन्दने वदने वादे वेदनायां च वा श्वियाम् । सम्मावाते तथा सन्त्र सर्वसन्त्र अस्तासके ॥

विमल — विगतो विनष्टो मल कर्ममलकलङ्को यस्य स विमल । अथवा विविधा विशिष्टा वा मा लक्ष्मीयणा ते विमा इन्द्रादयो देवा तान् लाति निजपादाकान्तान् करोति विमल । अथवा विगता दूरी कृता मा लक्ष्मीर्थेस्त विमा निम्मयनुनय तान् लाति स्वीकरोति विमल । अथवा विगतं विनष्ट मलमुख्यर प्रसानम यस्याऽऽजन्म स विमल (३७)। अस ताजित् — अमन्त सितार जितवान् अनन्तिजत् । अथवा अनन्ते विष्णु शेषनागं च जितवान् अनन्तिल् (३८)। उक्त विमस्तुती—

यु विमन्द्रपांचरवित्रिम्बक्रिस्क्जिटिजाद्यमंदल । नीलजक्रदजकराशिवयु सह वन्युनिगद्दक्तुरीस्वरः ॥

## दश्चम्हा ते स्वजनअधिस्तृदिशक्ष्यो जनस्त्रतः। धर्मेद्रिनवरसिकौ सुक्तरं चरकारविष्यपुनकं मध्यमतु ॥

श्चर्यः —ससारक्षणुद्धः निमण्यानः जन्तुसुद्धृत्येन्द्र-नरेन्द्र-मुजीन्द्र-मन्दिते पदे घरत्नीृति धर्मः । व्यक्ति हु सु पश्चित्वीपद्भाषास्तुभ्यो सः । ( ३१ )।

> शास्ति कुम्थुररो मस्ति सुव्रतो नमिरप्यतः। नेमि पार्थ्वो वर्धमानो महाबीर सुवीरक ॥६०॥

> वार्षिकी त्रिपुटा त्र्यका सुरूपा सुभगा प्रिया । श्रीपदी षटपदानन्दा सुवर्षा मुक्तवश्वना ॥

इति मोगरनामानि । तथा मिल्लकावेलनाम-

मिछका शीतभीस्य सर्यन्ती प्रसोदिनी । सर्मी च भवाची च सूपवाद्यापरी तथा ॥

खुनत — शोभनानि नतानि अहिंशास्त्याचौर्यन्नसचर्याकिचन्यादीनि रात्रिभोजनपारहारपञ्चाखुत तानि यस्य स सुनत (४४)। निम्म — नम्पते इन्द्र चन्द्र सुनीन्द्रैनिम । सबधासुभ्म ह (४५)। नेसिः — नयति स्वधम नेमि । नीविज्ञम्यां मि (४६)। पार्थ्यः — निज्ञभक्तस्य पार्श्वं ब्रह्श्यकृषेस्य तिष्ठति पार्श्व । यत्र कुत्र प्रदेशे स्मृत सन् स्वामी समीपवर्ष्यंत्र वर्तते पार्श्व । उक्तज्ञ—

> श्रव्येयमाश्र शुक्रमा सवामणा य सर्वेषेशो मुविनाविणाविना । समस्तविज्ञाणमयो सर्वोमधी पारव कर्ये रामिणरी गिरी गिरी ॥

श्रमका पारचे वक्कोपाय । वक्कस्य मनस कामस्य वा सम्बन्ध्य उपाय क्कोपाय रागद्वपपिद्वार १ तथोगात् मगवानापि पारचेः (४७) । वर्षामान —वर्षते हानेन वैराग्येख च लक्क्या दिविषया वर्षमानः । श्रम्यस्य श्रम्यः समन्ताद् श्रद्धः परमातिशतं श्राको मानो हान पूजा वा यस्य स वर्द्धमान । अवाय्योशक्कोपः । (४८)। उक्कञ्च—

१ व भावकाभरके। २ व रहितः।

### वस्ति भागुतिरक्कोपसवाच्योकपक्षगीयो । भाग चैव इक्तन्सर्वा यथा वाचा निका दिशा ॥

> य वीरपादी प्रशासन्ति निस्य ध्यानस्थिताः संधासयोगयुक्ता । ते बीतशोका हि भवन्ति स्नोके ससारसुगै विषय तरन्ति ॥

## सन्मतिश्चाकथि महतिमहायीर इत्यथ । महाएष स्रदेव सुप्रभक्ष स्वयम्प्रभ ॥६१॥

सन्मति — सती समीचीना शार्वती वा मतिबु कि केवलज्ञान यस्य स सन्मति । श्रथवा सता विद्यज्जनानां मति सद्बुह्यर्थस्मादसौ सन्मति (५१)। महितमहाबीर — मस्य मलस्य पापस्य इतिईननं विध्यसन समूलकात्र कारण महित । महतौ कर्ममलकलंकसुमटिनिर्घाटने महावीरो महासुमट अनेकसहस्रमट लक्ष्मटकोटीभटानां विघटनपटुमेहितिमहावीर (५२)। महापद्य — महती पद्मा लक्ष्मी सर्वलोकावकाश दायिनी समवरणविभूतिर्यस्य स महापद्म । श्रथवा महती लोकालोकव्यापिनी पद्मा केवलज्ञानलक्ष्मोपलिद्यता लक्ष्मीर्यस्य स महापद्म । श्रथवा महति पद्माक्षमण्यात्म स्वपत्रकनकमयकमलानि सपादिव्यत्यत्य स्थानि यस्य स महापद्म । श्रथवा महती पद्माक्षरण्योमी लक्ष्मीरिन्हादिमनोनयनहारिणा शोभा यस्य स महापद्म । श्रथवा महती पद्माक्षरण्योमी लक्ष्मीरिन्हादिमनोनयनहारिणा शोभा यस्य स महापद्म । श्रथवा महत्त प्रत्येकसख्यातकोटिम्याना पद्माक्षत्विणायकदेवसमूहा यस्य स महापद्म (५३)। स्वरदेव — स्राणा मारमयानां स्याणा वा देव स्रदेव परमाराध्य । स्वरदेव इति तालव्यपाठ श्रूराणा मिन्नियवय सुभटाना देव परमाराध्य स्वामी वा श्रूरदेव । तथा चोक्तं—

## यो न च याति विकार युवतिजनकटाकवास्यविद्धोऽपि । सन्ते च सूरसूरो रसासूरो न अवेच्छर ॥

श्रयवा स्राणा देवानि मनोनयनादीन्द्रियाणि यरिमन् स स्रदेव । श्रयवा स् सोम र स्र्यं श्रमिश्र कामश्च स्रा तेवा देवो राजा स्रदेव । श्रयवा सुष्ठु श्रातिशयवान् म त्रमिहिमयुक्तत्वात् उ व्ह्र स्र्'। स्थ्र रक्ष श्रमिस्यौँ तयोदव स्वामी स्रदेव (५४)। सुप्रभ —शोभना चन्ह्रार्ककोटिसमा नेत्राणा प्रिया च प्रभा युतिमङल यस्य स सुप्रम । दिवाकर सहस्रमासुरमधीषयानां प्रियम् इति गौतमस्यामिना जिनक्ष्यर्णनत्वात् (५५)। स्वयम्प्रभ —स्वय श्रामना प्रभा तेजोमहिमा वा यस्य स स्वयम्प्रभ । श्रथवा स्वयमात्मना प्रकर्षेण माति शोभते स्वयम्प्रभ । उपसर्गे खातो द । स्वय न श्रम्य प्रकृष्ट पिता भ्राता च लोकाना हितकारकत्वात् स्वयम्प्रभ (५६)।

# सर्वायुघो जयदेषो भवेतुद्यदेवक । प्रभादेव उदङ्कक्ष प्रश्नकीर्सिर्जयाभिष्य ॥६२॥

सर्वायुध — सर्वाणि प्यानाभ्ययनसंयमतपासि आयुधानि कर्मशत्रुविष्वंसकानि शस्त्राणि यस्य स सर्वायुध (५७)। जयदेव — अयेनोपलिस्ति देशो जयदेवः। जयस्य जयन्तस्य देवेन्द्रपुत्रस्य वा देव परमा राष्यो जयदेव (५८)। उद्ययदेख चय उपचयश्चयोपचयरचेति त्रिविध उदय । तत्र जन्मान्तर सञ्चितं निदान

१ जा निर्घोटने ।

दीवयदितं विविधः ती विकासामी वागित्राविकास्य पुष्पवन्यमं चनः । स्वर्गाद्यासय पुमर्पय प्रवापासमादिपुण्योपार्थमम् प्रपच्यः । पुनर्गिनीस्वगम् नं वर्गाप्रवच्यः । तैन निविधेनापि उद्देशीयलस्ति देवः उद्यदेशः । कावना उत्तर्वादेशः । स्वया प्रस्त कदाचिदपि सुगो न मवति, सस्तमनं नास्ति, स उद्यदेशः (५६) । प्रक्रावेदः—प्रमा चन्द्राक्तिदेविक्तत्योपलस्तिते देव वर्षत्रवीतयम् प्रमादेव । स्वयना प्रमानाम एकविश्वतम् स्वर्गपटलं तव देवो सिक्यानेस्यो सहादशे विमान देवो देवन्तः सीधर्मेन्द्रः प्रमादेव । प्रमादेवस्योगात् मगवानपि प्रमादेवः । उक्तव क्रियानेस्योगात् मगवानपि प्रमादेवः । उक्तव क्रियानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस्यानेस

### इगरीस सश चलारि दोण्या प्रक्रेक स्क चडुकप्पे । तिलिय प्रक्रेकिदयभासा उडुकादि तेसद्री ॥

श्रवा प्रकृष्टा मा लोकालोकप्रकाशिनी दीति केवलाक्यं ज्योतिस्तयोपस्तितो देव प्रमादेव (६)। उद्क्रः—उत्कृष्टो अको विरुद्ध कामरात्रुचित उद्क्रः मुक्तिकान्तापतिचित मोद्दारिविजयित उद्क्रः । अथवा उद्गता निर्नष्टोऽक्कोऽपराध आगो यस्य स उद्क्रः । अथवा अको भूषा उद्गता विरामस्य भासुचिति वचनात् यस्य स उद्क्रः । अथवा उत्कृष्टः श्रहः स्थान मोद्धसन्त्व्यं यस्य स उद्क्रः । अथवा उत्कृष्टः श्रक्षः स्थान मोद्धसन्त्व्यं यस्य स उद्क्रः । अथवा उत्कृष्टः श्रक्षः स्थान मोद्धसन्त्व्यं यस्य स उद्क्रः । अथवा उत्कृष्टः श्रक्षः श्रवान मोद्धसन्त्वं यस्य स उदक्रः । अथवा उत्कृष्टः श्रक्षः श्रवान मोद्धसन्त्वं प्रस्य स प्रश्नकीर्तिः । अथवा प्रश्नकीरितः ।

# पूर्णवुद्धिनिष्कषायो विश्वेयो विसस्तप्रभः। वहस्रो निर्मलिखनगुप्त समाधिगुप्तक ॥ ६३ ॥

पूणबुद्धि — पूर्णा सम्पूर्णा लोकालोकसर्वतन्त्रप्रकाशिका केवसकान दर्शनलक्ष्या बुद्धियस्य स पूर्ण बुद्धि (६४)। नि कषाय — निगता कथाया कोषमानमायालोमा बस्य स नि कथाय । निष्केन सुवग्रन सहर्शी (सा) सरस्वती कथादिपरीक्षोत्तीर्गा निक्का । तस्या आय आगमनं यस्य स निष्कथाय । अपरपदेऽिष किस्तकारस्य वत्वम् । यथा सहितायां हवाय कारिकानं दावस्विक्वम् । आलमते इति कियापदं दूरे वत्तते । अथवा निष्कस्य सा लक्ष्मीस्तस्या आयो रजवृष्टिसमागमो यस्य स निष्कथायः । दादुर्ग्रहे मादुर्मन्दिरे च पश्चाश्वयविधायक इत्यर्थ (६५)। तदुक्तं—

सुरपया-साहुकारो गंजोदय-रवय-पुष्कदुट्टी य । तह तुंदुहीविद्योखो प्रयुक्तिया सुवीयध्या ॥

विमलप्रभ:--विमले पातिसंपातपाते स्ति प्रमा तेजीमण्डल यस्य र विमलप्रभ । उत्ताच---

श्रध्यासमं बहिरप्येष विभ्रहादिसहोदयः। निष्य सत्यो दिवीकस्स्वण्यस्ति रागादिसस्सु स ॥

अयवा विगर्त में मलं येषा ते विमा गणाघरदेशानगारकेषज्ञ्यादयः । विमान् लाति ग्रहाति विमक्ता । ताहसी प्रभा मस्य स क्रिमलप्रम (६६) । उक्तञ्च—

> मो सन्त्र सन्तिरं माने सूर्वे चन्द्रे तिवे विश्वी । माधाविति वृथा मन्त्रे मास्या-प्रतिदानवी' ॥ स भौती मेरिजवृत्ती में ।

वहार - वहं स्कृत्वदेशं लाति ददाति संयमभारिकर्त्वे बहुतः । अथवा वह वायु साति यहाति प्रकृत उपमीगतया वहसः । अथवा यी बायुईतः सखा यस्य, एक्षती गामित्वात् वहसः । अथवा वो वंदनं इसें लांगलं बस्य, पुण्यकर्षकोत्पादकत्वात् भइल । अथवा वहति मोच्न प्रापयति वहल । सकि शाम वहिः क्वोऽकः । व्यापकत्वादिस्तीर्ग (६७) । निमक्तः—निर्गतं मल विण्मूत्रादिर्वस्य स निमलं । उत्तव---

> वित्ययरा तिष्यरा इसहरचड़ी य अदचड़ी य । देवा व भोगभूमा चाहारो चल्थि गल्थि गीरिय गीहारो ॥

अथवा निर्गतानि निर्मलानि पापकर्माणि यस्मादसौ निर्मल । अथवा निर्गता मा सक्मीर्धनं बेम्बसी निर्मा निर्मन्थमुनय चतुप्रकारास्तान् लाति स्वीकरोति य स निर्मल । उत्तञ्ज--

> निमन्या शुद्धमूलोत्तरगुग्यमणिभिर्येऽनगारा इतीयु सज्जां ब्रह्मादिधर्मे ऋषय इति च ये बुद्धिलब्ध्यादिसिद्ध । श्रेगयोरारोह्यार्ये यतय इति समझेतराध्यत्रवोधे ये मुन्याल्यां च सर्वान् प्रभुमह इह तानधयामो मुमुकून् ॥

श्रयवा निर्मान् पञ्चप्रकार्यनिर्भ थान् लाति निर्मल । के ते पञ्चप्रकारा निर्मे था इत्याह पुद्धाकवद्भर इसीबिन्यन्यस्नातका निर्मन्या सयमश्रुतप्रतिसवनातीथिलग्रकेरयोपपादस्थानविकस्पतः साध्या । इत्यनयो स्थायिवरणं तत्त्वावतात्पववृत्ती नवसहस्रश्लोकप्रमाणाया श्रुतसागरकृतायां शातव्य विस्तारतया मयात्र नैय लिखितम् (६८)। चित्रत्रगुत — चित्रवत् श्राकारावत् गुप्त श्रालच्यस्वरूपः चित्रगुप्तः । श्रयवा चित्रा विचित्रा मुनीनामाभ्यकारिण्यो गुप्तयो मनोवचनकायगोपाया विद्यन्ते यस्य स चित्रगुप्तः । श्रयवा चित्रं तिलकदानं प्रतिष्ठाया गुप्त रूपदेशप्राय्य यस्य स चित्रगुप्तः । श्रयवा चित्राह्मैलोक्यमनोनयनविस्मयाह्यादका रिण्यो गुप्तयस्त्रय समवस्रगुप्ताकारा यस्य विद्यन्ते स चित्रगुप्तः (६६)। उक्तञ्च—

स्वेन प्रपूरितजगत्त्रयपिषिडतेन क्रान्तिप्रसापयशसामित सञ्जयेन । माखिन्यहेमरजतप्रविनिर्मितेन साक्षत्रयेख भगवननभितो विभासि ॥

समाधिगुप्त — सम्यक् समीचीनानि अविधितानि वा आ समन्तान् धीयन्ते आत्मान आरोप्यन्ते सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रतपािस परलोकपर्यन्त निर्विध्नेन प्रतिपाल्यन्ते उपसर्ग परीषहािदिविनिपातेऽपि न त्यज्यन्ते यस्मिक्षिति समाधि । उपसर्गे द कि । समाधिना गुप्तौ रचित न ससारे पतितु दत्त समाधिगुप्त । समैस्तृ सक्ताचन शत्रुमित्र वनभवन सुखदु ख स्नीदन्दर्शकिनजािनेजेषु समानिचतेमुनिसक्तिरिधगुप्त अधिकतया वेष्टित समाधिगुप्त । अथवा सह मेन मन्दिरेख क्तन्त इति समा रहमिष्ठनो एहस्य तैरिधगुप्त सेक्ति समाधिगुप्त । स्वयं सदृष्टिमि आवकत्तराधित इत्यर्थ । स्रयंवा सह मेन मत्रण वत्त ते ये ते समा विद्याघरा , तैरिधगुप्त समाधिगुप्त । स्रयंवा सह मेन मानन स्रहकारतया वर्त्त ते समा असुग्रदयस्तैरिधगुप्त समाधिगुप्त । स्रयंवा ममाभिवविद्योग स्वित समाधिगुप्त । स्रयंवा ममाभिवविद्योग स्वित समाधिगुप्त । स्रयंवा समाधिगुप्त स्वति समाधिगुप्त । स्वयंवा समाधिगुप्त । स्वयंवा समाधिगुप्त स्वति समाधिगुप्त । स्वयंवा समाभिवविद्योग सेवित समाधिगुप्त । स्वयंवा समाधिगुप्त

स्वयम्मूखापि कन्द्रपी जयनाथ इतीरितः। श्रीविमलो विव्यवादीऽनन्तवीरोऽज्युदीरितः ॥६४॥ स्वयस्थः स्वयमानमा गुर्वानरपेवातया भवति निर्वेदं प्राम्नोति लोकाहोकस्थकमं वानाति स्वयम्म् । स्वयं भवति निर्वाद मर्थाते निर्वाद स्वयम्म् । स्वयं भवति मंगल कपोति स्वयम्म् । स्वयं भवति निर्वाद स्वयम्म् । स्वयं भवति क्रियाची कपोति स्वयम्म् । स्वयं भवति व्ययपर्याम् शासु शक्तोति स्वयम्भः । स्वयं भवति क्रियाम्भः श्रीवाद्यामे गव्यति स्वयम्भः । स्वयं भवति क्रियाम्भः श्रीवाद्यामे गव्यति स्वयम्भः । स्वयं भवति क्रियाम्भः । स्वयं भवति स्वयम्भः । स्वयं भवति क्रियाम्भः । स्वयं भवति स्वयम्भः । स्वयं भवति क्रियाम्भः । स्वयं भवति क्रियामे ग्रीवाद्यामे गव्यति स्वयम्भः । स्वयं भवति क्रियामे श्रीवाद्यामे ग्रीवाद्यामे गव्यति स्वयम्भः । स्वयं भवति क्रियामे श्रीवाद्यामे ग्रीवाद्यामे गव्यति स्वयम्भः । स्वयं भवति क्रियामे श्रीवाद्यामे श्रीवाद्यामे गव्यति स्वयम्भः । स्वयं भवति क्रियामे श्रीवाद्यामे श्रीवाद्यामे ग्रीवाद्यामे ग्रीवाद्यामे

सत्तायां मगसे वृद्धी निवासे म्यासिसम्पदी"। स्रामित्राये च सत्ती च प्रादुर्भीने गती च भू:॥

कम्पूर्यः — कं मुखं तस्य दर्गेऽतितीवता कन्दर्भ , अनन्तसीख्य इत्यर्थ । कं कुत्सितो दर्गे यस्य मते स्थाने वा स कन्दर्भ । भगवदमे य पुमान् कानादेदंप करोति स कुत्सित इत्यर्थ । अथवा अदि तीयरूपत्वान्रगवान् कन्दर्भ उच्यते । अथवा —

> महराब्द पायके सूर्ये घर्में दाने धने पुत्रान्। चा घरी चर प्रतानि चर चारी मह स शस्ति ॥

इति बचनात् कन्दान् कन्दम्लानि रे धर्माय लोकानां पुण्यनिमित्तं पाति रह्नति मिह्नितुं न ददाति, कन्दम्लानि धर्माय निषेधति, तेन मगवान् कन्दर्प कथ्यते । ऋत्वर्षे अर् इति सन्धिकार्ये सति 'कन्द + ऋ +प इत्यस्य कन्दर्प इति रूप निष्पद्य ते (७२) । उक्तश्च समन्तमाद्रे रक्तकरण्डके—

> श्रास्पफलबहुविधातान्मूलकमार्काणि श्राम्बेराणि । नवनीतनिम्बक्कसुम कतकमित्वेदमदहेयम् ॥

जयनाथ — जयस्य सर्वदिग्विजयस्य नाथ स्वामी जयनाथ सर्वस्मिन् धर्महोत्रे आर्थलण्डे धर्म तीर्थप्रवत्तक इत्यथ । श्रथवा जयस्य जयस्य इन्द्रपुत्रस्य नाथ स्वामी जयनाथ । श्रथवा जयाय जयार्थ जयनिमा सर्वारदु सळ्दनाथ नाथ्यते या यते जयनाथ । श्रथवा जय नाथ जय स्वामिक्रिति धर्मोपदेश समये पुन पुनर्मव्या वदन्ति तत्मसिद्धवा जयनाथ इति नामोच्यते (७३)।

श्रीविश्वल — विमल कममलकलक्करहितो वतशीलातिचाररहितो वा विमल श्रिया वाद्याभ्यन्तर लक्ष्म्या उपलिक्षितो विमल, श्रीविमल । अथवा विविध मं मल पाप खुनाति छिनति मक्तानां विमल । कोश्यंज्ञायामपि डिति टेलोंप । जकारलोप । पश्चात् श्रीमांश्याची विमल श्रीविमल इति कर्मश्चारय कियते (७४)। विख्ययाद — दिव्योऽमानुषो वादो व्यनिर्यस्य स दिव्यवाद । अथवा दिवि स्वर्गे व्योग्निय पाताले स्वर्गे व्यन्तरलोके वा भवा दिव्याश्चार्त्विकायदेवास्तेषां वा वेदनां संवारसागरपतनातु सं आसमन्तात् यति संवयति निवारयति दिव्यवाद । अथवा दिव्यवाद मनोहरान् क्षाव्यव्यामनोहरान् अर्थान् पूर्वापर विरोध यहितान् जीवादीन् पदार्थन् वद्यति दिव्यवादः । कर्मक्ष्यम् । अथवा दिव्यं मन्त्रं ददाति दिव्यवाद , पञ्च विद्यदस्यभीपदेशक इत्यर्थ (७५)।

मिस्यिक्कामवेनी हृतिवर्दुस्तावके हि सन्त्रेणियम् । इहाइडफ्के सवि परम सन्त्रे कर्म सम्रत् ॥ इत्या पापसङ्काचि इत्या कम्युरावानि च । मसु सन्त्रे समाराज्य सिर्वेक्कोणि दिवस्ता ॥ धनस्त्रचीर —न विश्वते अन्तो विनाशो यस्य स अनन्तोऽविनश्वर । स चालो हीरः सुमदः कर्मशृष्ट्र विनाशकः अनन्तवीर । अयवा न विश्वते अन्तो विनाशो यस्या सा अनन्ता, सा चालौ की विशिष्टकेक्स्य सक्तिस्या गति आददाति वदाति वा मक्ताना सोऽनन्तवीर । अयवा अनन्ते कर्म्यन्तिरचे सनुवातव्यके स्यास्यतीति थीर अनन्तवीर । भाविति भूतवदुपचार इति परिभाषया सिद्ध एव स्वामी कथितः । अयवा सम्बन्धने सम्बन्धने पश्चित्र श्रेष्ट्र स्थान्ति विद्यति विश्वति । अयवा सम्बन्धने विश्वति स्थितस्थात् वीर अनन्तवन्ति । अयवा जर्याति प्रस्त्र गतिऽपि शिष्यत इति वचनात् अनन्त श्रेषनागो नारायको था । ताम्यास्राप्ति अपिको वीर अनन्तवीर । अयवा अनन्ता सख्याविवर्जिता थीरा नग्नीभृता सस्य सोऽनन्तवीर (७६)।

# पुरुदेवोऽध सुविधि प्रशापारमितोऽध्यय । पुरागपुरुषो धर्मसार्राथः शिवकीर्त्तन ॥ ६४ ॥

पुरुदेश --पुरुमहान् इन्हादीनामाराभ्यो देव पुरुदेव । श्रयना पुरुव प्रमुख्या देवा यस्य स पुरुदेव श्ररुख्यातदेवसे दित इत्यर्थ । अथवा पुरो स्वर्गस्य देव पुरुदेवः देवदेव इत्यर्थ (७७)। स्विधि --शोभनो विधिर्विधाता सृष्टिकर्ता सुविधि । अधा शोभनो निरतिचारो विधिशारित मस्य स सुविधि । श्रथवा शोमनो विधिदैंव पुण्य यस्य स सुविधि । श्रयवा शोमनो विधि कालो यस्य स सुविधि (৬८)। प्रज्ञापारमित — प्रशाया बुद्धिविशेषस्य पार पर्यत इत प्राप्त प्रशापारमित । अथवा प्रज्ञापारै महापण्डितं उभयमीमांसाविचक्त्यौ मित प्रमाखीकृत प्रज्ञापारमित प्रत्यत्त परोत्तप्रमाखचतुरैर्गस्य परदेवादि मिर्मानित इत्यथ (७६)। अञ्चय --न व्ययो दिनाशो यस्य द्व यार्थिकनयेन सोऽव्यय । ऋथवा अधिना मेवेण श्चय गमनं यस्य सोऽव्यय । श्रव्यया श्रमिकुमाग सेवापरा यस्य सोऽव्ययः । श्रयवा सिद्धिपर्यायं प्राप्त स न स्पेति नोपचयापचय गच्छतीति श्रव्यय अाबिनि भूतवदुपचार इति वचनात् (८ )। पुरागापुरुषः -पुरागाधिस्त्तन पुरुष स्नामा यस्येति पुरारापुरुष । स्नथना पुरारापु त्रिषष्टिलक्ष्योषु प्रसिद्ध पुरुष पुरारापुरुष । स्नथना पुरारा श्रनादिकालीनैकरूपे पुरुष्णि महति स्थाने शेते तिष्ठति पुरायापुरुष । अथवा पुरे शरीरे परमौदारिककाय श्रनिति जीवति मुक्तिं यावद् गच्छति तावत्पुरासा । स चा सी पुरुष आत्मा पुरासपुरुष । मुक्तिं प्राप्त सन् न शरीरे तिष्ठती त्यर्थ जीवन्युक्त इत्यर्थ । लोकमते तु पुरागापुरुषो नारायगा कथ्यते शिरसा खल्वाट गत् (८१)। धर्म सारिय - धर्मस्य श्रिष्टिंसालच्चगस्य सार्याध प्रवर्तको धमसारिय । श्रिथवा सह रथैर्वर्तते सर्थ चित्रय । सरथस्य चित्रयस्यापत्य सार्यथ । इशात बृद्धिरादौ विशा । धमस्य चारित्रस्य सार्यथ प्ररक्ष धर्मसार्यथ । अयवा धर्माणा मध्ये वारो धर्मो धर्मवार श्रीमद्भगवदर्ष प्रगीतो धर्म । धर्मकारे तिष्ठति धर्मणारिय । सकाशब्दाना युत्पत्तिस्तु यथा<sup>२</sup> कथचित् । तेन स्थाधातो सकारलोप किप्रत्ययश्च । श्रास्तोपोश्साव धातुके इत्यनेन श्राकारलोपस्त न्यायसिकः (८२)। शिषकी तम —िशव भेयस्कर, शिव परमकस्यास इति वचनात् । शिष पञ्चपरमकल्यागादायक तीयकरनामगोत्रकारकं कीर्रानं स्तुतियस्य स शिवकीत्त न । शिव च्रेमकर मुसकरं या कीत्त नं यस्य स शिवकीत्त न । शिवे वेदे कीत्त नं यस्य स शिवकीत्त न । अध्यक्त शिवेन कहरा की तानं यस्य स शिवकी तान । शिवाना सिद्धाना वा की तान यस्य स शिवकी ताना । दीसावसरे नम सिद्ध भ्य इत्युवारणत्वात् । शिवाय मोस्राय वा कीत नं यस्य स शिवकीत नः (परे)।

# विश्वकर्मा उत्तरो उच्छत्मा विश्वभूविश्वनायक । विमम्बरो निरातको निरारेको भवास्तकः ॥६६॥

विश्वकर्मा—विश्व कुन्क कष्टमेन कर्म यस्य मते स विश्वकर्मा । स्रथमा विश्वेषु देनविरोधेषु त्रयो दशस्ययेषु कर्म सेवा यस्य स विश्वकर्मा । स्रयमा विश्वस्मित् जगति कर्म लोकजीयनकः क्रिया यस्य स विश्व कर्मा । कर्म स्रत्र स्रविमिषकुष्यादिक गल्यावस्थाया स्नतन्त्रम् (८४) । संक्रदा—न ज्ञयति, स्वमायात् न

इ इयात नका रादी सिथा जा संयो। २ द स्थाधकतः।

मन्त्रपते, मारमन्पेसलीलीमापरवात् महार । महार मोद्याः सत्तरस्मत्वात् स्विण्यादेवादक्यः स्वीमात्रक्ररस्मत्वात् व वहर , परममाप्रमत्त्रवेस्तित्वादक्षरः कर्महोममाप्रकर्णात् सक्तरस्मोऽज्यस्मः सक्त , सामाप्रकर्णादा अक्षः। स्रथण अक्षो सानं केनलाख्य ज्योतिरत राति मक्तानां ददात्यक्षरः । स्रथण श्रद्धं स्नात्मानं राति स्वीकरोति सक्तर । स्रथण सक्षाया इतियाणि राति मनला सह वशीकरोति शक्तः । स्रथण श्रद्धो व्यवहार स्वयं निमयनयमाभितोऽपि व्यवहारं दानपूजिंदर्भं राति प्रकर्तयति लोकं स मनत्यभरः । स्रथण श्रद्धा पासकानि तेषु सेऽप्रवंत्व स सक्तर , सतकीका दशतामिति वसति सर्वमहापापसुक्तत्वात् सत्त्वर (८५)। उक्तञ्च-

> नपुंसकेऽशरं तुब्हे तथा सौजवसेन्द्रिये । श्राचः पुंसि वृक्षमीवपुत्रे विदि तथाऽऽसानि ॥ कपेऽनसि रथस्यावयवे व्यवद्वती तथा । पासकेषु ध्वनिश्च च मत प्कारशस्वपि ॥

अष्ण द्वाः —न नियते छुत्र घातिकर्म यस्येति अष्ण या । अयवा न वियते छुत्र शाट्य यस्येति अष्ण । अयवा न वियेते छुत्रनी शैन दर्शनावरणहर्य यस्य स अष्ण या (८६) विश्वभू —

> सत्तायां सगके बुद्धौ निकाके व्यासि-सम्पद्धोः । द्यानिप्राये च शक्ती च प्रादुर्भावे गती च भू ॥

इति वचनात् विश्वस्मिन् भवति विद्यते श्वस्येव केवलशानांपेक्या विश्वम् । विश्वस्य भवति मंगलं करोति विश्वम् । विश्वस्य भवति दृद्धि करोति विश्वम् । विश्वस्य भवति केवलशानांपेक्या निवसति विश्वम् । विश्वं भगति व्याप्नोति केवलशानांपेक्या विश्वम् । विश्वस्य भवति संपद् करोति विश्वम् । विश्वस्मिन् मृत्याभायो मनोगत शान यस्य स विश्वभ् । विश्वक्षिम् भवति श्रुक्तोति विश्वम् । विश्वस्मिन् भवति श्रुक्तोति विश्वम् । विश्वस्मिन् भवति श्रुक्तोति विश्वम् । विश्वसम् भवति प्राद्यम् वित्वम् । विश्वसम् । विश्वमायकः भवति प्राद्यम् । विश्वमायकः —विश्वस्य जेलोक्यस्य नायक गत्यर्था भाववो ज्ञानाथ इति व्यनात् (८७)। विश्वशायकः—विश्वस्य जेलोक्यस्य नायक स्वामी विश्वनायक । अथवा विरुक्ता विविधा वा श्वान इव श्वानो मिथ्यादृष्टय तेषा न अथवे नायक्युति न मत्यक्वीमविति विश्वनायक । अथवा विरुक्त विश्व नयित स्वश्वम प्राप्यति विश्वनायक (८८)। विश्वस्य स्वर्थः (८६)। उक्तव्र तिवक्ते—

यो इताश प्रशान्ताशस्त्रमाशाम्बरमृचिरे । य सबसगसस्यकः स नग्नः परिकेर्तितः ॥

निरातक सम्प्रभावाहरो स्थाधिरातक स उच्यत । निर्गतो विसष्ट झातको पाने यस्य स निरा सक्षः । आतक शका निगत सातक शंका यस्य स निरातक । अथना निर्गत झातक स्थापो यस्य स निरातकः (६०)। निरारेक — निर्गता झारेका तत्त्वधियमे शका संदेहो यस्य स निरारेकः (६१)। उक्षत्र—

महनेको न में क्षित्रित प्राया जगत्त्रथे। इति व्यक्तिंत्रजोत्कान्तिभीति शङ्कां प्रमणते ॥ एतत्त्रत्विति तत्त्वमेतत्त्रत्वतिमं त्रतम्। एष देवक देवोऽधिमेति शङ्का वितु पराम्॥ इत्यं सिक्किवित्रत्य न स्वाद्यंत्रश्चादाः। अ व्यक्तिकीवित्रत्वतिक्षेत्रेयोगमध्येतते ॥ एष एव भवेद्दे वस्तरकायोकदेव च । पृथ्वेष वर्तं शुक्ति तदेवं स्याद्रशङ्काः॥ तत्त्रे ज्ञाते रिती हर्षे यात्रे वा सञ्चास्थिते । यस्य दोकायते वित्त रिक्त सोऽभुत्र बेह च ॥

१ 🕊 भाने ।

भवास्तक'- मवस्य सतारस्य अतकी विनाशको भक्तानां मवान्तक । अवधा भवस्य अस्ति अन्तको मृत्युर्वस्य मते च भवान्तकः । इत्यनेन ग्रहस्य वे मृत्युक्तयं कथयन्ति ते प्रत्युक्ता (६२)।

> दढवतो नयीत्र गो निःकलङ्कोऽकलाधर । सब्ह्रेशापदोऽह्यस्य धानत श्रीशृक्षकत्त्वस्य ॥ ६७ ॥

द्धन्त — इड निश्चलन्त दीक्षा यस्य प्रतिशा वा यस्य स इदमत (६३)! नवीक्ष मा अगा।
नैगमसम्बन्धवार्श्वसूत्रशब्दसमिरुष्टैं भन्ता स्त । श्रथवा स्यादेक स्यादनेक स्यादमय स्वादवाच्य स्वादेकं
वावक्तव्यं च स्यादनेक चावक्तव्य च स्यादेकानेक चावक्तव्यं च । तैरुत्तृग उन्नत नयोक्तृग सर्वयैकानकाक्षि
इत्यर्थ । ततो नान्य परमगुरुरेकान्यतत्त्वप्रकाशनो इन्देइविद्युवचनस्वादविधास्पदस्वादवीयक्रसम्बन्धाः
वाच्चेति न तस्य यानं पुक्तमिति सत्त्वार्थन्त्रोक्षणाक्षिके उक्तत्वात् । नयोक्तुग (६४)। उक्तकः
वाच्चेति न तस्य यानं पुक्तमिति सत्त्वार्थन्त्रोक्षणाक्षिके उक्तत्वात् । नयोक्तुग (६४)। उक्तकः
वाच्चेति न तस्य यानं पुक्तमिति सत्त्वार्थन्त्रोकष्ठाक्षिके उक्तत्वात् । नयोक्तुग (६४)। उक्तकः
वाच्चेति न तस्य यानं पुक्तमिति सत्त्वार्थन्त्रोकष्ठाविके

धयस्यानेकरूपस्य भी प्रमाण तदशभी । नयो भर्माग्तरापेची दुणयस्तक्षिराकृति ॥

नि कलक — निर्गत कलक अपवादो यस्य स नि कलक । यथा गोपनाथस्य दुहितर नादावशो जगाम सन्तनो कलत्र ईश्वरोऽगमत् देवराजो गौतमभायों बुमुने । तदुक्त—

> किमु कुवलयनेत्रा सन्ति नो नाकनार्य किदरापतिरहल्यां तापसीं यक्तिवेवे । हदयतृबाकुटीरे दक्कमाने समराद्वाः सुकितमनुक्तित वा बेलि क पविद्वतोऽपि ॥

चन्द्र कित वृहस्पतिमार्याया व्यमिचचार । तदुक्तं-

विधुगुरो कलत्रेचा गीतसस्यासरेश्वर । सन्तनोश्रापि दुश्रमां समगस्य पुरा किस्र ॥

एवं सर्वेऽपि देवा सकतक्का सन्ति सर्वज्ञवीतरागस्तु निकलक्क (६५)। अकलाधर — कलां कलनं करतीति कलाधर । न कलाधर अकलाधर न केनापि कलायितु शक्य इत्यर्थ । अथवा अक दु खं लाति ददाति अकल संसार । तं न धर्यते न स्वीकरोति अकलाधर । अकल संसारेऽघरे नीचो यस्य स अकलाधर । अथवा न कला शरीर धरित अकलाधर चरमशरीर इत्यर्थ । अथवा न कला चन्द्र कलां धरित शिरित धारयित अकलाधरः, निरामरण्यात् (६६)। स्वद्धक्रशापद् — सर्वान् शारीर मान सार्गत् क्रेशान् दु खानि अवहत्ति स्वक्रेशापद् । अथवा सर्वेषा भक्तानां प्राण्वाना क्रेशान् नरकादिदु खानि अपहत्ति स्वक्रेशापद् । अथवा सर्वेषा भक्तानां प्राण्वाना क्रेशान् नरकादिदु खानि अपहत्ति स्वक्रेशापद् । अथवा सर्वेषा भक्तानां प्राण्वाना क्रेशान् नरकादिदु खानि अपहत्ति स्वक्रेशापद् । स्वपत् क्रेशतमस्वोतित डप्रत्यय (६७)। अक्तुच्य — च्यति शक्य अञ्चय्य (६८)। श्रीवृक्षतक्षणः — अविच्वोऽशोकष्टचो लच्चेय सर्वेष स्वप्रति स्वप

इति निर्वाचारत समासम् । इति 'स्रिक्षीभृतसागर्यन्यचिताया जिनसङ्ख नामदीकाया ससमोऽभाग समासः ।

१ व भीस्रि ।

# अथाष्ट्रमी उथाय

वदि संसार समुहाबुद्धिहों। दुःवाराशियोत्तसमाः । तिमानसङ्कनाकामध्यवनं कुद समाधानः ॥ यो नामानि जिनेश्वरस्य सतत स्रक्रिनायेद्वतः श्रीमद्धर्मविवोधनस्य वुधर्त्तराध्यस्य श्रीमाक्षितः । स स्याप्युव्यक्ष्यो जगलायज्ञकी तीथकरः शंकरो कोकागापरिपुरयो गुज्यसिक्धान्तामकिः शुक्कीः ॥

> भाग विद्यानन्त्रिगुरु स्वितः संप्रवास्य शुक्रमना । विद्यवोभि बद्धारातं सुसम्मतः सामुद्ददवानाम् ॥

म्ह्या चतुर्युको घाता विधाता कमसासन । मन्त्रभूरात्मभू स्रष्टा सुरुवेष्ठ प्रजापति ॥६८॥

ब्रह्मा - नृष्टि वृष्टि वृद्धी वृद्धी वृद्धि गञ्छति केवलकानादयो गुवा यस्मिन् स ब्रह्मा । वृद्धे क्य क्रम हात्पूर्व इति सूत्रया मन् प्रत्यय । श्रनिवनुबधानामगुक्के अनुधगक्कोप इत्यनेन नकारलोपी न भवति तयापि विशेषातिर्दिष्ट प्रकृत न बाधते इति न्यायात् विशेषेण कारानुबन्धप्रत्ययप्रहणात् नलुक् । इकारात् पूर्व झकारागमध्य तेन रखन्या ब्रह्मन् जातं । बुटि चांसबुद्धी व्यक्षनाच सिलीप । लिंगान्तनकारस्य नकारलोप . तेन ब्रह्मा इति जातम् (१)। खतुमुख — चत्वारि मुखानि यस्य ए चतुर्मुख । चातिसंघात धातने राति भगवतस्तादृशं परमौदारिकशरीरनैर्मस्यं भवति यथा प्रतिदिशं मुखं सन्मुखं दृश्यते, अयमतिद्यवः स्वामिनो भवति तस्माचतुर्मुल । श्रयवा चत्वाचेऽनुयोगा प्रथमानुयोग करखानुयोग चरखानुयोग हव्यानुयोगा मुखे यस्यार्थरूपा स भवति चतुर्मुख । भ्रयवा चत्वारो धर्मार्थसाममोक्लक्षा पदार्था मुखे परिप्रकास्का हनदायका यस्य स चत्रमुख । म्रथवा चत्वारि प्रत्यच्च परोद्धागमानुमानानि प्रमाखानि मुखानि यस्य स बैतर्भेख । स्रवंश चत्थारि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रतपासि मुखानि कर्मेख्यागमनद्वाराशि बस्य स खतुर्भुख । (२)। भारता-दभाति चतुर्गतिषु पतन्तं बीवमुबृत्य मोक्तपदे स्थापयतीति भाता । श्रथवा दभाति प्रतिपा लबति स्दमबादर पर्याप्तापर्याप्तल ध्यपर्याप्तैकेन्द्रियादिपञ्चोन्द्रयपर्यन्तात् धर्षबन्त्न् रद्धति परमकाक्ष्याक्रवात धाता (३)। विधाता—विशेषेण द्वाति स्वर्ग मोच्यो स्यापयति प्रतिपालयति वा विधाता । अथवा वीनां पित्तवा भाता प्रतिपालकः । तिई अनर्थदण्डप्रसंगो भविष्यति ? इति चेन्न, मगवान् सर्वप्रशिनां प्रतिपा कक । पिक्कां तु पोषयोऽनर्यदण्ड न तु पालने <sup>२</sup>। अथवा सेवागतानां सुर नर्यनकरायां प्रमादपतिततन्तुः क्षादीमां समक्षरसाद्वद्दिर्मच्येऽपि पिच्यां भावकीभूताना न कश्चिदनर्यदण्ड सेवागताना पादकासनवस्त्राने प्रमा न कांश्वदनयदण्ड (४)। कमलासन — पद्मासने स्थित्वा सदा धर्मोपदेश करोति मगदान् तेन कम लाम्बन च उच्यते । ऋथवा योजनैकप्रमाग्। सहस्तदलकनककमलं ऋ। सनं उपवेशनस्थान विहरतो भगवतो सस्य व कैंगलींचनः । अथवा नि कमण्कलि कमला राज्यलङ्मी अस्पति त्यवति य । कमलाचन । अथवा फमली भूगा भ्रासने उपवेशनस्थाने यस्य स कमलासन । मगवान् यदा वने तपश्चरण करोति तदा स्वामिक कैमीपै लिंह गजा व्याम गावः धर्प-मयुरा रूपेन शराकाः आहि-नकुला मार्जार-मूपका काकोल्सा हुर्यक हरिया इत्यादय परस्परवैश्विम जीवा वेरं परिद्वत्य स्वामिन समीपे उपविद्यन्ति परस्कर स्नेहं व कुर्यन्ति, तेनै भवेषान् कमलासन उच्यते । तथा समक्त्योऽपि । उक्तम ---

१ वें हुविसमी । २ स व प्रविद्यालने ।

सारंगी सिहशानं स्ट्राग्नेति सुविश्विका ग्रन्थिनी न्याव्रयोतं सार्जारी हसवाल क्षुत्रायपरवद्या केकिकान्ता मुजंगम् । वैराव्याजन्सजातान्यपि शमितिथयो जन्तवोऽन्ये साजन्ति श्रित्वा साम्येकरुढं प्रशमितकतुष योगिनं चीयमोदस् ॥

श्रथवा कस्य श्रात्मनो मलानि श्रष्टकर्माणि श्रस्यति निगक्योति मूलादुन्मूलयति निर्मूलकाष कर्मति कमलासन । श्रथवा दीन्नाम्हण्यकाले कमला पृथ्वी नारी च श्रस्यति ग्रश्नित कमलासन । श्रथवा कमली वल छ्रास्थ सन् चारित्र ग्रहीते सित मोजनान्तर न कदाचिद्पि पित्रति जुल्लकानामपि पातुं न ददाति कमलासन (५)। श्रष्टकाम् — श्रजे कमलीहपलिन्नता भूर्जन्मभूमियस्य स श्रज्जभू । श्रथवा मादु रदरे श्रष्टदलं कमलं निजशक्त्या निश्चाय तत्कर्णिकाया स्वामी नवमासान् स्थित्वा वृद्धिकत योनिमपि श्रस्पुष्ट्वा सञ्जातस्तेन श्रज्जभू रूप्या श्रज्जस्य चन्द्रस्य मूर्निवासस्थान श्रज्जभू सदा चन्द्रेण सेवित इत्यर्थ । श्रथवा श्रज्जस्य घनन्तरेभू स्थान श्रज्जभू वेद्यानामायुर्वेदस्य गुहत्वात् (६)। श्रा मम — श्रा मा निजशुद्धबुद्धकस्थमावश्चित्रमक्तरेकलन्त्वण परमत्रक्ष कस्वरूप्यकोत्करिर्णस्पिटकमिण मतिन्नानिम्बस्दरो भूर्निवासस्थानं यस्य स श्रात्मभू । श्रयवा श्रात्मा चन्नुषामगम्योऽपि सत्तारूपतयाऽ स्त्येव यमते स श्रात्मभू । श्रयवा श्रात्मा भूर्वेदिर्यस्य स श्रात्मभू । श्रयवा श्राममा भवति केवलज्ञानेन चराचर यामोति श्रात्मभू । श्रयवा श्रात्मा भू राक्तिर्यस्य स श्रात्मभू । श्रयवा श्रामा भू श्रामायो यस्य स श्रात्मभू । श्रयवा श्रात्मा भू राक्तिर्यस्य स श्रात्मभू । श्रयवा श्रामा भू श्रामायो यस्य स श्रात्मभू । श्रयवा श्रात्मा भू राक्तिर्यस्य स श्रात्मभू । श्रयवा श्रामिन भवति प्राद्धभन्नति श्रात्मभू । श्रयवा श्रात्मन भवति गञ्छिति त्रिमुवनस्थरूपं द्रय्य पर्यायतिहते उत्पादव्ययप्रीव्यलच्चण जानति करणकमन्यवधानरिहततया स्फूट पर्यति च श्रात्मभू (७)। उक्तञ्च—

स्थिति जनन निरोधलक्षण करमकर च जगव्यतिक्रणम् । इति जिनसकलज्ञलान्छनं वचनमिदं यस्तां वरस्य ते ॥

स्त्रष्टा — सुजित करोति निंद्यमान पापिष्ठैर्नारकिर्विगतौ उत्पादयित मध्यस्थैर्न स्त्यते न निंदते तृषा मानवगतिं करोति । यै स्त्यते पूज्यते स्नाराध्यते तान् स्त्रग नयति । यैर्ध्यायते तान् मुक्तान् करोति । तदुक्तः—

> स्जिति करोति प्रयापति घटषति निर्माति निर्मिमीते च । अनुतिष्ठति विद्धाति च रचयति कल्पयति चेति करसार्थे ॥

बुण् तृची तृच् प्रत्यय स्ति हशी रागमोऽकार स्वरापरो घुटि गुग्रबृद्धिस्थाने छुग्नोश्च पत्नं, तर्कास्य टक्यांहवर्ग आसी सिलापश्च स्नष्टा हित जातम् (८)। सुरज्येष्ठ —सुग्राणा देवानां मध्ये ज्येष्ठो हृद्धो महान् श्रेष्ठो था। प्रशस्य श्व । वृद्धस्य च ज्य । प्रकृष्ट श्रेष्ठ प्रकृष्टो हृद्धो वा ज्येष्ठ उच्यते । श्रश्च गुण्याविष्णेषन्सी वा। श्रथवा सुराणा देवाना ज्यावत् मातेव हितकारक सुर येष्ठ । श्रथवा सुग्रणा ज्या श्रूमि स्वर्गलोक तस्यामिष्ट सुरज्येष्ट । यत सुग्रणा ज्या भूमिष्टिश ततस्ते स्वर्गलोकं त्यस्या सम् वस्तर्ण समागच्छिति मगवत समे भूमौ तिष्ठन्ति स्वामिन सेवां कुर्वन्ति तेन सुरज्येष्ठ (६)। प्रजापति — प्रव्यां त्रिमुवनस्थित लोकानां स्वामी प्रवापतिः (१)।

हिरण्यगर्भी वेदको वेदांगो वेदपारगः। भजो मनुः शतामन्दो हसयामस्यामय ॥६६॥ हिरण्यार्थे: एर्वेन सुक्वेंनीयलकितो गर्मी यस्य त हिरण्यार्मः । भगवति गर्मिश्येत नवः मासान् राजकानकृष्टिमाँद्वर्धद्वांपक् मनति तेन हिरण्यार्मः । गर्माणमनात् पूर्वमपि चण्यासान् राजेश्यंतद्विता सुक्वेंचृष्टिभाँवति तेन हिरण्यार्मः । अथवा हि निक्षयन एण्यो रती नाधुर्गमों यस्य स हिरण्यार्मः । भगवतः पिताः केनापि स्थे वेदं न शक्यो यस्मान्ते न भगवान् हिरण्यार्मः (११) । वेद्यक्षः—वेदेन श्रुतआनेन मितिः श्रुताविधिमां त्रिमिशानिविश्वं वेदितव्य जानाति वेदशः । अथवा वेदान् स्त्रीपुष्पुतकवेदान् जानाति वेदशः । अथवा वेदं परवेदना जानाति वेदशः । अथवा येन शरीयद् भिष्ण आत्मा शावते स वेदो भेदशान त जानाति वेदशः । अथवा वेदं परवेदना जानाति वेदशः । अथवा येन शरीयद् भिष्ण आत्मा शावते स वेदो भेदशान त जानाति वेदशः । ११२। । उक्तवः निक्को—

## विषेकं चेदबेतुच्चर्यं शरीर-शरीरियो । स प्रीत्य बिहुपां वेदो नास्विक्षकवकारसम् ॥

वेदाङ्ग — शिक्ता कल्पो व्याकरणं छुन्दो ज्योतिषं निकक्त चेति मिथ्यापेदस्य ग्रङ्गानि षड वर्षन्त कर्मचाण्डाला अञ्चरस्त्रेच्छापरनामान । स्वमते तुवेदो शानं तन्पय अङ्गं आ मा यस्य स वेदाङ्ग । अयवा वेदस्य केवलशानस्य प्राप्ती मन्यप्राण्यानां अङ्ग उपायो यस्मादणी वेदाङ्ग (१६)। वेदपारण — वेदस्य शानस्य पार गच्छतीति धर्वशत्वाधनात् असम्भवद्वाधकसद्भावात् वेदपारण । अथवा वेदेन शानेन स्वारसम् हस्य पार पर्यन्तं गच्छतीति वेदपारण । अथवा वेदान द्वादशाङ्गानि पान्ति रखान्ति विद्वाग्रे कर्ण्यान्ति वेदपारण । अथवा राग शंकायां वेदपान् न रायति न शह्वयति नि सन्देहं तत्वमुपदिशति वेदपारण (१४)। अज — न बायते नीरक्यां वेदपान् न रायति न शह्वयति नि सन्देहं तत्वमुपदिशति वेदपारण (१४)। अज — न बायते नीरक्यां वेदपान् न रायति न शह्वयति नि सन्देहं तत्वमुपदिशति वेदपारण (१४)। अज — न बायते नीरक्यां वेदपान् न रायति न शह्वयति नि सन्देहं तत्वमुपदिशति वेदपारण (१४)। अज — न बायते नीरक्यां वेदपान् । एटं असि वसि इनि मिन अपि इंदि किद विध वद्याग्यश्च उ प्रत्यय (१६)। शतान्तव्य — शतानानन्दानां यस्य स शतानन्द अनन्तसुख इत्यर्थ । अथवा शतानामसंख्यानामानन्दो यस्मादसी शतानन्द , सर्वप्राण्यिसुखदायक इत्यर्थ (१७)। हस्त्यान — इसे परमानानि यान गमनं यस्य स इसयान । अथवा इसे अष्ठेः सह यान विद्वारो यस्य स इसयान । अथवा इसवत् सर्यवत् अनीहित स्वमावेन यानं विद्वारो यस्य स इंस्थान । अथवा इसवत् सर्यवत् अनीहित स्वमावेन यानं विद्वारो यस्य स इंस्थान । अथवा इसवत् सर्यवत् अनीहित स्वमावेन यानं विद्वारो यस्य स इंस्थान । स्थाया हसवत् यानं निवृत्तक्वयीमय (१६)। उक्तब—

जातिजरा स्नृति पुंसां स्नयी सस्तिकारसम् । एवा श्रयो यसकाय्याः चीयते सा श्रयी मता ॥

विष्णुसिविकम शौरि श्रीपति पुरुषोत्तम । वैकुण्डः पुण्डरीकास्तो हृषीकेशो हरिः स्वम् ॥१ ॥

विष्णु --वेषेष्टि केवलज्ञानेन विश्व व्यामोतीति विष्णु । विषेः किण्वेति तु । उक्तञ्च-

यबाय न विदारितं करच्हैर्देखेण्य्यकारथयं सारध्येन धनक्षमस्यं समरे योऽमारयस्कीरवान् । नासौ विष्युरनेककास्वविषयं यदशानमध्याद्दत विरवं स्थाप्य विकुरमति स तु सद्दाविष्युविधिष्टो सस ॥

इति भद्भाकताङ्क (२)। जिनिकाम — त्रयो विकास सम्यन्दर्शनज्ञानचारित्राणां शक्तिसम्पदी यस्य स त्रिविकाम । अथवा त्रिषु लोकेषु विशिष्ठकाम परिवादी यस्य स विविकासः (२१)। स्त्री दिः — सूर्य सुभवस्य स्वत्रियस्य अपत्यं सौरिः (२२)। श्रीपतिः — श्रीषां अन्युत्यं निः सेयसकाञ्चानां तन्त्रमीणां पति

१ स कलगाँक । २ स नावांनिक्वम ।

भीषित (२६)। पुक्रवीसम्म —पुरुषेषु त्रिषष्टिलक्षणाषु उत्तम पुरुषोत्तम (२४)। वैक्षण्य -विक्रण्ठा विक्षणारीयां प्रश्नानामुक्तरदाने विचलणा तीर्थकृत्माता तस्या श्रापत्य पुमान् वैक्रण्ड (२५)। पुण्यती-काक —पुण्डरीकवत् कमलवत् श्राक्षिणी लोचने यस्य स पुण्डरीकास्त । बहुनीही स्वय्याच्यी स्वांतादिकि सन्द । श्रापता पुण्डरीक प्रधानभृत श्राद श्रातमा यस्य स पुण्डरीकास्त । (२६)। उत्तक्ष स्रीगीसकेव-

> गव्यवरचक्रधरेन्द्रप्रश्वतिमहासम्बद्धयश्वतिक पुरुष । बहुभि स्नातं मक्त्या कलिकलुष्मलायकववाधममेयस् ॥

हपीकेश —हपीकाशामिन्द्रियाणा ईशो विशता हपीकेश जितेन्द्रिय इत्यथ (२७)। हरिः— इपित पापं हरि । इ सवजानुम्य (२८)। स्वभू —खेन आत्मना भवित वेदित य वेति स्वभू । अथवा स्वस्य धनस्य भू स्थानं स्वभू । मक्ताना दाग्द्रियविनाशक इ यथ । अथवा सुष्दु अतिशयेन न मवित पुनर्भवे स्वभू (२६)।

> विश्वस्भरोऽसुरध्वसी माधवो वालव धन । अधाक्तजो मधुद्ववी केशवो विष्टरश्चव ॥ ८ ८॥

विश्वरभर — विश्वं त्रैलोक्यं विमर्ति चारयित न नरकादौ पतितु ददाति विश्वम्मर । नाकि दृ ह जि धारि तिष दिव सही संज्ञायां खश् प्रत्यय । इस्वाल्योमोंडन्त (३)। असुर ध्वसी — असुर प्रोत्यो मोहो सुनिभिरुष्यतं तं ध्वंतते इत्येवंशील असुर ध्वंती । नाम्यजातौ विकिस्ताच्छीव्ये । अथवा असून् प्राचान् शति यहाति असुरो यम तं ध्वंते मारयित असुरध्वती यमस्य यम इत्यय (३१)। उक्तक्क-

भन्तक क्रन्यको नया जिम्मज्वस्यका सदा । जामन्तकान्तकं प्राप्य च्यावृत्त कामकारत ॥

माधव — माथा लद्म्या समवस्रस्मिक्वलशानादिकाया धवो भर्ता माधव । राज्यकाले राज्य लच्या धव स्वामी माधव । श्रथवा मा शादन प्रत्यत्त परोत्तप्रमासाद्वय लम्यतः । माया प्रमासाद्वये धवो धृतः श्रातिविचत्त्वस् माधव कश्यते । श्रथवा मधुवसन्त सदा वसन्त सदा नित्य सुलानुभवनत्वात् लीलाविलासकत्वाच तत्पिता तस्थापत्य माधव । श्रथवा मधुर्मद्य त्तीद्र च पुष्परस्थ एतत्श्रयास्वादन पाप स्वरूपं वेति माधव (३२)। उत्तश्र—

महु जिहिनि मुक्तइ सुखहु पृहु या मन्जही होसु । मक्तउ बहिन्सि जि अहिकसह तें तही खरयपनेसु ॥

तथा---

महु आसहर धोडित वि गासह पुरुषु बहुत्त । वहसागरह तिडिक्कित वि कास्तुषु हरह बहुत्तु ॥

तथा च स्मृति —

सहज्ञानेषु यत्वापमद्भिना मस्मतास्कृते । तत्पाप जायते तस्य मधुविन्दुनिषेक्यात् ॥

तथा च स्मृति ---

मिक्शनभंसम्भूतवासाग्डकनिःवीडगात् । जातं मतु कथं सन्त सेवन्ते कलवाकृति ॥ कललं गर्भवेष्टनम् । तथा च-

शायः पुष्पाचि नाऽशीयान्मधुनविद्युक्ये । वस्त्वाविकायि अध्याविश्रयोगं मार्वेश नती ॥

बिजन्धन - बलि कर्मबन्धन जीवस्य यस्य मते स बलिबन्धन । उक्तञ्च-

कमाह विवयधाचिक्रणह गरमह वज्जसमाह । शास्त्रवियवसम्बद्धा जीववट उप्पद्दे पाडहि साह ॥

श्रयवा वलमस्यास्तीति विल वलक्तं त्रैलोक्यन्नोभक्यस्यकारम् बन्धनं तीथकरनामोच्नैगौत्रद्वयं यस्य स विलक्ष्यन । श्रथवा विलच् पदेयकरस्तस्य बन्धनं घष्टाशनिर्धारम् यस्मात् राज्यावसरे स विलक्ष्यन । श्रथवा विलः पूजावन्थन विशिष्टपुण्योपार्जनकारम् यस्य स विलक्ष्यन । ( ३३ ) उक्तञ्च—

देशाधिदेवचरको परिचरकं सर्वेहु सनिर्देशसम् । कामसुहि कामदाहिनि परिचित्रुयादाहतो निस्त्रम् ॥ कहचरचसपर्यामहानुभाव महाव्यनामबद्द् । भेक ममोदमच कुसुमेनकेन राजगृहे ।

अधोक्षत्र — श्रधोत्तात्या जितेदियात्या दिगम्बरगुरूत्या जायते ध्यानेन प्रत्यत्वीमवित श्रधोत्तवः । होऽसंज्ञात्यामपि उप्रयय । श्रद्धज ज्ञानं श्रधो यस्य स श्रधोत्तज केवलज्ञान सर्वेषां ज्ञानानामुपरि वर्ततः हत्यर्थः । उत्तञ्ज

सन्वण्हु अधिविड यागामड जो भयमुद्ध न पश्चिष्ट् । स्रो गिर्विड पचिविय थिरड बहुतरियिहि पायिड पिषह् ।

इत्यनेनेन्द्रियजनित ज्ञानं प्रत्यस्त्रमाणिमिति बुवाणा नैयाथिका निर्मृत्तमुन्तृक्षिता भवन्ति (३४)। मधुद्वेषी—मधुराब्देन मध सारघं च द्वयमुच्यते । तद्द्वयमि देष्टि दूषित कथयति पापमूलं महद् बूते इत्यवंशील मधुद्ववी । मिथ्यादृष्टीनां तु मधुराब्देन जरासन्ध कथ्यते, तस्य द्वेषी गोपीयक्कम । स द्व नम स्कृत न योग्य (३५)। तदुक्तं अकलक्कमहेन—

यबाध न विदारितं कररुहैदेंत्येन्त्रवत्त स्थल सारञ्जेन धनम्बयस्य समरे योज्ञारयकौरवान् । नासौ विष्तुरनेककासविषय यञ्जानमध्याहतं विदवं व्याप्य विजुन्भते स तु महाविष्युर्विद्विष्टो सम ॥

केशव - प्रशस्ता श्राणिकुलनीलवर्षा केशा मस्तके विद्यन्ते यस्य स केशवः । केशाहोऽन्यवरस्कोः इत्यनेन सूत्रेण श्रास्यये वप्रत्यय । तींयकरपरमदेवस्य शिरासि केशा भवन्ति, न तु मुखे श्मश्रुणी कूर्वश्र वर्तते । उक्तश्र-

देवास्तीर्वकरास्त्रिक्ककेशकास्त्रः । भोगमूनुसराः स्राप्ताः सर्वे कुर्वेविकविकाः ॥

श्रयवा के परमत्रक्षांचा ईशते समर्था मवन्ति महामुनवस्तेषां को वाली यत्र स केशव । ध्वानिनां योगिनां महामुनीनां निवास इत्वयैः (६६) । विश्वरक्षांचा—विष्टर इव अवसी कर्यों यत्य स विश्वरक्षाः । सर्ववातुम्योग्सुन् । श्रयवा विस्तरे सक्तक्षुतज्ञाने अवसी कर्यों श्राकवितवती वस्य स विश्वरक्षा (६७) ।

#### भीवत्ससाञ्चन भीमानच्युतो नरकान्तक । विष्यक्सेनसम्भणिया पद्मनाभी जनाईनः ॥१०२॥

श्रीवरसत्ताश्कृत — श्रीवरसनामा वद्धि लाच्छनं रोमावतीं यस्य स श्रीवरसलाञ्छन । श्रथवा श्रीवरस लद्दमीसुत कामदेव स लाञ्छनं भंगमापितोऽभिज्ञान यस्य स श्रीवरसलाञ्छन । श्रथवा श्रीवरसले लद्दमीकान्ते श्राञ्छन श्रायाम ससारदेव्य यस्य मते स श्रीवरसलाञ्छन । य किल लद्दम्या स्नेहलो भवति लोभिष्ठो भवति स दीघ ससर प्रामोति पिण्याकगन्ववत् (३८)। उक्तञ्च—

### षष्ट्या चितेस्तृतीयेऽस्मिन् सरसके दु समस्सके । येते १ पिण्याकगन्धेन धनायाधिद्वचेतसा ॥

श्रीमान् --श्रीर्विहरङ्गा समवसरण्लच्या अन्तरङ्गा केवलशानादिका विद्यते यस्य स श्रीमान् (३६)। अञ्युत — न ज्यवते सम स्वरूपादच्युत परमात्मनिष्ठ इत्यर्थ (४)। नरकान्तक — मिथ्या इष्टय खल्चेव वदत्ति नरकनामा दैत्य स वरदानवलेन ईश्वरमेव भस्मीकत् लग्न पार्वतीग्रह्णाथ। नारायगान तु पावतीरूप ग्रहीत्वा स नर्तित शिरसि यावत्कर करोति तावत्स एव मस्मीवभूव । तन नारायगा किल नरकान्तक कथ्यते । श्रीमद्भगवदर्हत्सवज्ञस्तु सद्धर्ममार्गमकाशकत्वात् नरके धर्मा वशा शिलाञ्जना रिष्टा मघवी माघवीनामसप्तप्रकारेऽपि न कमिप पतितु ददाति, तेन नरकान्तक उच्यते । नरकस्य रतनप्रभा शर्कराप्रभा वालुकाप्रभा पकप्रभा धृमप्रभा तम प्रभा महातम प्रभा हति सप्तभूमिषु पतितु न ददाात तेन नरकम्य अन्तको विनाशकः स्वर्ग मोत्तप्रदायक इत्यर्थ (४१)। विष्यकसेनः—मिथ्यादृष्ट्य खल्चेव निर्वचन्ति - विश्वक्को यादवा सनाया यस्य स विष्वक्सेनो नारायगा । भगवदर्शसर्वशस्तु विष्वक् समन्तात् सेना द्वादशिवधो गर्गो यस्य स विष्वक्सेन । ऋथवा विष्वक् समन्तात् स्वर्गामर्त्व्यपाताललोकेषु या सा लच्मीर्वर्तत तस्या इन स्वामी विष्वक्सेन इन्द्र अस्योन्द्र नरेन्द्रादिभिनिजलच्मीमि पूजितत्वात् (४४)। चकपाणि — मिथ्यादृष्टय किलैवं निर्वचन्ति चक्र भ्रमिल श्रायुधिवशेष पाणी करे यस्य स चक्रपाणि । भगवदर्हत्तवज्ञत्तु चक्रलक्ष्ण पाणौ यस्य स चक्रपाणि । तदुपलक्षण रवी दुकुलिशादीना श्रष्टाधिकलक्षण सहस्रं यस्य । ऋथवा चक्रं पृथ्वीमण्डल पाणौ हस्ते यस्य स चक्रपाणि त्रिभुवनजनप्रभुत्वात् । ऋथवा चकं पान्ति रत्तन्ति चक्रपा अर्थमण्डलश्चराध चक्रवर्त्तिसकलचक्रवर्त्तिपर्यन्ता राजान , तेषामणि सीमा चक्रपाणि धर्मचक्रवर्त्ति वात् । एतादृश्क्षकवर्त्ती ससारे कोऽपि नास्तीत्यर्थ । अथवा अथा रख वया भगा मया कया क्वम प्रन वन इन्दे इत्यनेन धातुपाठसूत्रमा तावत् स्रमा धातु सकपान् सुरेन्द्र नागन्द्र नरेन्द्र सुनीन्द्रान् श्रग्गति शब्दं करोति परमधर्मोपदेश ददाति चक्रपाणि । इ सवधानुभ्य इति सूत्रेण इ प्रत्यय (४१) । पद्मनाभ -- पद्मवत् कमलपुष्पवत् नाभिर्यस्य स पद्मनाभ । समासान्तगवानां वा राजादीमाम वन्तता इत्यधिकारे सज्ञाया नामि । श्रन् प्रत्यय (४४) । जनावन - जनान् जनपदलोकान् श्रद्धित सम्बोधनाथ गच्छति जनादन । स्रथता जनास्त्रिभुवनस्थितमञ्यलोका स्रर्दना मोक्तयाचका यस्य स जनार्दन । श्रथवा जनान् श्रर्दयति मात्तं गमयति जनादन । जन्यादेषु । इनन्तस्य युप्रत्यय (४५)।

# श्रीकण्ड शकर शुम्सु कपाली वृषकतन । सृत्युखयो विक्रपाची वामदेवस्त्रिलोचन ॥१ ३॥

श्रीकण्ड —श्रीर्मुक्ति लच्मी कण्डे श्रालिंगनपरा यस्य स श्रीकण्ड (४६) । श्रृङ्कर —श परमा नन्दलच्या युख करोतीति शङ्कर । शे प्रवेश्यः संशासां सन् प्रत्यय (४७) । उक्तञ्च—

> वर्ष्य येन पुरस्रयं शरशुका सीर्जीर्षेका सक्किमा यो वा मुत्यति मत्तवस्पितृवने यस्यासाजी वा गुष्ट |

## क्षीर्थ्य कि सब शक्करो अवस्थानेकर्तितीहण्यं क्षावा पान्न सु सम्बन्धितानुष्ट्यां क्षेत्रकारः शक्करः ।

शह्मुं — रां परमानन्दलक्ष्यं सुलं भवत्यस्मान्छम्मुः । सुको हुविश्वेषु व (४८) । क्रापासी-काम् श्रावस्यः सर्वसन्त् यालयतिति कपाली । अथवा क परमह्मस्वकप्मात्मानं पान्ति रह्मन्ति संवारपत्ना निवारयन्ति कपा मुनय , तान् लाति भूषयति द्योमितान् करोतीत्येषयीलः कपाली । नाम्न्यवातौ विकित्ता क्षित्यं (४९) । श्रुषकेतनः — वृषोऽहिंसालस्यों धर्मः केतनं ध्यवा यस्य स वृषकेतनः । (५) । सृत्युक्षय — मृत्यु अन्तकं वम कृतान्त धर्मपावं वयतीति मार्ययत्वा पात्यतीति मृत्युक्षय । नामि तः स्व वृषकेतनः वर्म कर्मानं वर्म कृतान्त धर्मपावं वयतीति मार्ययत्वा पात्यतीति मृत्युक्षय । नामि तः स्व वृषके वादि तिषे त्रिम सदी सञ्चायं लयाप्रत्यय । एज स्व वृ हत्यतो वर्तते, हस्वाक्योमोंडन्तः (५१)। विक्रपाक्ष — मिथ्यादृष्टय किलीव वदन्ति यत् इतो विक्रपाक्ष कथ्यते । तिन्तवक्ति — विक्रपायि त्रित्वात् अमनोहरायि अदीयि लीचनानि यत्यति विक्रपाक्षो कर्म । अमन्द्रगवदर्हत्ववैशस्त्र विक्रप क्रपर्यदेतं सूक्त्मस्य माध्यक्षि केवलशानलक्ष्यं लोकालोकप्रकाशकं लोचनं यस्य स विक्रपाक्ष । सक्थ्यक्ष्यी स्वांने इत्यनेन स्त्रेय बहुमीही अत् प्रत्यय । अथवा विक्रपे विशिष्ठकपे कर्यान्तिविधान्ते त्रिभुवनमनोहरे अद्विष्यी लोचने यस्य स विक्रपाक्ष । उक्तञ्च—

नेमिर्विशासनयनो नयनोदितश्रीरसान्तबुद्धिश्राची विभवोऽध भूय । प्राप्तो महाजनगारासगराजि तस्र सुते न चारु जगदे जगदेकनाथ ॥

श्रथवा विरूप केवलशानगम्य श्रद्ध सात्मा यस्य स विरूपाद्ध । स्रथवा विर्गवड तद्भूपः संसार विषानिषेषक श्रद्ध श्रात्मा यस्य स विरूपाद्ध (५२) । उक्तस श्रमचन्द्रेश सुरिशा—

> शिबोध्य बनतेयस स्मरकात्मैव कीसित । आगुमावृतुयानभ्यस्ववाधिर्द्वभमत ॥

श्रन्यस्य----

आत्यन्तिकस्य माबोत्यामन्तज्ञामसुख प्रमान् । परसारमा विष कन्तुरहो माहात्म्यमात्मन ॥

वासदेव — वामो मनोहरो देवो वामदेव । अथवा वामस्य कामस्य रहस्य प्रतिकृतस्य शक्षोरि देवः परमाराच्यो वामदेव । अथवा वामानि वकायि विषमायि रिवर्तमशक्यानि दुज्ञयानि देवानि इन्हिं यायि यस्य मते व वामदेवः । अथवा वामा मनोहरा देवा सौधर्मेन्द्रादय सेवापरा देवा यस्य व वामदेव । अथवा वामा व वस्य व वाम । वामआसी देवो वामदेव । अथवा वामाना श्वीप्रभृतीनामस्यर्थे स्वोत्ते वहो विधासा च यस्य स वाम , स चासौ देवो वामदेव । अथवा वामाना श्वीप्रभृतीनामस्यर्थे स्वोत्त्रादिकानां देवीनां राजपत्तीनां देव परमाराज्यो वामदेव । साकारी श्रीकृती हस्वी क्वचित् (५३)। विक्रोज्ञव — अथवां स्वर्ग मत्य पातालस्थिताना भव्यवीधाना लोचनप्राय नेत्रस्थानीय त्रिलोचनः । अथवा किष्ठु मुक्तेष्ठ विभा लोका न किमपि पश्यनित अञ्चयदृश्या एव भवन्ति, तेन त्रिलोचनः । अथवा किषु मुक्तेष्ठ क्रोज्ञव देवीने तेत्रे हे यस्य स त्रिलोचनः । अथवा जन्मारभ्य मतिशृताविधलक्ष्यानि क्रोचनित्र केत्रस्य स त्रिलोचनः । अथवा जन्मारभ्य मतिशृताविधलक्ष्यानि क्रोचनित्रकेते वेत्रस्य स त्रिलोचनः । अथवा जन्मारभ्य मतिशृताविधलक्ष्यानि क्रोचनित्रकेते वेत्रस्य स त्रिलोचनः । अथवा जन्मारभ्य मतिश्रुताविधलक्ष्यानि क्रोचनित्रकेते तेत्र स्व स्वरूपः । अभवा क्रमारसम्भवे महाकाव्य—

वद्विक्षण्यमञ्जयकारा दिगम्बद्धतेन विवेदितं बहु । वरेतु वर्षनावस्थानि कृत्यते स्वदेश कि व्यक्तमपि जिल्लोकने ॥

१ भा असी इति अङ्गाक्तकंकमावितवं व्यविक पाठः ।

श्रधवा त्रिषु मनोवचनकायेषु लोचनं मुण्डन यस्य ध त्रिलोचन । श्रथवा त्रिकरणशुद्ध पश्चमुष्टि मिलोंचन केशोत्पाटन यस्य स त्रिलोचन । श्रथवा त्रीखि सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणि लान्ति ग्रह्मन्ति त्रिला महामुनयः तेषा श्रोचन समवायो यस्य स त्रिलोचन । चकाराधिकारात् क्वचित्र्वोऽपि हुण्यते त्रिला श्रव्दत्यावर्णलोप (५४)।

उमापति पद्युपति स्मरारिकिपुरान्तक । अर्धनारीश्वरो ठद्रो भवो भर्ग सदाशिव ॥१ ४॥

उमापति ---

तां पावतीत्वाभिजनेन नामा बन्धुप्रियां बन्धुजनो जुहाव । उ मेति मात्रा तपसे निषिद्धा पक्षाहुमारूयां सुमुखी जगाम ॥

इति कालियास । स्वमते तु उमानाम्नी ग्रांक्कन्या मातुर्दुर्माग्यदायिका पर्वते परिद्वता या केनियद विद्याधरेण ल भा मम पुत्रीति पोषिता परिगायिता च । तत्र भर्तुर्मरग्रे विभवा सती रहगानवता । सा समा कृष्यते । तस्याः पतिरीश्वर उमापति । भगवदर्वस्तवैद्यस्त उमाया कान्ते कीचेंश्च पति स्वामी उमापति । श्रयना उ समुद्र चीरसागर तस्य ताय च उमें इपर्वत एतेषा त्रयासा उशान्देन आन्धाना मा लच्मी शोभा उमा तस्या पतिरुमापति (५५)। पशुपति - पशुना सुर नर तिरुधा पति स्वामी पशुपति । परयन्ते कर्मण भननैरिति पराव 'श्रपष्ट्वादि वादुप्रत्ययान्तो निपात । पराय इति ससारियो जीवास्तेषा पति प्रभु पशुपति (५६)। स्मरारि - स्मरस्य कन्दपस्य ग्रारिः शत्रु स्मरारिः । प्रसंख्यानपविषावकण्लुङा जुत्थानमन्मधमददरिद्वितस्त्रस्मरविजय इत्यर्थ । (५७)। त्रिपुरान्तक —तिस्या पुरा जन्मजरामरया लच्चाना नगराणा श्रातको विनाशकिष्युरान्तक । अथवा मोच्चगमनकाले त्रयाणा शरीराणा परमीदारिक तैजसकार्मग्रनामन्तको विपरिहारकस्त्रिपुरान्तक । स्त्रथवा त्रिपुर त्रैलोक्यं तस्यान्ते त्रिजगदम 🐐 स्त्रात्मा शानकायो यस्य स त्रिपुरान्तक (५६)। अर्धनारीश्वर — ऋघ न विद्यन्ते ऋरय शत्रवो यस्य सोऽर्ध नारि घातिसंघातधातन । स चासावीरवर स्वामी ऋर्षनारीरवर (५६)। उक्तज्ञ उमास्वामिना-मोहक्यात् ज्ञानदशनावरणान्तरायक्याच्च केवलम् । रुद्ध - कर्मणा रौद्रमृत्तित्वात् रुद्ध रोदिति आनन्दा श्रुणि मुश्चति श्रात्मदर्शने सति यह । स्काबि तिश्च बिश्च हाकि चिपि श्चुदि रुदि मदि मन्दि चन्ध् म्दीदिन्यो रक् (६ )। भव -- भव यस्माद्विश्वमिति भव । भगवन्त यो विराचयति छ नरके तिरिश्च वा उत्पद्धते । यो मध्यस्यो भवति स मनुष्यो भवति । य आराधयति स स्वर्गीभवति । यो ध्यायति स मुक्तो भवति । तेनेय निरक्तः -भवत्यस्मादिश्वमिति भव (६१)। भर्ग -- दिन भूजी भर्जने इत्यय धातु भीकादिकः आसमनेपदी। भुज्यन्ते इनेन कामको धादयो ध्यानामिना पच्यन्ते भस्मी कियन्ते भग । अकति च कारके संज्ञाना का प्रत्यय । नामिनश्चोपधाया सघोगु य चजो कगी धुड धातुबन्धयो । जस्य ग । ग्रथना डुवान् डुवान् धारवा पोषवाको इत्यय धातु श्रादादिको जुहोत्यादिगणे वर्तते, तेन विमर्त्ति धारयति केवलशानादीन् सुना निति भग । श्रयना विमर्त्ति पोष्स्यति स्वर्गमोत्त्र-दानेन सुखेन पुष्टान् करोति भव्यजीवानिति भगै । 🗷 भूभ्यां ग । उत्पादौ पञ्चमाध्याये पश्चितमं सूत्रमिदम् (६२) । सदाशिय — रुदा सर्वकालं शिव परमकान्यायां अनन्तं मुखं वा यस्य सदाशिव । अथवा सदा सर्वकाल अरनन्ति दिवारात्री च मुझते मोकनं अवंतिः, सुनि भोजनदोषं न मन्यन्ते, ते सदाशिन । तेषां व समुद्रः स्वारकागरनिमकानं यस्य मते स सदासिकः । सकत प्रभासन्तगरीना--

> विस्पो विकास स्थावस्थायुः रोगपोडित । दुभगो दु कुकरवैव नक्तभोजी सदा सरः ॥

कारि च--

विज्ञानीकमान्यनं विज्ञानीकसान्यस्य । जन्मति य स्थानावसस्यक्षति नक्तमोजनम् ॥

श्रथवा सत् सनीनीन श्रा समन्तात् शिव कल्याचपञ्चकं यस्य स सदाश्रिवं (६६)।

जनस्कर्ताऽम्बकारातिरमादिनिधमो हर । महासेनस्तारकजिद् गरानाची विनायक ॥ १०४॥

जगरकर्ता - जगता कर्ता स्थितिविधायक मर्यादाकारक जगतकर्ता। अथवा जगतः कं सुखं इयित गञ्चिति जानाति जगत्कर्सा । ऋ स गतौ ऋ गतौ वा । तुवादिसिद्धं रूपमिदम् (६४) । अन्धकारातिः--श्राधश्चत्रहित सम्यक्त्वविधातक क काय स्वरूप यस्य स श्रान्धक मोहकर्म, तस्यारातिः शत्रः मूला दुम्भूलक ग्राभकाराति । ग्रथवा कुल्तित ग्राध ग्रन्थकारं तद्योगाजरक ग्रन्थक उच्यते तस्य ग्रयति र्गिमाति नेरके पतितु न ददाति स्वर्गादी गमयति य स अन्यकाराति । श्रयवा आधा घोरा धकारसहिता यांची कारा बन्दीयह शरीरलच्चा मातुबदर वा, तस्यां न ऋतिर्न गमनं यस्मादंखी ऋ धकाराञ्चि , श्रकारस्य प्रश्लेषात् । सबधातुम्य इ इति च लक्त्योन रूपमिदम् (६५) । अनादिनिधनः - न विदेते श्रादिनिधने उत्पत्तिमरणे यस्य स श्रनादिनिधन । श्रथवा श्रनस्य जीवितस्य श्रादिर्जन्म तत्पर्यन्तं स्यतिशयन धनं लक्ष्मीर्यस्य सोऽनादिनिधन आजन्मपर्यन्तं लक्ष्मीयान् इत्यर्थ । भगवान् समवसरखे स्थितोऽपि लक्ष्म्या नवनिचिलज्ञ्याया न त्यको यत (६६) । हर - अनन्तमवोपार्जितानि अधानि पापानि जीवानां इर्रात निराकरोतीति हर । अथवा हं हप अनन्तसुखं राति दर्शात आदत्ते वा हर । अथवा राज्यावस्थायां हं उदस्त तरलमध्यमं हारं मुक्ताफलदाम राति वद्य स्थल द्याति कण्डे घरति व हर । अयवा हत्य हिंसाया रो प्राप्तिदाहक अश्वमेधादियागाधर्मनिषेधक इत्यर्थ (६७)। महासेन -- महती द्वादशगरा लद्भा सेना यस्य स महासेन । राज्यावस्थाया वा महती चतु सागरतव्यनवासिनी सेना चमूर्यस्य स महासेनः । अथवा महत्य पूजाया श्रा समन्तात् सा लक्षी शोभा महारा तस्या इन स्वामी महासेनः । श्रथना महती केवलशानलक्ष्णोपर्लाक्ता सा देवी सरस्वती तस्या इन स्वामी महासेनः। उक्तश्र महत्व सरस्वत्या दुगसिंहेन कविना-

> शन्दात्मिकाया विजनाङ्क्रिमर्वि स्फुतद्विचित्रार्थसुमां सर्वती । या बुद्धिरीक्या विदुषी इदन्जे सुखे च सा मे वशमस्तु नित्वस् ॥

श्रयवा श्रापनमास श्रास्यतेऽस्मिनिति वा श्रास । अकर्ति च कारके सज्ञायां वज् प्रत्यय । महांआनावास विह्विष्टर त्रिमेखलापीठोपिर स्थितपित्तगन्यकुटीमध्ये स्थितं विहासन महास उच्यते । तदुपिर स्थितो मगवान् इन इव सूर्य इव प्रतिमासते महासेन (६८)। तारकजित्—परमते तारको नाम दैत्यविशेष स किल इन्द्रादीन् सतापितवान् । तन्मारखाय वहं तपोश्रष्टं कृत्वा पार्वत्या कार्तिकेयं पुत्रं वहेंचा कन्तित्वा समापति कृत्वा तारकं मारितवान् । तेन कार्तिकेयं तारकवितमाहु मिथ्यादृष्ट्य । स्वमते तु मगवदृष्ट्यवंश्वरतारकवित् । करमात् १ तारयन्ति संवारसमुद्रस्य पार नयन्ति मञ्चवित्वान् तारका गयाप्रदेवा नगारकेवित्युंपाण्यायसर्वताव्य तान् वितवान् , सर्वेषामप्युपरि वभूव, तेन तारकविद्युंपाण्यायसर्वताव्य तान् वितवान् , सर्वेषामप्युपरि वभूव, तेन तारकविद्युंपाण्यायसर्वताव्य तान् वितवान् गर्वेषामप्युपरि वभूव, तेन तारकविद्युंपाण्यायसर्वताव्य तान् वितवान् गर्वेषामप्युपरि वभूव, तेन तारकविद्युंपाण्यायसर्वताव्य तान् वितवान् गर्वेषामप्युपरि वभूव, तेन तारकविद्या प्रवानिना वितवान् तारकवित् । उक्रव वेषाविद्या महारकेन ।

प्यनिरपि योजनमेकं अजावते श्रीताद्वद्यसादिशश्रीरः । स स्रतिज्ञाणम्बापरवद्यस्थानियमिय जविकादीक्षमञ्जायसम् ॥

१ व मरातिर मिनंतिर मिनंतिर्मेश्के । १ व पाठी इनं सासित ।

श्रमवां तार रूप्य शुक्रमित्यर्थः । तारवत् रूपक्त् शुक्रकः परमात्मा, त जितवान् इस्ते कृतवान् प्राप्तवानिति यावत् । कममलकलक्करहित परमात्मान प्राप्तवानित्यर्थं । श्रथवा ताडयति श्रात्मानं ताडकी मीदः तं जितवान् तारकजित् । श्रथवा तालयति मुद्रयति मोच्चपुरद्वारे कपाटरूपतया तिष्ठति तालकोऽन्तरायः पश्च प्रकारः, त जितवान् मूलावुन्मूलितवान् तारकजित् । श्रथवा इस्तताल दत्वा श्मशाने नृत्यति तालको कद्र , तं जयति निजपादाकान्तं करोति तारकजित् (६६)। गर्यानाथ — परमते दण्डी वामन इत्यादवो रुद्रगया। स्तेषां नाथा द्वर गयानाथ । स्वमते गयास्य द्वादशमेदसवस्य नाथ स्वामी गयानाथ । श्रथवा गयो संख्याया नाथ समथ गयानाथ श्रयवा मकपर्यन्तगयितशास्त्र समर्थ इत्यर्थ । श्रयवा नाध वपत्यवेदसर्याशांषुं च इति धातुयोगात् गयास्य । सञ्चार दानां स्युत्पत्तिस्तु यथाकथित्वत् इति वचनात् । श्रातोऽजुपसर्गात्क सालोपोऽसावधातुके। श्राकारलोप सकारलोपश्च (७)। विनायक विशिष्टाना गयान्ति सुरेन्द्र नागेन्द्र नेरन्द्र विद्याधरचारयादीना नायक स्वामी विनायक । श्रयवा विगतो नायको यस्य स विनायक सर्वेषा प्रमु रित्यर्थ । श्रथवा वर्गकरूपय नायक विनायक स्वामी विनायक स्वापी निगतो नायको यस्य स विनायक सर्वेषा प्रमु रित्यर्थ । श्रथवा वर्गकर्यन्ति नायक स्वामी विनायक स्वापीविष्ठित सुदक्तवात् । (७१)।

## विरोचनो वियद्गत्न द्वादशात्मा विभावसु । द्विजाराज्यो वृह्यानुश्चित्रभानुस्तनूपात्॥१ ६॥

विरोजन —िविशिष्ट रोजन ज्ञायिक सम्पक्त यस्य स विरोजन । अथवा विशिष्ट लोकालोकप्र काशनं लोजन केनलज्ञानलज्ञण ज्ञुयस्य स विराजन । अथवा विगता रोजन क्र्याल्मिलर्यस्मादसी विरो जन नरकतु खनिवारक इत्यथ । अथवा विशिष्टा रोजना उत्तमा क्री मुक्तिवितता यस्य स विराजन । अथवा विगत रोजन मसार्मितियस्य स विरोजन । अथवा विशिष्ट रोजन दातियस्य स विरोजन । अथवा विरूपिका जिनपूजाया विरुद्धा रोजना गोपित्त यस्य स विरोजन । अथवा विशेषण रोजते शोभते विरोजन निरामरणमासुरत्वात् (७२)। वियद्गलम् —िवयत आकाशात् रत्न रत्वष्टिर्यस्य यस्माद्धा दातुर्यद्दे वियद्गलम् । अथवा वियत आकाशस्य रत्नं अन्तरिज्ञज्ञारित्वात् । अथवा वियतस्तनुवातवातवलयस्य रत्नं मिविष्यति वियद्गलम् । अथवा विशिष्ट यन्ता गज्ञुन्तो मन्दगमना महामुनयस्तपु रत्न स्वजात्युत्तमा (७१)। उक्तज्ञ—

#### मदगमया मोश्र च भासयां कोह लोहपरिहरण । इ दियदप्पुहलया समयाया विहूसयां एवं ॥

द्वादशा मा — दादशानां गणानामा मा जीवपाय द्वादशातमा । श्रयवा द्वादश श्रक्कानि श्रात्मा स्वभावो यस्य स द्वादशातमा । श्रयवा द्वादश श्रक्कान्य श्रामिन स्वभावो यस्य स द्वादशातमा । श्रयवा द्वादश श्रक्कान्य श्रामिन स्वभावस प्रमान कर्मेन्यनदहनकारित्वात् विभावस श्रामिक प्रमान स्वभावस स्व । लोकलोचनामृतविधि वाद्विभावस्य । कमस्रष्टिप्रलयकारित्वाद् विभावस्य स्व । श्रात्म कर्मेन्यनसविभेदकत्वाद् विभावस्य मेंदशानरूप । विभा विशिष्ट तेजो वसु धन यस्य स विभावस्य , केवलशान धन इपर्थ । श्रथवा विशिष्टया भया दीप्त्या युक्तानि सस्पन्दर्शनशानचारिशास्य यस्य स विभावस्य । श्रथवा विशिष्टया भया दीप्त्या युक्तानि सस्पन्दर्शनशानचारिशास्य यस्य स विभावस्य । यादशो धाति स्वयावस्तेज समूहो भगवति वतते न तादशोऽन्यदेवे वर्तत इत्यर्थ । श्रयवा विशिष्टा भा दीप्ति श्रवति रक्ति विभावा । ईदशी सूर्जननी यस्य स विभावस्य । युक्तावित्युक्तिक्त्यक्ति स्वयं तुक्तावित्यक्ति स्वयं तुक्तावित्यक्ति स्वयं तुक्तावित्यक्ति स्वयं । स्वयं विभाव श्रयवा विभाव । विभावस्य । स्वयं विभाव ग्रयवा विभाव ग्रयवा विभाव श्रयवा विभाव । विभावस्य । स्वयं विभाव ग्रयवा विभाव ग्ययवा विभाव ग्रयवा वि

चक्रियाम पुत्रस्या कत्रिया एव वृध्वितान् १ वदो रक्षत्रवायसञ्जनामा तेऽपि तव्युवाः ॥

तेन सुनिन्यः शेषा यहात इति तात्पर्यम् । भ्रायवा हिजे पर्ववादिभिराराच्य । उक्तं पुरुवपादैः--

वेनार्थ्यं म्हराविस्तित्तर्गिश विकापि नेमि स्तुतोऽपि पशुनापि गिरा विकापि । कन्दपैदपद्वान चत्रगोहताय स्तस्य श्रियो दिशातु न चत्रगोहतास ॥

स्थवा दिवा ब्राह्मखा आरो मञ्जलः शनैक्षरक्ष दिवारा तेषामाधिर्मानसी पीडा तस्यां साधुर्मानस दु लिनवारक दिवाराध्य । बदुगवादित । ईदशो मगवान् यत् शनैर्मञ्जलप्रहस्यापि मन पीडा निषेषति, सर्वे ग्रह्म अपि स्वामिन शरखो प्रविशन्ति स मगवास्तेषा दु ल निवारयित । अथवा दिवाना दन्तानामुपरि दन्तान् भूत्वा योगिवना भगवन्तमेकाग्रतया ध्यायन्ति दिवाराध्य । स दिवो यो व जन्मवान् इति निरुक्तः (७६) । बृह्म हुन बलकल पल मा इति अलतनिपाता । अथवा माति शोमते मानु दिनम् । दम्भारी बृष्ययो तु । तनायमथ बृहत् महत्तरा भानुर्दिनं पुष्य यस्य स बृह्मानु । तीथकरनामलक्ष्यमहा पुण्ययुक्त इत्यथ । अथवा बृह्मानु लोकालोकप्रकाशको भान् रिव बृह्मानुः । अथवा बृह्मानुर्वेशा नर पापकर्मदाहक पायकरचेत्य । (७७) । विश्वभानु – विज्ञा विचित्रास्त्रलोक्यलोकचित्तचमत्कार कारियो विश्वमक्षशक्त वाद् भानव केनलजानिकरया यस्य स विश्वमानु । अथवा विज्ञा आरचर्यजनका भानवा दिनानि पुण्यानि यस्य स चित्रभानु । अथवा चित्रेषा आरचर्यजनका भानवा दिनानि पुण्यानि यस्य स चित्रभानु । अथवा चित्रेषा आरचर्यजनका भानवा दिनानि पुण्यानि वस्य स चित्रभानु । अथवा चित्रेषा आरचर्यजनका भानवा दिनानि पुण्यानि वस्य स चित्रभानु । अथवा चित्रेषा आरचर्यजनका भानवा दिनानि पुण्यानि वस्य स चित्रभानु । अथवा चित्रेषा आरचर्येण युक्ते मानु सूर्यो यत्र स चित्रभानु भानोर्थिकतेजस्कत्वात् (७८) । तन्त्रभान् नत् कर्यां न पात्यति छद्मस्थाक्ष्यायां नियत इत्तानुपवासाम् कृत्वापि लोकाना मार्गदर्शनाथ पारगां करोति तन्त्नपात् । केमलकाने उत्पन्ने तु भगवान् कवलाहार न एहात्येव तद्ग्रह्यो मोहस्त्रवात् । उत्तञ्च जित्नस्थानकेवे -

न मुक्ति चीयामोहस्य तवानन्तसुकोह्यात् । सुक्तश्याधितो जन्तु कवसाहारसुग्मवेत् ॥ असङ्ग्रोदयाव् मुक्ति त्विय चो योजयेदची । मोहानिकप्रतीकारे तस्यान्वेच्य जरव्युतम् ॥ असङ्ग्रेचिचं चाति।वधवंसध्यस्तक्किकम् । त्वय्यकिञ्चिक्तर मन्त्रक्षक्तरेवाऽपवर्जं विषस् ॥ असङ्ग्रेचोदवे जातिसहकारिग्मपावतः । त्वय्यकिञ्चिकरो नाथ सामग्र्या हि सस्तोव्य १ ॥

श्रथवा तन्तपात् भगवान् मुक्तिगतो यदा मविष्यति तदा तनो परमौदारिकचरमशरीयत् किश्चिद्न शरीयकार निजिधक्रपर्यायाकार भव्यजीवान् पातयति श्रापयतीति तन्तपात् (७६)।

> हिणराज सुधारोषिरीवधीशः कतानिधिः। नक्षत्रनाथः सुभांसुः सोम कुमुद्दान्धरः॥१०७॥

हिरानराज — दिचाना विभव्यत्रियवैश्यानां राजा स्वामी दिचयाजा । तर्हि श्रूहाया। स्वामी कि न भवति । सबत्येव, ते त वर्षात्रयस्य सुभूतका , तेयां सद लगानां विशेषेया स्वामी । श्रथवा द्वी वाराषु

१ महापुरावा पर्व ४२ सते क २० । २ वा सेवपांदै । १ महापुरावा पर्व २५ सतीक २६ ४१ ।

स्कृष्टतया ससारे जायन्त उत्पद्यन्ते द्विजा अव्यक्तिविशेषा विजवादिषु द्विवस्मा इति स्वकारवचनात् । तेषां राजा द्विजराज । अथवा द्वे च ते जरे वार्षिक्ये द्विजरे बिलत पलितलच्यो ते द्वे अपि जरे द्विअकारे अपि जरे न जायेते नोत्यद्येते यस्य स द्विजराजः । भगषति जीषितपयन्तेऽपि न बलव त्वक् संकोचाः न पाण्डुरकेशा शिरसि जायन्ते इति भगवान् द्विजराज । अथवा द्विजरो जराजीर्या उर्वशिवश्यायां च बिलत चिक्ते विकलबुद्धि वात् द्विजरोऽजो अद्या यस्य स द्विजराज । इय व्युत्पत्तिरतु लोकतिद्वान्तानुसारिग्री कात या अक्षयो जैनशासनेऽभावात् । तदुक्तम्

#### भारमिन मोक्षे काने वृत्ते ताते च भरतराजस्य । नक्षा ति गी श्रंगीता न चापरो विचाते श्रक्षा ॥

त्रथवा द्वयो स्रीपुरुषयो संयोगे सित जायते उत्पद्यते द्विज क दप । तं राति यद्वित्ति ये ते द्विज्ञरा हिरिहरिहरण्यार्भा तान श्रजति स्थित त मत निराकरोतीति द्विजराज (८)। सुधारोजि — सुधायत् अमृतवत् लोजनसौरयदायकं शोजी रोज्ञियंत्य स सुधाशोजि (८१)। आपधीश — श्रीपधीनां जन्म जरामरण्निवारणभेषजाना सम्यव्हर्षनञ्चानचारित्रतपसामधीश स्वामी श्रीपधीश ज मजरामरण्निवारणक इत्यथ । शरीराणा शरीररोगाणामपि निमूलने समय इत्यर्थ । श्रथवा उपस्य शरीरदाहस्य भी बुद्धिरोपधी दहनप्रवेशादिबुद्धि स्त्रीणा मृतपुरुषण् यह गमन स्त्रुरिकगोदरिवदारण् गलपाशेन मरण् कृपनापीनदीसाग रादिपात करपत्रदानादिनाऽऽत्महनन सर्वमपि दुर्मरण् श्रीपधीरच्यते । ता श्रयति तनुकरोति श्रीपधीश श्रात्म धातनिष्यक इत्यर्थ । उक्तश्च सिहताया चत्वारिंशाचमेऽ याये —

#### असूर्यो नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता । वां ते प्रेत्याभिगण्डन्ति ये के चात्महनो जना ॥

बालोऽनुपसर्गांक । स्रथवा स्रोपिथा तपश्चरणादिना कर्मदाइधिया रा सुख यस्य मते स स्रोप धीश ( ८२ ) । कलानिधि - कलाना द्वासप्ततिसंख्याना लोके प्रसिद्धाना निधिर्निधानभूत कलानिधि । कास्ता दिसमतिकला इति चेदुच्यते - गीत वाद्य -बुद्धि शौच <sup>१</sup> नृत्य <sup>१</sup> वा प्र विचार मात्र वास्तु विनोद नेपथ्य भे-विलास र नीति । शाकुन क्रीडनक भे चित्र भे संयोग इस्तलाघव भे-कुसु <sup>9</sup> मेन्द्रजाल<sup>२</sup> सूचीकर्म स्नेह<sup>२</sup> पाना द्वार <sup>ध</sup> विहार <sup>ध</sup>सीमाग्य<sup>२६</sup> ग ध पत्र । वैद्य<sup>+ १ )</sup> देशभाषित<sup>3</sup> - विजय <sup>६</sup>-वाणिज्या <sup>६ ।</sup> युष <sup>१</sup> युद्ध <sup>६ ।</sup> नियुद्ध समय । वत्तन । नाज । तुरक १ पुरुष २ स्त्री ॥ पित्तः भूमि ॥ लेप १ काष्ट्र ॥ शिल्प ॥ द्वा छुद्य । प्रश्न उत्तर १६ शस्त्र गणित १५ पठन १६ लिखित । वक्तुत्व । कविला । कथा । वचन । व्याकरण १२ नाटक ( इन्दो । उलकार ( दशना ( वधान ( धातु ( धर्मा ( धं काम शरीरकला रेश्चेति । श्रयवा कलानिधि -क परमब्रह्म श्रात्मानं लान्ति ददति स्पुटीकुर्वन्ति यास्ता कला द्वादशानुप्रेद्धा वैराग्या दिभाजना वा तासां निधिरक्षयस्थानं कलानिधि । अथवा कलाना मधुरालापाना आ समन्तात् चतुर्दिक्क निधि प्रश्नोत्तरवादीत्यर्थ (८३)। नवात्रनाथ नवत्राणा त्रश्विनी यादीना नाथ स्वामी नवत्रनाय । श्रयवा नक्त्रात् श्रन्यायात् नाय उपताव संताप संसारपर्यटनं य मते स नक्त्रनाथ । नाम्र नाम उपतापेश्व यशिषु च । अयवा तृष सच सच नती इतिथातो प्रयोगात् नत्त्रणं नत् गतिरित्यर्थं । सर्वे नस्त्रभौ बातवो ज्ञानार्था भवन्ति तेन नर्द्ध ज्ञान त्रायन्ते पालयन्ति स्वीकुर्वन्ति नत्त्रता महामुनयो ज्ञानिन इत्यर्थ । नज्ञाणा शानिनां नाथ स्वामी नज्ञनाथ (८४)। शुभागु — शुभा उज्ज्वला कर्ममलकलक्करहिता श्रीशव केवलज्ञानकिरणा यस्य स शुभाशु । श्रयवा शुभाभण्डदीधितिसमाना दीतिमन्त अंशवः स्ट्रमांशा त्रात्मप्रदेशा यस्य स शुभाशुः लोकालोकप्रकाशकात्मप्रदेशः इत्यर्थः । श्रथना शुभा उज्ज्वला पापरहिता क्रशय इत र्प्रशय शिष्या यस्य स शुभ्रांशु । तत्र केचिद् गग्राघरदेत्रा केचित् भृतक्रानिन , केचित् पूर्व

१ बरास्ति ६, १ २६६ । 🕇 🖷 वै । 🖁 ह पाठोऽयं नारित ।

भराः, केनित् शिक्षणां केनिद्धिकानिनः केनित् केनित् केनित्कियदिखिताः, केनिन्मनः पर्वयकानिन , केनित् वादिन । एते सर्वेऽपि मगवद्धारकारम किरणसहकाः द्वाभावन उन्मन्ते (८६)। स्तोका — स्ते उत्पादयित अमृतं मोख सोम । स्यते मेस्मस्तके अभिषिन्यते वा सोम । अभि हु स्वि-व्यविकामणस्त्रम्यो म । अथवा सा लक्ष्मी सरस्वती च, ताम्यां उमा कीर्तिर्यत्य स सोम । अथवा सह उमया कान्या वर्तते यः स सोम (८६)। कुमुद्द्या अवः — कुमुद्दानां मन्यकैरैतायां वा वय उपकारक मोद्यापक कुमुद्दान्थवः। अथवा कुषु तिस्तु पृथ्वीषु सुदो हर्षो येषां ते कुमुद्दा इन्द्र-नरेन्द्र घरणेन्द्रा तेषा वा वय उपकारक कुमुद्द्यान्थवः। अथवा कुषु तिस्तु प्रथ्वीषु सुदो हर्षो येषां ते कुमुद्दा इन्द्र-नरेन्द्र घरणेन्द्रा तेषा वा वय उपकारक कुमुद्द्यान्थवः। अथवा कुरित्ते अथवमेषादिहिताकर्मिया सुद्द हर्षो येषा ते कुमुद्द तेषामनान्यव तन्मतान्छेदक कुमुद्द्यान्यव (८७)।

## लेखचभो अनिल पुण्यजन पुण्यजनेश्वर । धमराजो भोगिराज प्रचेता भूमिनन्दन ॥१ ८॥

सेखर्भ — विष कार्या गतौ तुदादी परसौपदी धातु , तेन सूचित गच्छतीति सूचम । कार्य कृषिम्यां मण्यत् इति उचादिस्मेग् अत्र अस प्रत्यय । स च यण्यत्, तेन गुणो न भवति । लेखेषु देवेषु सूपम अष्ठो लेखर्भ देवाना मध्ये उत्तमो देव इत्यर्थ (८८)। अनिक — न विद्यते इला सूमिर्यस्य स अनिल त्यक्तराज्यत्वात् उर्ध्वान्तरित्वाद्वा तनुवातवातवलये निराधार स्थास्यतीति वा अनिल । अथवा न विद्यते इरा मद्यं यस्य मते स अनिल रक्तयोरेन्यं, स्वापतात् (८६)। पुण्यज्ञम —पुण्या पवित्रा पापरिहता जना सेवका यस्य स पुण्यज्ञन पुण्यज्ञननो वा पुण्यज्ञ अन्तर्गर्भितार्थमिदं नाम पुण्यं जनयतीति पुण्यजन इति भाव (६)। पुण्यज्ञनश्वर — पुण्यजनस्वर पुण्यजनस्वर पुण्यजनाना राज्यस्त्रात्वा सञ्जनानां प्राध्यकारकगुद्धकाना वा ईर्षरः स्वामी पुण्यजनस्वर । कानि तानि पञ्चाश्वर्याणीति चेदुच्यते (६१)। उक्तज्ञ—

#### सुरयया साहुकारो गंधोदग स्थया पुण्कविद्वीओ । तह दुंदुर्हायाचीयो पचच्छरिया मुखोयव्या ॥

धमराज — धर्मस्य श्रिष्टिंसालच्यास्य चारित्रस्य रक्षत्रयस्य उत्तमच्यादेश्च राजा स्वामी धर्मराज । श्रिथवा धर्मायां रो श्रिम पशुद्दोमिनिमित्त गार्ड्पत्याद्द्वनीयदिच्यामितको येषां ते धर्मरा श्राद्ध्यास्तानजिति चिपति निराकरोतीति धमराज (६२)। भोगिराज — भोगिना नागेन्द्रादिदेवाना राजा भोगिराज । श्रिथवा भोगिना दशाङ्कभागयुक्ताना चक्रवर्तिना राजा भागिराज (६३)। के ते दशाङ्कभागा इति चेद्रच्यते—

#### सरका विश्वयो देश्यः पुरं झच्यासने चयुः । भाजन भोजनं नाट्यं भोगस्तस्य दर्शागकः ॥

प्रचेता — प्रकृष्ट सर्वेषा दु खदारिहवनाशनपरं चेतो मनो यस्य स प्रचेता । श्रयवा प्रगतं प्रवाष्ट्र चेतो मनो यापारो यस्य स प्रचेता सङ्गल्य विकल्परदित इत्यर्थ । (६४)। भूमिनन्दन — भूमीनां श्रधोमध्योर्ध्यवस्यात्रैलोक्यलोकान् नन्दयति समृद्धिदानेन वर्षयतीति भूमिनन्दन । नन्दि वसि मदि दृषि साविद्योवर्षिम्य इन्मन्तेभ्यः सञ्चार्थ यु नद्यादेर्युः । त्रिवगदानन्दकारक इत्यर्थ (६५)।

## सिद्धिकातनयश्चायावन्त्रनो बृद्धांपति । पूर्वदेवोपदेशा च द्विजराजसमुद्धायः ॥१०६॥

सिहिकारामय —सिहिका त्रिजगजयनशीला सिहिका सीयकरजननी तस्यास्तनय पुत्रः सिहिका सनय । राहुक्यापकर्मेस क्र्यजिसलाहा सिहिकारामय (६६)। सायानम्बल — स्रावा शोमां नन्द्यति वर्षमित छायानन्दन । अयथा छायायां अशोकतरुकायायां त्रैलोक्यलोक सेवायां मिलितं नन्द्रवैति अमनिदितं शोकरिहतं च क्रमेति छायानन्दन । अयथा छाया निजशरीरप्रतिकिलं अमातरं च न नन्द्रयित, अस्त्रायस्थात् छायानन्दन । अथथा छाया अर्कभार्या तत्प्रभतिका सर्वापि स्त्री नन्द्रना पुत्री यस्य स छायानन्दन । अथथा छायाप्रभतिकाना सर्वारा स्त्रीयां नन्दन पुत्ररहायानन्दन । अथथा छाया सर्वे प्राधिप्रतिपालन कान्ति च नन्द्रयित छायानन्दन । अथथा छाया अर्थकार न नन्द्रित न तिश्वति यस्मित् स छायानन्दन (६७)। उत्तर्ञा

> शोभा तमोऽकभावांगां प्रतिमापंक्स्यनातपे । काम्सी च पासने चवोत्कोचे कावा प्रवर्षते ॥

बृहतापति — बृहता सुरेन्द्र नरेन्द्र मुनीन्द्राणा पति स्वामी बृहतापति । तत्र बृहस्पते किमुज्यते ? 
त्रत्र त्रालुक् समास । क्वाबद् विभक्तयो न सुप्यत इति स्वनात् (६८) । पूर्वदेवोपदेष्टा — पूर्वदेवा
नामसुरादीनामुपदेश संक्रेशपरिणामनिषेषक पूर्व देवोपदेश । श्रयवा पूर्वर वर्त्तदृश्यपूर्वे श्रुतकानायिशेष
दवाना साधर्मशान सनकुमारमाहेन्द्र ब्रह्मब्होत्तर लान्तवकापिष्ट शुक्रमहाशुक्त शतारसहस्वारानतप्राणतारणा
युतान्ताना समक्वरणिस्यताना भवनवासि व्यन्तर यातिष्क कल्पोपपन्नाना पूर्वदेवानामुपदेश गुरू । तिर्हे
त्रहमिन्द्राणा नवमेवेयक नवानुदिश पञ्चानुत्तराणा किमुपदेश न भवति ? भवयेव यतस्ते स्थानस्थिता
एव मगवण्यनित न समन्यरण् समागञ्जनित तेन कारणन पूर्वपामवोपदेश भगवान् कप्यत ।
त्रयम पूर्व प्रथमतो देवानि पञ्चन्द्रियाणि तपामुपदेश पञ्चन्द्रियाचयव्यावृत्तिन मक्तर्या पूर्व देवोपदेश ।
त्रयम पूर्व प्रथमतो देवानि पञ्चन्द्रियाणि तपामुपदेश पञ्चन्द्रियाचयव्यावृत्तिन मक्तर्या पूर्व देवोपदेश ।
त्रयम पूर्व द्रा गणाधरदवा श्रुतकानधरश्चेत्यादयो निम्न यास्तेषामुपदेश धमकथकाऽधमनिष्धकश्च पूर्व
देवोपदेश । श्रयम पूर्वाममुख स्थित सन् देवश्चाधानुपन्श पूर्वदेवोपदेश (६६) । ह्रत्रराज्ञ
समुद्रय हिजाना राज्ञ च समृत् सहर्ष भवो जम यस्य स हिजराजसमुद्रव । लौकिक युत्पत्तिस्वेव
हिजराजश्चन्द्रस्तरमात्तमुद्रवा जम यस्य स हिजराजसमुद्रव रत्नत्रययोनि श्रयो
निसम्भव हत्यर्थ (१ )।

इति स्रिक्षीश्रुतसागरिवरिचताया जिनसङ्खनामटीकाया ब्रह्मशतनामाष्ट्रमोऽध्याय समाप्त ।

# अथ नवमोऽध्याय

शन्दरलेषप्रनिधमभेदनो जैनसन्सते निपुण । विद्वज्जनसान्यतमो जयति श्रुतसागरो वीर ॥ विद्यानन्यकलक्ष गीतम-सहावीर प्रभाषन्त्रवाक् लक्ष्मीचाइ समन्तभद्र जिनसेनाचायवर्याक्ष थे । श्रीमन्मिक्कसुनीन्द्रभूषण्यति श्रीकृत्दकुन्दप्रसु श्रीश्रीणास सुपाणकेसरिवृता कुवन्तु से सङ्ग्राम् ॥ श्रथ बुद्धसते दीको करोजि बीर जिनेन्द्रसभिवन्छ । शृववन्तु सोचनार्गे विद्यासको सव्यनस्यतरास् ॥

# बुद्धो व्यवसाः साक्यः वस्त्रीत्रसस्तवाससः । समन्त्रसद्धः सुचतः अधिको भूक्कोदिविक ॥ ११० ॥

ॐ तम । बुद्ध — बुद्धि केवलशानलत्त्वंशा विद्यते यस्य स बुद्धः । श्रश्या बुभ्यते बानाति सर्वमिति बुद्धः । व्यवस्थानिविद्यार्थेश्य कः । दर्तमाने काम्ययः (१) । व्यवस्थाः — बौद्धमतामिप्रायेशा दशः वलानि यस्य स दश्यकः । कानि तानि दशकतानीति चेबुच्यते—

दानं श्रीसं शान्ति शीर्यं ध्यानं श्र शान्तिमपि च बसस् । प्राहुक्याय सुधियः प्रशिक्षान शानमिति ध दशः ॥

स्वमते उत्तमज्ञमामार्दवार्ववस्त्यशौचतंयमतपस्त्यागाकिचन्यव्रश्चचर्याण् दशः लज्ज्जानि धर्माखामः। इत्युक्तानां दशानां वस सामध्य यस्य स दशवल । प्राथका दो दया बोधका ताभ्या सवलः समधौँ दशवलाः, श्लेपत्वात्त-शर्योर्न भेदः (२)। शाक्य — परमते शकेषु बात शाक्य बुद्धावतारः । बुद्धस्य किलं एते ऽवतारा — एक शाक्यमुनिबु द्वावतार । शाक्यक्षासी मुनि शाक्यमुनि । शकोऽभिजनोऽस्य शाक्य । शण्डिक।दिभ्यो म्य । यथा शण्डिका श्रमिजनोऽस्य शाण्डिक्य तथा शकाभिजनोऽस्य शाक्य । द्वितीयो वतार शाक्यसिंह सिंह हव शाक्य शाक्यसिंह । उपितत व्याक्राहिभिरिति समास । भीमसेनी यथा भीम कथ्यत चत्यभामा यथा भामा कथ्यते तथा शाक्यमुनि शाक्य उच्यते । तृतीयोऽवतार सर्वार्थिखः -सवाथषु विद्धा निष्पन्न तर्भायशिद्ध । चतुर्थोऽवतारः शीद्धोदनि । शुद्धादनस्य राज्ञोऽपत्यं शीदादनिः । इयाय । गोतमा गोतमगोत्रावतारात् पञ्चमोवऽतार । पक्षोऽर्कवन्धुर॰तार श्रर्कव धु सूर्यवश्यादात् । सप्त माऽवतारो मायादेवीसुत । स्वमते शकातीति शक तीर्थकृत्यिता । शकरयापत्यं पुमान शास्य । अथवा अक अग कुटिखायां गती भ्वादी परस्मैपदी । अकत श्राकः केवलकानम् शं मुख श्रमन्तकीस्यम् । शं च श्राकश्र शाको तयोर्नियुक्त शाक्य । यदुगवादित (३)। यदाभश्र नौद्धमते दियं चहुर्दिव्यं मोश्रं पूर्वनिवासानुस्मृत ५रचित्रज्ञान स्रास्त्रवस्य ऋदिश्चेति वर् स्रामिका यस्य स वडिभिक्ष । स्वमत पर् स्रीव पुद्रलघर्माधमकालाकाशान् षड्द्रव्यसकान् पदार्थान् ऋमिसमन्तात् जानातीति षडमिक (४)। तथा गत — तथेति छत्यभूत गत ज्ञान यस्य स यथागत (५)। समन्तमद्र —समन्तात् सर्वेत्र मद्र कल्यास् यस्य स समन्तभद्र । अथवा समन्त सम्पूरा स्वभाव मद्रं श्रुम यस्य २ समन्तभद्र (६)। क्षुगतः — शोभनं गत मन्दगमन यस्य स सुगत । श्रथवा सुद्धु शामन गत केवलज्ञान यस्य स सुगत । श्रथवा सुगा सुरामना अग्रड में गामिनी ता लच्मीर्यस्य स सुरातः (७)। श्रीधन — भिया लच्म्या धनो मेघ कनकव र्षित्वात् श्रीधन । श्रथवा श्रिया लच्न्या केवलज्ञानादिलच्या निर्वृत श्रीघन (८)। भूतकोडि विक-भूताना प्राणिनां कोटीरनन्तजीवान् दिशति कथयति मुक्तिं गतेष्वपि अनन्तजीवेषु तंशारे अनन्ता नन्तजीवा सन्तीति न कदाचिदिप जीवराशिज्यो भवतीति शिज्ञयति भूतकोटिदिक् । उक्तब-

#### जह्या होहिन्सि विष्या क्रियानमे अस्थि उत्तरं तह्या । युक्क निगोदसरीरे मानार्यातं सू सिविताया ॥

ग्रथवा भूतानां श्रतीताना भवान्तरायां कोटीयनन्तथवान्तरायां विशति कथयति भूतकोटिदिक्। श्रथवा भूतान् जीयान् कोटयति कुटिलान् कुर्वन्ति मिन्यात्वं कारयन्ति भूतकोटिनो जिमिनि कपिल कयाचर चार्वाक शाक्या । तान् दिशति भेदान्तर्मेदाव् कश्रयति भूतकोविदिक्। श्रथवा भूतकोटीना दिक् विभामस्थान भूतकाटिदिक्। श्रथवा भूतानां जीवानां कोटि परमञ्जकं श्रानन्तग्रानादिशुणातिशयं दिशति भूतकोटि दिक् (१)।

## सिद्धार्थी मारजिक्छास्ता चाणिकैकसुलचण । बोधिसस्यो निर्धिकत्वदर्शनोऽद्वयगद्यपि ॥१२१॥

सिद्धार्थ — सिद्धा प्राप्तिमागता श्रर्था धर्मार्थकाममोद्धाक्षत्वारो यस्य स सिद्धार्थ । अथवा सिद्धानां कुलात्मनामधं प्रयोजन यस्य स सिद्धार्थ सिद्धपर्यायादपर प्रयोजनं किमि भगवतो न वर्तत इत्वर्षः । अथवा सिद्धा विद्धा प्रसिद्धि गता श्रर्था जीवाजीवासवन्धसवरिनजर्रामोद्धपुण्यपापलच्चणा नव पदार्था यस्मादसी सिद्धार्थ । अथवा मार्गजत् । विद्धार्थ । विद्धार्थ । अथवा मार्गजत् । विद्धार्थ । अथवा मा लच्चां इपृति गञ्छान्ति मारा । अथवा मा लच्चां परास्ता पार्यजत् । अथवा मा लच्चां इपृति गञ्छान्ति मारा । अथवा मा लच्चां परास्तामपे वेषा ते मारा सुरेन्द्र नागेन्द्र नरेद्र मुनीन्द्रास्तान् जितवान् निजपादयोर्नामितवान् मार्यजत् (११) । सास्ता- शास्ति विनेयवारान् धम शिच्याति शास्ता (१२) । चाणिकेकसुलच्चा — सर्वे उवीपर्वतमेर्वाद्य पदार्था एकस्मिन् च्यो एकस्मिन् समये उत्पाद व्यय श्रीव्यत्रयेण युत्ता च्यांका इदृश्य वचन एकमदितीय शोमन लच्चां सर्वत्वत्वाछनं यस्य स च्यांकिकसुलच्चा (१३) उक्तञ्च समन्तभद्गस्वार्थाचांचांचा

स्थितिजननिरोधलक्ष्यां चरमवरं च जगव्यतिक्यास् । इति जिन सकतक्षलाञ्चन वचनिमदं वदर्वावरस्य ते ॥

बोधिसस्य रक्षत्रयपरिप्राप्तियाधि बोधे सत्त्व विद्यमानत्वं ग्रस्तित्व सत्तारूपतया सर्वेषु प्राणिषु शक्तिरूपतया विद्यते यस्य मते स बोधिस व । श्रथवा नि.क्रमण्डलूयाणावसरे बोधेवेराग्यस्य सत्त्वं समीचीनत्व यस्य स बाधिसत्व (१४)। निधिकरूपद्शान – निर्विकल्प इत्यविनश्वरत्व निर्विचारतया दर्शने मते यस्य सुद्धारे निर्विकल्पदशन । स्वमते तु निर्विकल्प श्रविशेष सत्तावलोकनमात्र दर्शन यस्य स निर्विकल्पदर्शन । उक्तञ्च —

सत्तालीचनमात्रमित्यपि निराकारं मतं दशनं साकार च विशेषगीचर्रामति ज्ञानं प्रवादीच्छ्या । तं नेत्र क्रमवित्तनं सरजसौ प्रादेशिके सवत स्फूजन्ती युगपत्पुनवि रजसौ युद्माकमगातिगा ।

श्रयवा निर्विकल्पानि विचाररहितानि दशनानि श्रपरमतानि यस्य स निर्विकल्पदर्शन । तथा चोक्त स्रोमदेवन स्रिणा—

ण्डान्तदुरतसचार बहिराकारसुन्दरस् ।

न अहभ्याखुरहीनां सतं किंपाकसन्तिसस् ॥
अतिशास्यशिवाद्याय चौद्रसांसासवाध्यः ।
अतिशास्यशिवाद्याय चौद्रसांसासवाध्यः ।
अतिशास्यशिवाद्याय चिधिरत्र तत्न्वयः ॥

पर्मास्मान्यवाद्योगपद्वकटासनस् ।

सेखसा प्रोक्षया सुत्रा वृत्यी दण्डः करण्डकः ।

शौचमञ्जनसाचास पितृपूजामकाचनस् ।

श्रान्तस्यविशीनानां प्रक्रियेयं विशावते ॥

को देवः किसितं ज्ञानं किं तस्यं कस्तप् क्रमः ।

को दन्य कर्य मोची वा प्रत्वेतं न विद्यते ॥

१ ज मितरित। २ व नैत्रेत । स तेत्रैव ३ प्रतिष्ठासा २ ६ । ४ स दूरना । ५ ज मस्मि । ६ व मध्य । ७ यशस्ति ६ २६६ ।

कालागमानिस्तारचे जिला स्वस्ति नेशितु ! मामिकारापासमाप्यी विकासिनिय जामते ॥ सर्वास्तवं प्रशंसा मा म सुर्वीत सुरक्षितु । मान विकासयोस्तेषां विपश्चित्र प विकासेस् ॥

अथवां निश्चितो विशिष्ट करूप स्वर्गों मोक्यूच दर्शने आहं ते मते यस्य स निर्विकरूपदर्शनः । अथवा निगतो विशिष्टशास्त्रविद्भूतो वीरषट्करूपाग्रगर्भापहरग्राप्रतिपादक करूप प्राकृतशास्त्रविद्भौषे दर्शने मते यस्य स निर्विकरूपदर्शन (१५)। अद्भूणवादी—बौद्धमताभिप्रापेग् अद्भूण विशानादैतं वदती स्यवस्यं अद्भूषवादी। स्वमते निश्चयनयमाभित्य आत्मा च कर्म च एतद्द्भं न द्वय बदतीत्यवमवस्य अद्भूषवादी। उक्तञ्च—

> बल्बग्रीची रतिष्ट्रं ची कर्मात्मानी शुसाशुभी । इति इ लाजिता बुद्धिरसिश्चिरभिधीयते ॥

श्रथवा न द्वयं रागद्ववद्वयं वृद्दित मोक्त्यासयं श्रद्वयवादी । न सर्वथा नित्य न सर्वथा श्रानित्य, एतद्वय न वदतीति श्रद्वयवादी (१६)।

> महाकृपालुनै ास्यवादी सन्तानशासक । सामा यसस्याच्या पञ्चस्काधमयात्मरक् ॥८८०॥

महाक्रपालु कृपा विद्यते यस्य, स कृपालु । महाश्चासी कृपालुः महाकृपालु । तिहत श्वालु । तिहात श्वालु । तिहात श्वालु । तिहात श्वालु । शाकटायनवचनं शितोष्यतृप्रादसह सासु क्षितं न सहते इत्ययें श्वालु । शीतालु उप्पालु तृसालु । कृपायाश्च श्वाल । दियं पित सृष्टि सहा तन्त्रा निज्ञाम्य सासु । यथा द्यालु स्तथा कृपालु (१७)। नैरा स्यवादी — बौद्धमते किल निर्गत श्वालमा निप्मा, च्याविनश्वरत्वात्। निप्मानो भाव नैरात्म्यम् । नैरात्म्य वदतीत्येश्वमवश्य नराम्यवादी । तथा च श्रद्धाकसक —

भाङ्कारवशीकृतेन मनसा न द्वेषिया केवलं नरारम्य प्रतिपद्य नश्यति जने कार्ण्यवृद्ध्या मया ॥ राज्ञ श्रीहिमशीतसस्य सदिस गायो विद्य्यासमर्गे बौद्धीवान् सकतान् विजित्य सुगत पादेन विस्कासित <sup>8</sup> ॥

एष वादो वाराणस्या वभूव । स्वमते नीरस्य जलस्य ग्राव्कायिकस्य मावो नैर नीरसमूहस्ततुपलक्ष्य पञ्चस्थावराया तत्र ग्रात्मा शक्ति रूपतया केवलशानादिस्वभावो नैरात्मा । नैरात्मनो भाव नैराम्यम् , तहदतीति नैरात्मवादी । ग्रतएव महाङ्गपालुरिति पूर्वमुक्तम् । (१८) सम्तानशासकः — बौद्धमते किलात्मा स्वया विनश्वरो क्तिते सन्तानेन शान प्रकाशते । ग्रान्यय विना सन्तान क्रुतस्य स्यात् । उक्तञ्च —

सोऽह योऽभूव यासवससि निश्चिम्बन् क्यिकमतं अहासि । सम्यानोऽप्यत्र न वासवापि वक्षम्बयभावस्तेन नापि ।

স্থান্থর ---

सन्तानो न निरन्त्रये विस्तरहो साहरथमेतन्त्र हिं प्रत्यासत्तिहरो कुटाः ससुद्धः का बासना वरस्थिरे । सन्ते वाचि समस्तमानरहिते ताथागते साम्प्रतं धर्माधर्मीकान्त्रानो विधिश्यं कौरासुको वर्ततास्<sup>६</sup> ॥

१ व फलमाते । य व कुनुविषु नायते । ३ मरास्ति । ६, २६६ । ४ मकर्लकस्ती १४ । ५ मरास्ति ००, ६०० । ६ मरास्ति ४,२५६ ।

एवं च सित सन्तानं शास्तीति सन्तानशासकः, इति न घटते । स्वमते तु अनादिसन्तानवान् जीवस्त सन्तानं शास्तीति सन्तानशासकः । (१६) । सामान्यसक्त एवणः — शुद्धनिश्चयनयमात्रित्य सर्वे जीवसः स्वत्वद्विकस्वभावा इति वचनात् सवधा जीवाना सामान्यस्व एपः । तत्र चणा विच द्वणः म्यमान्यसक्षा चणाः (२) । पञ्चस्कन्धमया मरकः — बौद्धमते पञ्चस्क धा विशान वेदना सत्रा संस्कार रूप-नामानाः । तस्ययमात्मान पश्चतीति पञ्चरकन्धमयात्मदकः । 'स्वमते तु शुद्धाशुद्धनयमात्रित्य पञ्चसक्तवमय पञ्चनानमय मारमान पश्चतीति पञ्चरकः भमयात्मदकः ( ११ ) ।

## भूतार्थभावनासिद्धं चतुर्भूमिकशासनः । चतुरार्थसत्यवका निराश्रयचिद्ग्ययः ॥१९२॥

भृताथभावना सिद्ध — चार्वाकमतं किलै श्रं कथयन्ति भूताना पृथिव्यतेजावायूनामर्थाना भावनायां व सयोग सति श्रात्मा सिद्ध उत्पन्न पृथगात्मा न वतते । उत्तर्श्व चावाकमतम्—

> पश्यन्ति ये जन्म सृतस्य जन्तो पश्यन्ति ये धमसष्टसाष्यम् । पश्यन्ति यऽत्य पुरुष शरीरात्पश्यन्ति ने नीलक पीतकानि ॥

प्राणापानसमानादान यानव्यतिकीर्णम्य कायाकारपरिण्तिसकीण्भ्यो जलपवनावनिपवनसस्य पिद्योदकगुडधातकीप्रमुखेम्य इव मदशक्ति पर्णचूणकमुकेम्य इव रागसम्पत्तिस्तदा मकायगुण्यस्वभावतया चैत न्यमुपजायत । ताच गमादिमरण्पर्यं तपर्यायमतीत सत् पादपात्पतित पत्रमिव न पुन प्रराहति । उक्तञ्च—

जलबुद्बुदस्वभावेषु जीवेषु मदशक्तिप्रतिज्ञाने च विज्ञाने किमधेर्दियं ननु क्षोकस्यात्मसम्पन्नप्रयक्तत्त् पद्मावार्माषां जीवन्स्तमनीषाणां मनीषितमेतत्कृशकाशयैदाश्रयम् ।

> यावरजीवेरसुस जीवेशास्ति मृत्योरगोचरम् । भस्सीभृतस्य कायस्य पुनरागमन कृत ॥

स्वमते तु भूतार्थमावनासिद्धः भूतं सत्य सत्यरूपो योऽसावर्थो भूतायः शुद्धनिश्चयनयस्तस्य भावना वासना पुन पुनिश्चन्तन भूतार्थमावना । भूतार्थमावनया कृत्वा स्वामी सिद्धो घातिसघातघातनो बभूव केवलज्ञान प्राप्तवानि यर्थ । उक्तश्च कुन्यकु दाचार्थे समयसारम् थे—

> ववहारोऽभृतस्यो भूतस्यो देसिदो दु सुद्धग्रासो । भूतस्यमस्सिदो खल्लु सम्मादिही हवे जीवो ॥

श्रतोऽयमेव परमगुबरनेकान्तत चप्रकाशनो दृष्टदृष्टिवस्द्वचनत्वात्मस्रीग्रकलम्पसमृदृ वास भूतार्थं भावनाविद्ध (२२) । सतुभूमिकशानन — चतलो भूमयो यस्य तस्तुर्भूमिकम् । चार्वाकमते चतुर्भूमिक पृथिव्यप्तजावायुभूतचतुष्टयरूपमेव सव जगद्धतंते । स्वमते तु चतुर्भूमिकं नरकतिर्यममुख्यदेवगतिलस्य शासनं शिस्त्यापुप्रदेशो यस्य स चतुर्भूमिकशावन । श्रग पूर्व प्रकीर्याकश्चातानामेव विस्तरो वर्तते । श्रयवा चतुर्भूमिकं प्रथमानुयोग करखानुयोग चरखानुयोग ह्यानुयोगलस्यां शासन मत यस्य स चतुर्भूमिक शासन (२३) । सतुरार्यसत्यवक्ता — वीद्यमते किल बुद्धश्चतुर्यस्वस्वक्ता भवति । चरवारि च तानि श्रायस्यानि चतुरार्यस्ययानि । तेषा वका चतुर्यस्यवक्ता । कानि वीद्यमते चत्वारि श्रार्यस्यानि !

१ ज न्यमते पचस्कत्थमय कीदारिकादिपंचशरीरनामकर्मोदयनिष्यत्र वा भाहारमावश्मनस्तेज कार्मयाकाँ वानिष्यत्रं वा स्परानादिपचेन्द्रयसमूहमय वा भारमान भशुद्धनयेन द्रस्थमायक्य संमादिपयांच प्रयति सम्बरकानाति प्रवस्थमयास्य दृक । ईश्क् पाठ । २ स प्र भावानां । ३ ज वन० । ४ स प्र तथा च परक्षोकासावे इति श्रेष्ठ । ५ स प्र स्थानामा । स्वायति १ ११, । ७ स प्र भावनयाद तस्याद्य स्वामी इति प्राठः ।

इति विदुक्यते विद्यानं वेदना संज्ञा संस्कार रूपनामान पंच स्थारिकः सामा तुः अभिनेत्वभाविक्तकः । स्पर्यनरस्मानविक्तकः भागति तावत्वेतित्वाणि स्पर्यनरस्मानविक्तकः प्रविक्तकः भागति विद्यान्ति स्वित्वाणि स्पर्यन्ति प्रति विद्यान्ति स्वित्वाणि स्पर्यन्ति प्रति विद्यान्ति स्वित्वाणि स्वति विद्यान्ति स्वति विद्यान्ति स्वति विद्यान्ति स्वति विद्यान्ति स्वति विद्यानि स्वति विद्यानि स्वति । स्वति स्वति । स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति । स्वति स्वति । स्वति स्वति । स्वति स्वति स्वति स्वति । स्वति । स्वति । स्वत्वि । स्वति । स्वति स्वति । स्वति स्वति । स्व

विशं न काश्चित्रिविशं न काश्चित्ते वावर्ति शच्कृति नान्तरिष्ठम् । दीपो यथा निर्नृतिसम्युपेतः खेहण्यात्केवसमेति झान्तिम् ॥ विशं न काश्चित्रिविशं न काश्चित्ते वावर्ति गच्कृति नान्तरिण्यः । जीवस्तथा निर्नृतिसम्युपेत क्रश्चित्रवास्केवसमेति झान्तिम् ॥

स्वमते तु श्रीमद्भगवदर्शस्त्रवेशस्तु निराभयचित् निराभया रागद्वेषमोइसमस्तरंकस्पविकल्पादिजाल रिहता चित् चेतना शुक्रथ्यानैकलोलीमाव श्रास्मा यस्य स निराभयचित् (२५)। अन्वय — अनु पृष्टतो लग्न श्रय पुण्यं यस्य सोऽन्वय (२६)।

## यौगो वैशेषिकस्तुस्कामावमित् वद्पवार्थस्क । नैयायिक वोडशायवादी पश्चार्थवर्णक ॥ ११४॥

योग — योगो नैयायिक । मगवांस्तु ध्यानयोगाद् योग , मनोवचनकाययोगाद् योगः । अथवा य सूर्यभ्रदश्च या रमा या याचका या युक्ति यो यथार्य यो योग उ शकर ऊ रही पते यं गच्छन्ति स योग (२७)। खशेषिक — वैशेषिकाः काखादा रस्तेषां मते षट् पदार्या मवन्ति । ते के दिव्यं गुणा कर्म सामान्यं विशेष समवायश्चेति । तत्र हव्य नयप्रकारम् । के ते नव प्रकारा — भूमिर्जलं तेज पवन आकाश कालो दिक् आत्मा मनश्चेति । चतुर्विशतिः गुणाः । के ते १ आर्थाहयेन कथयामि —

स्परारसगन्धवर्ता शन्दा संस्था वियोग-संयोगी। परिमार्ग च पृथक्तं तथा परत्वापरत्वे च॥ इदिसुक्तदु खेट्याधर्मधर्मप्रयक्षसंस्कारा । द्वेष स्मेदगुरत्वे प्रयत्वयोगी गुव्हा प्रते॥

कर्म पञ्च प्रकारम्---

वस्त्रेपावसेपाबाकुंचनकं प्रसारयं गमनम् । पञ्चिषं कर्मैतरपरापरे हे च सामान्ये ॥ वन्न परं सत्तात्वय कृत्यस्वावपरमय विशेषस्तु । विश्वयतो नित्यकृत्यकृतिरत्त्यो विनिदि छः ॥ य कृष्टामुक्तसिक्तनामाचाराषेयम्बमावास्यम् । सम्बन्ध हृष्ट सामबहेतुः सं च अर्थेत समयाय ॥

वधा तन्तव आचार , तन्तुषु पट आषेयः । एव श्रिदिकिया आचारः, छेपः आषेयः । असुना प्रकारेग् तन्तुपट्यो समवायः, श्रिदिकिया-खेययो समवाय । प्रत्यसमनुमानमागमरचेति प्रमाणानि श्रीशि ।



नित्यानित्येकानो बाद । श्रीमद्भगवदर्शतक्षक्त नैशेषिक -इन्द्रियकं साने सामान्यं स्रतीन्द्रियकानं विदीय , केवलकानमित्यर्थ । निशेषेशा केवलकानेन सह दीव्यति संसुष्ट तस्ति चर्रति शा वेशेषिकः (१८) । तुष्काभावभित्-तुष्कुत्र गुरातुष्कुत्यं स्नभावश्च स्नात्मनाश तुष्क्वाभावी तो मिनन्ति उत्यापयति तस्क्रेद यति तुष्क्वाभावभित् (२६) । उक्तस्र —

> तुष्क्षोऽभाषो न कस्वापि हानिर्दीपस्तमोऽञ्चली । चरादिषु थियो हानी विकले सिक्साप्यता ॥

तथा च पूज्यपादै -

नाभाव सिद्धिरिष्टा न निजगुग्रहितस्तलपोभिन युक्त
रह्मसादमादनद्वद्व स्वकृतजक्षसमुक् तत्वयान्मोकभागी ।
ज्ञाता द्वष्टा स्वदेहप्रमितिरुपसमाहारविस्तारधर्मा
धौर्थेश्यन्तित्वयासमा स्वगुग्रगुत इतो नान्यथा साध्यसिद्धि ॥

षद्पवायहरू - कागादमते हञ्यागुणकमसामान्यसमवायाभावा (सामान्यविशेषसमवाया) षट् पदार्था । स्तमते जीवपुद्रलक्षमीधर्मकालाकाशनामान षट् पदार्था । तान पश्यति जानाति च मन्यगुण पर्यायतया सम्यग वेति षट्पदार्थद्दक् (३ )। नैयायिक - न्याये स्याद्वादे नियुक्तो नैयायिक । अन्ये उ शैवादय सर्वेऽपि ग्रन्यायकारका ग्रनैयायिका नाममात्रेण नैयायिका (३१)। पोडशाथवादी-नैयायिकमते घोडशार्था । ते के १ प्रमाण प्रमेय सशय प्रयोजन दशन्त सिद्धान्तावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितण्डा हेत्वामास जल जाति निग्रहस्थानानि चेति । तेषा विवरण त तकपरिभाषादिश मिय्याशालेष शातव्यम् । स्वमते तु बोडश--दशनिबद्युद्धिवनयसम्पद्भताशीस्त्रवेष्वनितचारोऽभीक्ष्यञ्चानोपयोगसवेगौ इक्तितस्यागतपसी साथुसमाधिवेयाबुत्यकरखमद्द्वाचायबद्दुभूतप्रवचनभक्तिरावश्यकापरिहाखिर्मागप्रभावना श्वचनवत्त्रसत्त्वस्मिति तीधकरत्वस्य । इति सूत्रम् सुचितानि पोडशकारणानि षोडशार्था तान् वदतीत्येव शील पोडशायवादी (१२)। प्रशायवर्णक --पञ्चार्थवर्णक कागादी वैशेषिकश्च कथ्यते । स तु पञ्चाय वराक इत्यगराकर्मसामान्यसम्बायान् पञ्च पदार्थान् वर्णयति । स्रभावस्त तत्त्वं न वर्तते । श्रीमद्भगवदर्हस्तर्वं करत पद्म ते अर्था पद्मार्था। ते क १ सुद च द हिमपटल मौक्तिक मालादय एक अभोऽर्थ। इन्द्रनीलम्सिक्सिक्सन निरभ्रमाकाश उद्धर्तिततस्वारिश्चेत्यादिक कृष्णाऽथ द्वितीयोऽर्थ । ब धकपुष्प रक्त कमल पद्मरागमणिरित्यादिको रक्तार्थवरापदार्थस्तर्तायोऽर्थ । प्रियम परिणतशिखिमीवा शालिपस शक्का मरकतमिश्वरचेत्यादिको नीलवर्शश्चतुर्थोऽथ । सन्तप्तकनक चेत्यादि पञ्चमोऽथ । पञ्चार्थे समानो वर्षा पद्मार्थवण । पद्मार्थवण क कायो यस्य तीर्थकरपरमदेवसमुदायस्य स पद्मार्थवर्णक । तथा चोक्त-

जन्यू भारतिष्युष्करार्धवसुधाक्षेत्रस्ये ये भवां

धन्द्रान्मोजशिखण्डिकण्ठकनकप्राष्ट्रस्यना भाजिन ।
सन्यग्ज्ञानचरित्रसञ्चलप्रदा द्रग्याष्टकर्मेन्धना
भूतानागतवतमानसमये तेभ्यो जिनेभ्यो नम ॥

इति पञ्चार्थवस्य । अथवा पञ्चाना बीवपुद्रलावर्माधर्माकाशलक्ष्याना पञ्चास्तिकायानी वर्षाक प्रतिपादक पञ्चार्थवर्षक । अथवा पञ्चाना नैयायिक बीद वेशेषिक-कैमिनीय साख्यपचिम्याद्दशीनामर्थवर्षक पञ्चार्थवर्षक । के ते पञ्च मिय्याद्दश्य क च तेषामया इति चेतुच्यते—नैयायिकाः—पाशुपता जटावरिवशेषाः तेषा दर्शन दश्वते । प्रमागा प्रमेय-सशय प्रयोजन दशा त सिद्धान्तावयत्र तक निराय वाद बल्प वित्रण्डा-देत्वामास-छल जाति निष्रदृश्यानानि पोडश त वानि । प्रत्यक्षमनुमानमुष्मानमागम् चेति चत्वारि प्रमागानि । नित्यानित्याचेकान्तवादः । दु प्रज ममद्यतिदोष्यमिय्याक्षनानामुक्तितरापये तदनन्त्रयापोदेश्याचे

मोक्कार्यः मीक्षुः । प्रविन्तियाणि वह विषयाः पर् सुद्धयः सुक्षं श्वःगः शरीर वेरेयवर्षिशास्य स् स्वर्थात्यन्त्रोत्रक्षेत्रो मीक्ष ।

बीदा-रक्तपदा मितुका, तेषां दर्शने दुदो देवता । दुखायतनसमुद्दवनिरोधमोत्तृमार्गकपाया चरवारिं धार्यसर्यानि तत्त्वानि । प्रत्यक्षमनुमानं चेति हे प्रमानो । स्विक्षेत्रान्तवादः । सर्वस्थिकंत्व-सर्वनैरास्म्यवादना मोत्त्वमार्गः । बादनाक्रेशरमुच्छेदे प्रदीषस्येव शानसंतातस्य सम्बन्तोच्छेदो मोदाः ।

कायाद शैवदशन वैशेषिकमिति । तत्र शिक्षे देक्ता । द्रव्यगुक्तर्मसामान्यविशेषसम्बाया पद्पदा र्थास्तत्वम् । प्रत्यक्षमनुमानमागमश्चेति त्रीशि प्रमाक्तिन । त्रित्यानित्याकेकान्तवादः दुःखक्तमप्रवृत्तिदोत्रमिष्या शानानामुत्तरोत्त्तयाये तदनन्तरापायेऽभावो मोच्चमार्ग । कुद्धिसुक्षदु खेच्छाद्वेषप्रयक्षधर्माधर्मसंस्कारकपायां नवानामात्मितरोत्रगुक्तानामस्यन्तान्छेदो मोच्च ।

जैमिनीय भन्दशन-तत्र देवो नास्ति । नित्येम्यो वेदवास्येम्य एव तत्त्वनिश्चय । तत्र चोदनालद्यणो धर्मस्त वम् । प्रत्यद्यमनुमानमुपमानमागमाऽर्थापचिरभावश्चेति षट् प्रमाखानि । नित्यानित्याधेकान्तवाद । वेदविद्वितानुष्ठानं मोद्यानार्गं । नित्यनिरितशयसुलाभिव्यक्तिभौत ।

साख्यदशनं मरीचिदशनम् । तत्र केषाश्चिदीश्वयो देवता केषाचितु कपिल एव । पञ्चविद्यतिस्तत्त्वानि । स्वराजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृति । प्रकृतेमहान् बुद्धिरित्यथः । महतोऽद्दश्चार श्रदृङ्कारात् पञ्चतन्मात्राणि एकादश चेन्द्रियाणि । तत्र शब्दतमात्रादाष्म् स्पतामात्राचे गाधतन्मात्राद्यप्पे रसतन्मात्रादाप स्पशतामात्राद्वाय । स्पर्शन-रसन माण चन्नुः-भोत्राणि पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि । वाक्पाणिपादपायूपस्थानि पञ्च कमि द्रयाणि एकादश मन इति । श्रमूत्तश्चीतन्यरूपोऽकती भोका च पुरुष ।

युवामकतिरविकृतिमहदाका भक्तिविकृतयः सह । पोदराकमा विकारो न मकृतिन विकृतिः प्रकृतः ॥

पंग्वाधवापकृतिपुरुषयागात् । प्रत्यहानुमानशब्दास्त्रीिश् प्रमाणानि । नित्यैकान्तवाद । पद्मविंशति तत्त्वज्ञान मोत्त्माग । प्रकृति पुरुषविवेकदशनािकवृत्ताया प्रकृतौ पुरुषत्य स्वरूपावस्थान मोन्न । स्रथाही भगवान् पद्मार्थानामेव वर्णको निज जैनमथ कि न वर्णयित १ सत्यम्, वर्णयत्येव पूर्वमेव स्वस्करपनिश्चत्यास्य यमन तद्भू पत्वात् वर्णित एव सोऽय । तथापि बडजनाना सम्बोधनाथ वर्ण्यते ।

जैनं नेपाधिकं बौद्ध काम्यानं सीमिनीयकाम् । सांक्य वर् दरानान्याहुकं स्विकीय ह सहस्रोक्ः ॥ देवं तस्तं प्रसार्या च बाद सोकं च विद्वंति । तेवां वीर प्रसार्या च वपदेऽह तहाधानसम् ॥

जैनदर्शनेऽर्षन् देवता, तेन ते आहंता उच्यन्ते । बीकाबीवासवपुण्यपापवन्यसंवरिनर्जरामोद्यास्तत्वानि । मत्यज्ञ परोज्ञं चेति द्वे मसायो । नित्यानित्याद्यनकान्तवाद । सम्यग्दर्शनमानचारित्राया मोद्यमार्ग । कृतकर्म द्वयो नित्यनिरितरायसुष्ठाविभाविक्ष मोद्यः । पद्ध मतानि तु पूर्वमेवोक्तानि । तिर्दे चार्वोकदर्शनं कीदर्श भवति ? वार्वोका नास्तिका लोकायितकारचेति सकामानि । तेवां दर्शने देवो नास्ति, पुष्यं नास्ति, पापं नास्ति, जीवो नास्ति, नास्ति मोद्य दवि । प्रियम्यतेव्यविक्षकारि भूतानि चरवारि तत्वावि । प्रत्यक्षमेवैकं प्रयाणम् । एवि व्यविः सम्याप्तम् स्वयोज्ञाविक्षकारिक्षकार्यस्वाविक्षकारिक्षकार्यस्वाविक्षकारिक्षकार्यस्वाविक्षकारिक्षकार्यस्वाविक्षकारिक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकारस्वाविक्षकार्यस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्यकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्षकारस्वाविक्यकारस्वावि

नैगमनवातुसारियो नैयापिक वेशेषिको । संग्रहनवानुसारिया सर्वेऽपि मीमांतक्रविशेषाः श्राहेतवादा संक्रयदर्शनं च । व्यवहारनयानुसारिया प्रायक्षार्थकाः । श्राह्मसम्बद्धारियो वीदा । शब्दाहिनयाप काम्बनी वैयाकरबाइयः । ते एते नित्यानित्याद्यनन्तात्मके वस्त्रनि स्वाभिप्रेतैकथर्मसम्यंनप्रवद्यां श्रेयवर्मं तिरस्कारेग्य प्रवर्तमाना दुर्णया इत्युच्यन्ते । स्वाभिप्रेतैकथर्मसमर्थनप्रवद्याः शेषधर्मस्वीकार-तिरस्कारपरिद्वारेग्य प्रवर्तमाना नयाः । सवनयमतं द्व जिनमत स्याद्यादक्षं प्रमाद्यमिति (२३)।

## ज्ञानान्तराष्यक्षनेश्व समवायवशार्थमित्। भुक्तैकसाष्यकर्मान्तो निविशेषगुवामृत ॥११४॥

क्रामान्तराध्यक्तवोध — ज्ञानान्तरेषु मतिश्रुताविधनः पर्ययेषु श्रध्यक् प्रत्यक्तीभृत उपरि मुक्तो विमुक्ता वोध केवलज्ञानं यस्य स ज्ञानान्तराध्यक्तवोध (३४)। समसायवशार्थमित् — समसायस्य वशाये श्रयांस्तन्तुपटकत् मिलितास्तान् भिनत्ति पृथकतया जानाति य स समनायवशार्थमित् (३५)। तथा कोक्तम्—

भ्रण्योग्यां पविसंता दिंता सोगगासमण्यसम्बास्त । मेसता वि य विश्वं सगसन्भाव वा विज्ञहति ॥

भुक्तेकसाध्यकर्मान्त — भुक्तेन श्रनुभवनेन एकेन श्रद्धितीयेन साध्य कर्मणामन्त स्वमावी यस्य स भुक्तेकसाध्यकर्मान्त । उक्तञ्च—

द्मसंध्यशक्तिभवितस्यतेय हेतुद्वयाविष्कृतकायस्मिगा । अनीश्वरो जन्तुरह्रक्रियार्त्त सहस्य कार्येष्ट्रिति साध्यवादी ॥

श्रयवा श्रनादौ ससारे कमफल मुझानो जीव श्रायात कदाचित्सामग्रीविशेष सम्प्राप्य कर्मणामन्तं विनाश करोति । ईदृश मत यस्य स भुक्तैकसाध्यकर्मान्त (१६)। एव च सतीद प्रत्युक्त भवति—

> कृतकमचयो नास्ति कल्पकोटिशतैरपि । अवस्यमेव हि भोक्तन्य कृत कर्म शुभाशुभम् ॥

निर्विशेषगुर्णासृत — निर्विशेषा विशेषरितास्तीर्धकरपरमदेवाना श्रनगारकेवल्यादीना च पाति सपातवातने सित गुणा श्रनन्तशानानन्तदर्शनानन्तवीर्यानन्तसुखादयो यस्य मते स निर्विशेषगुणासृत । गुणा एवासृत पीयूष जन्मजरामरणादु खनिवारकत्वात् । निविशेष गुणासृतं यस्य स निर्विशेषगुणासृत । श्रयवा निर्विशेषगुणासृत । श्रयवा निर्विशेषगुणासृत । श्रयवा निर्विशेषगुणासृत (३७)।

सास्य समीक्य कपिल पश्चविशतितस्ववित्। व्यक्ताव्यक्तविशानी शानवैतन्यभेव्दक् ॥११६॥

सास्य — सल्यान सरया तस्यां नियुक्त साख्य ।

प्रथमोऽप्ययमेव संख्याते मध्यमोऽप्ययमेव कथ्यते । बान्त्योऽप्यमेव भगवान् तेन सांख्य स सांख्यवाम् ॥

स संक्यों य प्रसंक्यावान् इति त निर्वाक्त ( १८ ) । स्मिन्यः—सम्यक् ईलित दृष्टु योग्यः समीद्य । अथवा समिना योगिनामीद्यों दृश्य समीद्य । अन्ये त्येनमवलोक्तितुमसमर्था सूद्भकेवलं शानदृष्टिरहितत्वादित्यर्थ । येगाय दृष्टस्तेन सर्वं दृष्टमिति वचनात् । अतएव वेदा तवादिमिरप्युक्तं— दृष्टको रेऽयमात्मा श्रोतक्यों निदिध्यासितक्यों मैत्र स्याऽऽत्मिन वा अरे दृष्टे सुतेऽनुमिते विज्ञातं दृष्टं सर्वं विदितम् (१६)। किपिता — किपितव किपिः, मनोमर्कट । किपें लाति विषय कथायेषु गच्छन्त लाति आत्मिन स्थापयति निम्नली

१ द नको।

करेति से भगवान् रीवंकरपरमदेतः स कविल उच्यते । अन्यस्त विषयकपायचिति नितः शापेन परिसङ्करम् संसद्धान् भस्तीकरोति, स पाचीपान् कविल कुक्कर एव शतन्यः । अथवा कपिल मं परमज्ञस्त्वस्य भारमानस्पि निअयेन लाति ग्रह्मति शास्त्राना सहैकसोलीभावो भवति कपिल । अवाप्योरस्कोपः इति व्याक स्वाप्येत्रस्य अकारतोप (४)। उक्तअ—

#### विष्ट भागुरिरस्कोयसवाञ्चोरपसर्गयो । भार्य चैव इसम्सामा यथा वाचा निका गिरा

पश्चिषशित्तस्य चित् — वाख्यमतस्य पश्चिषशिति तत्त्वानि पूर्वोक्तानि शातव्यानि । स्वमते पश्चिषं शितमावनानां तत्त्वं स्वरूप वेत्तीति पश्चिषशितितत्त्वावित् । कास्ता पश्चिषशितिमावना ? अहिंसामहानतस्य पश्च मावना — वाक्मनोगुसीर्यादानिकक्षेपखसितत्वाकोकितपानमोजनानि पश्च । सत्यवचनस्य पंच मावना — कोषकोभभीरत्वहास्यप्रत्याक्यानम्बनुवीषिक्षशिषका व पश्च । अचीयनतस्य पद्म भावना — शूर्वागारिकमोषिता वस्त्रपरोपरोधाकरखमस्यग्रदिसधमाविसवादा पश्च । अहात्त्रप्रतस्य पश्च मावनाः कीरागक्याअवयात्रस्य नोहरौगनिरीचखपूर्वरतानुस्मरवावृष्वेहस्यस्वकारीरसंस्कारस्यागा पश्च । आकिचन्यनतस्य पश्च मावनाः — मनौ हामनोहेत्वियविषयरागाद्व ववर्षनानि पश्च ।

श्रथवा त्रयोदश किया द्वादश तपांसि चेति पश्चविद्यतिभावना । कारतास्त्रयोदश क्रिया ! घडा वश्यकानि पञ्चनमस्कारा अस्तिही निस्तिही चेति । अथवा पचविंशते क्रियाणा त विवत् स्वरूपकायकः। कास्ता पचर्विशति क्रिया १ उच्यन्ते—शुभाशभकर्मादानहेतवो व्यापारा पञ्चविशतिकिया । तथाहि— चैत्यगमन गुरुप्रवचनपूजादिलुक्तयाः सम्यक् ववर्धनी क्रिया सम्यक्त्विकया १। श्रन्यदेवतास्तवनादिरूपा मिच्यात्व हेतुका कर्मप्रवृत्ति मिथ्यात्विकिया र । गमनागमनादिप्रव नि कायादिमि प्रयोगिकिया ३ । स्यतस्य सतः श्रविरति प्रत्याभिमुख्य समादानिक्रया ४ । ईयापर्यानिमित्ता ईर्यापर्याक्रिया ५ । एता पद्म क्रिया । कोचा दिवशात् प्रादोषिकी किया १ । प्रवृष्टस्य सतोऽभ्युद्यम कायिकी क्रिया र । हिंसोपकरणादानात् श्राधिकर शिकी क्रिया ३ । स बद्ध खोत्पत्तितन्त्रत्वात् पारितापिकी क्रिया ४ । ब्रायुरिन्तियवलपासानां वियोगकरस्मात् प्राणातिपातकी किया ५ । एता पश्च किया । रागाधिककृत्वा प्रमादिनो रमखीयरूपावलोकनामिप्रायो दर्शनिकया १ । प्रमादवशात् स्पृष्टव्यधचेतनानुब ध स्पर्शनिकया २ । अपूर्वाधिकस्योत्पादनात् प्रात्ययिकी किया ३। स्त्रीपुरुषपञ्चपाष्टिसम्पातदेशे श्रन्तर्मलोत्सर्गकरण सम तानुपातिकया ४। श्रमगृष्टादृष्टभूमी कायादि चुपो अनाभोगक्रिया ५ । एता पञ्च किया । या परेग्रा निर्वर्था किया स्वय करोति स स्वइस्तादान क्रिया १ । पापादानादिप्रवृत्तिविशेषाभ्यनुकान निसर्गिक्रिया र । पराचरितवावद्यादिप्रकाशनं विदारग्यिकया ३ । यथोक्तमावश्यकादिषु चारित्रमोहोदयात् कतु मशक्नुवतोऽन्यथाप्ररूपगात् स्राज्ञाव्यापादिका किया ४ । शास्त्रावस्याभ्या प्रवन्त्रनोपदिष्टिविधिकर्तस्यतानादरोऽनाकांचिकिया ५ । एता पश्च किया । छेदन भदन विश सनादिकियादिपरत्वं ऋन्येन वाऽऽरम्भे क्रियमाखे प्रकर्ष प्रारम्भक्रिया १ । परिप्रहाद्यविनाशार्था पारिक्राहिकी किया २ । शानदशनादिषु निकृतिवचनं मायाकिया ३ । अन्य मिध्यादशनकियाकरणकारणाविष्ट प्रशसा दिभिर्द्धयति यथा साधु करोबीति भिष्यादर्शनिकया ४। संयमवातिकर्मोदयवशात् अनिष्टत्तिरप्रत्याख्यान किया ५ । एता पद्म किया । एतासु पद्मविंशतिकियासु मध्ये या प्रथममुक्ता सम्यन्त्ववर्धनी सम्यन्त्विका सा शुभा, श्रन्या श्रशुभाः । इति पश्चविंशतिकियासां तत्व स्वरूपं वेतीति पश्चविंशतितत्विवत् (४१)।

भ्यक्ताभ्यक्तक्षविकानी---वांख्यमते किल व्यक्तं विवेकथत् । अव्यक्तस्य प्रकृतेर्शस्य आत्मनश्च विवेक सर्वि विकानं शानग्रहितलं मोस्रो अवति । सहुक्तं---

स यदः हुः स चनोत्यवस्त्रेतास्यविक्षास्यविक्षास्यविक्षास्योत्सेकितिविक्षेत्राचीताः स्यादिकारमानियाभाग्यस्य नामन्यस्यानं सुचात्वः सम्बद्धान्यस्य विक्षान्यस्य स्थान्यस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्य स्थानस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य

नामकरवाः समाधनकापिगुनाधिकृते प्रकृते स्वक्षणसम्बद्धातः तद्वाऽनीसवनीककामकानुनावनीस्य नीक्षणाङ्कः भानकसंदार्थस्य सति विसर्गे सक्षणानशेयसम्ब वर्वकर्यं कैनक्पमवक्षम्यते । तद्या ब्रह्मः स्वक्षेत्रवस्थानस्थितः वयमात् । तत्रव —

> श्चनुभवत पिक्त सादत विस्तसय मानयत कामितं सीका । आत्मन्यक्तिविवेकान्मुक्तिमेनु किं बुधा तक्त ॥

एवं सति त मतखडनायायं स्ठोक —

अध्यक्तनरयोर्जित्य नित्यभ्यापित्यभावनो । विवक्तन कथ रुपार्ति सांस्यमुख्या प्रवक्तते ॥

श्रीमद्भगवदर्धसर्वज्ञग्तु व्यक्ताव्यक्तज्ञाविज्ञानी । श्रस्यायमय — व्यक्ता लोचनादीना गोचरा सखारिको लीवा श्रव्यक्ता केवलज्ञानस्य गम्या सिद्धपरमेष्टिन यक्ताक्षाव्यक्ताश्र व्यक्ताव्यक्ताः ते च ते जा जीवा यक्ताव्यक्त्ता तेषा विशिष्ठ ज्ञानं शक्तितया व्यक्तितया केवलज्ञानं विद्यते यस्य मते स व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानी । सर्वे जीवा श्रुद्धनुद्धेकस्वभावा इत्यिमप्रायवानित्यर्थ (४५) । श्रामचेतन्यभेवहक् — चेतना त्रिषिषा ज्ञानचेतना कमफलचेतना चेति । तत्र केविलना ज्ञानचेतना । त्रज्ञाना कर्मफलचेतना चेति हे । स्थावराणा कमफलचेतना चेति । चेतनाया भाव चेतन्यम् ज्ञानस्य चेतन्यस्य च भेद पश्यतीति ज्ञानचेतन्यभददक् । श्रथवा ज्ञान मतिश्रुताविधमन पर्ययकेवलज्ञानभदात्पञ्चविधम् मार्गणाश्रितस्वात् कुमिति कुश्रुति कद श्रिभदात् त्रिषि कुज्ञानमिप ज्ञानोपचारात् ज्ञानमष्टविधम् । दर्शनं चतुर्मेदमेव — चतुरचनुर विधक्षवलदशनभेदात् । त स्व द्वादशविधमपि उपयोगाश्रितवान् जीवलक्ष्यस्वात् ज्ञानमेव चैतन्य द्व सूक्तिनित्यानगादादी ज्ञानलेशस्वात् चंतन्यमुच्यते सप्रहन्यवलात् । तदुक्त—

विश्वविद्यागोवप्यजनस्यस्य जादस्स पढमसमयम्हि । इवदि हु सञ्बद्धहण्या निशुव्वाई निरावरसं ॥

इति गाथया पर्यायनाम्ना लाध्यन्तरापरामिषेयस्य भावश्रुतमेदस्य लच्चण प्रोक्षम् । भावश्रुतस्य भेदा विग्रतिर्भवन्ति । ते के ?

> पर्यायाचरपदसवातप्रतिपत्तिकानुबोगविश्वीन् । प्राभृतकप्राभृतकं प्राभृतकं वस्तु पूव च ॥ तेषां समासतोऽपि च विञ्चातिभेदात् समसुतवान तद् । वंदे द्वादशभोक्तं गभीरवरशास्त्रपद्धस्या ॥

सूक्मनित्यनिगोदं जीवस्य श्रपर्यातस्य य प्रथमसमये प्रवृत्त सर्वे जघन्यज्ञान तत्पर्याव इत्युक्यते सदेव लब्ध्यन्त्रमुख्यते । तथा चोक्तम्

> त्वं सब्यक्तवोधनेन भविनो नित्यशुतासीयस स्तक्तविककस्या पराक्षिभुवनानुमाहिनीः सगया । विव्यक्तवाऽस्तिकवेदिन परमया सञ्जीवयस्या तया भुकानप्यनुगृह्यती भगवति ध्येयाऽसि कस्येह् म ॥

इत्यत्र पर्यायस्य ल ध्यत्तरमित्यपरनाम स्वित भवति । अत्तरश्रुतानन्तमागपरिमास्यात् सर्वविकाने भ्यस्त अभ्य नित्योद्धार्टितं निरावस्यां च वर्तते । न हि मावतस्तस्य कदान्वदण्यमास्ये मसति । आरमनोऽपि सभावप्रतंगात्। उपयोगतज्ञयस्याज्ञीयस्य । तदेव सानं अनन्तमामदृद्धया अवंख्येयसारहृद्धया संस्थियसमा वृक्षेण विक्रोणसुवावकां वार्यक्यासुवावक्षा अनन्तगुर्वक्षेत्रचा च वर्षमानं असक्येयलोकप्रिमाणं जानस्य भृतकानात् वर्षायसमास कप्यते । ब्राइस्थ्रतकानं छ एकाच्यामिषेयायगनस्य शृतकानसंक्येयमागमात्रम् । तस्योपरिकादक्षरसमायोऽहरदृद्धया वर्षमानो दिण्यायक्यायगोषस्यमायः पदावर्षायातृपस्तात् । उक्तक्ष---

## योडरासतं यतुक्षिमकोडीनां श्वशीतिमेव समास्रि । शतसक्त्राष्ट्रस्तिमद्वाशीतः य पदयर्थन् ॥

पदात्पतः पदसमास अस्तादिश्वस्या वर्षमामा प्राक् सवातात् । संख्यातपदसङ्खपरिमास्य संभाते नारकाद्यन्यमगितिपपत्रप्रस्प्यप्रवर्षा प्रतिपत्तिकात् सस्यात्स्य वातपरिमासाद् गतिचतुष्टयन्यम्यांत्स्यान्यम्यात्स्य मस्यादिश्वस्या वश्रमान संवातस्यमास । एवमुत्तरशाप्यनयेव दिशा समासर्वाद्धः प्रतिपत्तन्या । प्रतिपत्तिकात्त्र्यं प्रतिपत्तिकात्त्रप्रतिपत्तिकात्त्रप्रतिपत्तिकात्त्रप्रतिपत्तिकात्त्रप्रतिपत्तिकात्त्रप्रतिपत्तिकात्त्रप्रतिपत्तिकात्त्रप्रतिपत्तिकात्त्रप्रतिपत्तिकात्त्रप्रतिपत्तिकात्त्रप्रतिपत्तिकात्त्रप्रतिपत्तिकात्त्रप्रतिपत्तिकात्त्रप्रतिपत्तिकात्त्रप्रतिपत्तिकात्त्रप्रतिपत्तिकात्त्रप्रतिपत्तिकात्त्रप्रतिपत्तिकात्त्रप्रतिपत्तिकात्त्रप्रतिपत्तिकात्त्रप्रतिपत्तिकात्त्रप्रतिपत्तिकात्त्रप्रतिपत्तिकात्त्रप्रतिपत्तिमास्यक्ष्यमात्त्रप्रतिपत्तिपत्तिमास्याद्वस्त्रपत्तिमास्यात् प्राम्तक्ष्यमास्य । प्राम्तकात्रप्रतिपत्तिमास्यात् प्रवात्त्रप्रतिमास्यात् प्रवात्त्रप्रतिमास्य । तत्त पूर्वसमास एव पूर्वसमुदये पर भृतसभाया स्रमावादिति ।

श्रय के ते द्र यभुतभेदा इति चेदु ज्यन्ते — श्रष्टादशपदसहस्रपरिमाण गुप्तिसमित्यादियत्याचरणसूचक (?)षट्त्रिंशत्पदसङ्खपरिमारा शनविनयादिकियाविशेषप्ररूपक स्वकृतमंगम् (२)। द्विन्वत्वारिंशत्यदसहस्रसंख्य जीवाविद्रत्येकाचेकात्तरस्थानप्रतिपादक स्थानम् ४२ चतु षष्टिसहस्रैकलच्चपदपरिमागां द्रव्यतो धर्माधर्मलोकाकाशैकजीवाना चत्रतो जम्बूद्वीपाविधष्ठाननरक-नन्दी श्वरवापी सर्वाथसिद्धिविमानादीना कालत उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यादीना भावत स्नायिकशान दर्शनादिभावानां (४)। श्रष्टाविंशतिसद्सनच्द्रयपरिमाणा जीव किमस्ति सम्यक् प्रतिपादक समवायनामधेयम् १६४ नारतीत्यादिगगाधरषष्टिसद्दसप्रश्न याख्याविधायिका व्याख्याप्रकृति २२८ (५)। घटपचाशत्सहस्ता विकपञ्चलच्चपदपरिमाखा तीथकगर्या गर्याधराया च कथोपकथाप्रतिपादिका ज्ञातृकथा ५५६ 🔸 (६)। सप्ततिसहस्रोकादशासद्यपदसस्य आवकानुष्ठानप्रक्रपकमुपासकाष्ययनम् ११७ (७)। ऋष्टाविदाति सहस्रमयोर्निशतिलनः पदपरिमाण प्रतितीय दश दशानगाराणा निर्जितदारणोपसर्गाणा निरूपकमन्तकृदशम् (८)। चतुःश्वत्वारिशत्वदृश्वदिनवतिल व्यद्वारिमाण् प्रतितीय निर्वितदुर्वरोपसगाण् समासादि तपंचानुत्तरोपपदानां दश दशमुनीनां प्ररूपकमनुत्तरौपपादिकदशम् ६ ४४४ (६)। घोडशसहस्रविनव तिलच्पदपरिभार्णं नष्ट मुष्टचादीन् परप्रश्नानाश्रित्य यथाक्तदर्थप्रतिपादक प्रश्नानां व्याख्यातु प्रश्नव्याकरण्म् (१)। चतुरशीतिल ज्ञाधिकैककोटीपदपरिमाण् सुकृत दु कृतविपाकस्चक विपाकस्वम् ६३१६ (११)। एकादशांगानां पदसमुदायाक ४१५ २ くこと

 द्यार १००००। प्रमासहस्रपद्यरिमाण्डिपश्चिशलाकापुरवपुरावानां प्ररूपक प्रथमासुयोगः ५ ० । पंत्रनविक्ष्यिद्याशस्त्रप्रचारमाण् निलिलार्थानां उत्यादव्ययश्चीव्याद्यभिषायक पूर्वगतम् १५५००० ५ । जस्य स्थलगता मानागता रूपगता स्राकाशगता चेति प्रचिषा चूलिका । तत्र कोटीइयनवलक्ष्याव्यविक्षस्त्र स्थलगताया जलगमन स्तम्भनादिहेत्ना मन्त्र-तन्त्र तप्रभरणानां प्रतिपादिका जलगता २ १८६२० । स्थलगताय्येतावत्यद्यरिमाण्येव भूमिगमनकारण्यमन्त्र तत्रादिस्चिका पृथिवीसम्बिधवास्त्रविद्यातिप्रतिपादिका च । मायागताय्येतावत्यद्यरिमाण्येव इन्द्रजालादिकियाविशेषप्ररूपिका । रूपगताय्येतावत्यद्यरिमाण्येव व्याप्त्र सिंह इरिणादिरूपेण परिण्यमनकारण्यमन्त्र तन्त्रादिश्चित्रकर्मादिलक्ष्यस्य प्रतिपादिका । स्नाकाशगताय्येताव त्यद्यरिमाण्येव स्त्राकाशगतिहेतुम्तमन्त्र तन्त्र तप प्रभतीनां प्रकाशिका ।

श्रय चतुदशपूर्वस्वरूपं निरूपते-जीवादेवत्पादव्ययश्रीव्यप्रतिपादक कोटिपदसुत्पादपूर्वम् १ षण्यावितलक्तपदमगानाममभूतार्थस्य प्रधानभूतार्थस्य प्रतिपादकमग्रायग्रीयम् ६६ ०। सप्ततिलक्तपद चक्रधर सुग्पति धरगुन्द्र केवल्यादीना वीर्यमाहा म्यव्यावर्णकं धीर्यानुप्रवादम् ७ । षष्टिलचपद षटपदार्थानामनकप्रकारैरितत्व नारितत्वधर्मसूचकं ऋस्तिनास्तिप्रवादम् ६ । एकोनकोटिपद श्रष्ट ज्ञानप्रकाराणा तदुदयहेतुना तदाधाराणा च प्ररूपक ज्ञानप्रवादम् ६६६६६६। पडिविकैककोटिपदं वागाति वाक्सरकारांगा कण्ठादिस्थानाना आविष्कृतवक्तुत्वपर्यायद्रीन्द्रियादिवक्त शुभाशुभरूपवच प्रयोगस्य च सूचक सत्यप्रवादम् १ ६ । षड्विंशतिकोटिपद जीवस्य शनसुखादिमयत्व कर्तृत्व भोक्तत्वादि धर्मप्रतिपादक स्त्रात्मप्रवादम् २६ । अशीतिलचैककोटिपद कमगा बधोदयोदीरगोपशम निर्जरादिप्ररूपक कर्मप्रवादम् १८ । चतुरशीतिलक्चपद द्रव्यपर्यायाचा प्रत्याख्यानस्य निष्टुत्तेर्व्या वर्णक प्रत्याख्याननामधेयम् ८४ । दशलच्चैककोटिपद चुद्रविद्यासप्तशतीं महाविद्यापञ्चशती मद्यागनिमित्तानि च प्ररूपयत्युयु विद्यानुप्रवादम् ११ । षड्विंशतिक।टिपद श्रईदवलदेव वासुदेव-चक्रवर्त्यादीना कल्यागाप्रतिपादक कल्यागानामधेयम् २६ । त्रयोदशकोटिपद प्राणापान विमागायुर्वद मन्त्रवाद गारहादीना प्ररूपक प्राचावायम् १३ । नवकोटिपद द्वासप्ततिकलाना छदोऽलका गदीना च प्ररूपकं क्रियाविशालम् ६ । पञ्चाराल्लच्च द्वादराकोटिपद लोकवि दुवारं मोत्तमुखसाधनानुष्टानप्रतिपादकम् १२५ । पूर्वाणामनुक्रमेख वस्तुसरया दश १ चतुर्दश २ श्रष्ट श्रष्टादरा ४ द्वादरा ५, पोडश ७ विंशति ८ त्रिंशत् ६, पञ्चदश १ दश ११, दश १२ दश १३ दश १४ । एवमेकत्र वस्तुवंरया १६५ । एकैकस्मिन् वस्तुनि प्राभृतानि २ । एव प्राभृ तानि ३६ । ब्रादशानामगाना समदितपदसरया -- ११२८३५८ ५ ।

#### कोटीशत द्वात्श चैत्र कोठ्यो लचायशीतिस्व्यधिकानि चत्र । पञ्चाशवृष्टी च सहस्रसंख्यमेतच्छ्रत पञ्चपद नमामि ॥

त्रिविध हि पद श्रर्थपद प्रमाणपदं मध्यमपदं चेति । तत्र श्रनियताच् श्रर्थपदं समासगतमसमासगत क्रियापदं श्रव्यय वा श्रर्थपदमुच्यते । याव त्यच्याणि श्रर्थादनपेतानि तावतप्रमाणामर्थपदम् । प्रमाणपद तु श्रष्टा चर श्रग्गगद्धभृतसख्याज्यपिक्ष रलोकचतुर्यपादरूपम् । मध्यमपदं तु श्रंगप्रविष्टभृतसख्याख्यापकम् । तत्य मध्यमपदस्य वर्णान्त एते भवन्ति चतुर्विद्यादिषकभोडदाशतकोट्य ध्यशीतिलच्चाणि सप्तसङ्खाणि श्रष्टशतानि श्रष्टाशीतिरचेति । १६१४८१ ७८८८ । श्रंगवाद्यभृतं प्रकीर्यक्षकम् । तत्य वर्णा श्रष्टो कोट्य एको तद्यः श्रष्टो तह्या एकं शर्त पंचतप्तिरचेति ८ १ ८१७५ । कानि तानि चतुर्वश्रमकीर्यकानि १ श्रम्गारलामार यतीनां नियतानियतकाल समय समता, तत्प्रतिपादनं प्रयोजनं यस्य तत्वामरिकम् (१) । वृष्णमादीना चतुर्विशयपातिहार्यं वंजन वर्णादित्यावर्यंक चतुर्विशतिस्तवम् (१) । श्रर्थद्यतिमामकेकशान्तिवन्तम मिधानबोधिका वन्दना (१) । दिवस-एत्रि पत्त चतुमासस्वत्सर्योपयोत्तमार्थप्रमवसस्वतिक्रमस्यप्रकारकाम प्रति कमस्यम् (४) । श्रान-दर्शन-तप्रकारिकोपचारकाम्यादि

कियामित्यादकं कृतिकर्मं (६)। दुमपुष्यितादिदशाधिकारिक्षेतिकमाचरखाद्यकं दशकैकालिकम् (७)। नानी पर्व्यवहनतत्तत्तरकादिनिवेदकं उत्तराध्ययनम् (८)। यतीनां कृत्यं बोग्यमाचरखां आचरख्ययम प्राथित प्रक्षप्यकृत्यस्त प्राथित प्रक्षप्यकृत्यस्त (६)। सागारानगारयतीना कालविशेषमाभिन्य योग्यायोग्यधिकृत्यस्त वर्ष्याक्षित प्रक्षाकृत्यम् वर्षान गर्याप्रकृत्यस्त कालविशेषमाभिन्य योग्यायोग्यधिकृत्यस्त वर्षानामाचरखां प्रति पाद्यत् महाकृत्यं (११)। सवनवार्षादिदेवेषूत्पत्तिकारखातप्र प्रभतिप्रतिपादकं पुण्डरीकम् (१२)। अस्य रामर्यगनाप्तर स्त्यतिहेतुप्रकृषक महापुण्डरीकम् (१३)। स्वम स्थूलदोषप्रायभित्त पुरुषय -सत्त्वाद्यपेक्षया प्रकृत्यन्ति अशीतिका (१४)। परमाविष सर्वावधी चरमदेहाना भवत । देशाविषत्त सर्वेषामि । मनः पर्ययस्तु अर्थात्तीयद्वीपक्षेत्रम् । केवलं सर्वेच्यापकम् । मतिकानस्य तु वर्षिकिषशतमेदा पूर्वमेवोक्ता । एषं क्रानचैतन्यभेदहक् । अथवा चैतन्याद् ज्ञानं निष्ठं वर्तते हिमवन्यकर्तत् इति केविन्यन्यन्ते । भगवास्त नययोगन ज्ञानचतन्यभेदहक् त प्रमाणशास्ताद्वस्त्यम् (४३)।

## अस्यसिविदितज्ञानवादी सत्कार्यवादसात्। जिममाखोऽचममाख स्याद्धकारिकाच्चविक्॥ (१७॥

अस्यसमिदितज्ञानयादी -- सांख्यमते किलात्मा मुक्त सन् स्वं ग्रात्मानं न वेति, ईदश ज्ञानं बदतीति श्रास्थसविदितज्ञानवादी । स्वमते त निर्विकल्पसमाधी स्थित श्रातमा रागद्वेषमोहादिसंकल्प विकल्प रहित्वान स्वो विदितो येन शानेन तत् श्रस्वसिविदितशानम् । ईष्टशं शानं वदतीत्येषंशील श्रस्वसिविदितशाननादी (४४)। स कार्यवादसात् - सत्कार्य साख्य । सत्कार्य सांख्यकपिती इति वचनात् । सत्कार्यस्य सांख्यस्य बाद सत्कार्यवाद । असत्कार्यवाद सन् सत्कार्यवादो भवति सत्कार्यवादः अभूततः हावे सातिर्वा सात् सत्कार्यवादसात् । तन्न घटते । किं तर्हि सगन्छते ? सत्समीचीन काय संवर निर्वरादिलच्च्यां काय कर्तव्यं करयीयं कृत्यं सत्कायम् । तस्य वाद शास्त्र सत्कार्यवाद । श्रास्त्रार्यवाद सन् भगवान् सत्कार्यवादो मवतिसत्कार्य वादसात । अभिव्याप्ती संपद्यती सातिर्वा इत्यनेन सूत्रेण सात्प्रत्ययः, सादन्तमव्यय ज्ञातव्यम् । अयवा सत्कार्य धादस्य सा शोभा लच्मीस्ता अति भच्चयति चर्चीत चूर्णीकरोति निराकरोतीति सत्कार्यवादसाद । एव सति दकारान्तोऽय शब्द (४५) । त्रिप्रमाण — संख्यमते त्रीणि प्रमाणानि प्रत्यक्तमनुमान शब्दश्चेति । तानि त्रीणि प्रमाणानि न संगच्छन्ते न्यायकुम्दचन्द्रोद्ये प्रभाच द्रेण भगवता शतखण्डीकृतत्वात् । भगवान् त्रिप्रमागो घटते । तत्कथम् १ त्रीगि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रागि प्रमागं मोज्ञमार्गतयाऽन्युपातं यस्य स त्रिप्रमारा । अथवा त्रिषु लोकेषु इन्द्र धरगेन्द्र मुनीन्द्रादीना प्रमाग्रुतवाऽम्युपगतः त्रिप्रमाग् । अथवा तिस्र प्रमा सम्यन्दरानज्ञानचारित्राणि स्त्रनिति जीवयति त्रिप्रमाणः (४६)। साम्प्रमाण —संस्थादिमते श्रद्धेश्रद्धरादीन्त्रयैर्यक्षम्य तप्रत्यद्धप्रमाग्रम्, तेन श्रद्धप्रमाग्य सांख्यादिक । मगवास्तु श्रद्ध श्रात्मा प्रमार्गं वस्य सोऽज्ञप्रमार्ग (४७)। स्याद्वाहकारिकाज्ञविक-स्याद्वा इत्यस्य शब्दस्य श्रहंकारी वादः स्याद्वाहकार । त्याद्वाहंकारे नियुक्त स्याद्वाहंकारिक श्रव श्रात्मा स्याद्वाहकारिकाचाः ईदशमज्ञमात्मान दिशति उपदेशयति त्याद्वाहंकारिकान्त्रदिक् स्याञ्छन्दपूवकवादिषधयीत्मर्थ (४८)। उक्तद्ध समन्तमद्वाचार्थै --

> सवया नियमत्यागी वयाहरूमपेषक । स्याच्छ्रव्यस्ताबके न्याये नान्येषामात्मविद्विषाम् ॥ क्षेत्रज्ञ सात्मा पुरुषो नरो ना चेतन पुमान् । सकत्ती निगुषोऽमूर्खो सोका सर्वगतोऽक्रियः ॥११८॥

क्षेत्रकः—वियन्ति अधिकतन्ति तदिति वेत्रम् । सर्वभातुम्बद्दम् । होत्रं अधीमध्योश्यतोकसञ्चया त्रैतोक्ष्यं अलोकाकारा च जानाति होत्रक्ष । नाम्युपकामीकृण्डतां कः । बास्तोपोऽसावधातुके । अथवा होत्र मर्ग मगस्यकम् जानातीति देत्रकः । उक्तक मगस्यकप शुभावण्योगः प्रिका—

<sup>·</sup> स्वयन्ध्रसो० स्ली० २०२ ।

#### मैधुनाचरचे सूर जियम्ते जन्तुकोडमः । योनिरम्बसमुत्पना जिगसचहपीडिताः ॥

एकैकस्मिन् वाते असख्येया पचेन्द्रियादयो जीवा भ्रियन्त इत्यर्थ । बाए वाए बसंबेड्जा इति वच नात् । अथवा देत्रायि वशपत्र क्मोंन्नत शंखावत्तंयोनीर्जानातीति चेत्रज्ञः । वशपत्रयोनि सर्वेतोकोत्पिः सामन्या । क्मोंकतयोनी शलाकापुरुषा उत्पद्यन्ते । शाखावतयोनी न कश्चिदुत्पद्यते । अथवा चेत्रं ज्ञी, तत्स्य रूप जानतीति च त्रज्ञ । उत्तञ्ज-

> एतामुक्तगन्तियकामभिजनावज्यां मुनिप्नेयसीं मुक्तिकीलखना गुर्याप्रयापिनीं गन्तु तवेषका यदि। तां त्व सस्कुरु वजया पविनतावास मिपीह स्कुट तस्यामेव रति तनुष्व नितरां प्रायेख सेक्सा क्षिय ।॥

श्रयंवा दोत्र शरीर शरीरप्रमाणमात्मानं जानातीति दात्र । न हि श्यामाककणमात्र न चागुष्ठ प्रमाण, न च घटिश्यतचटकघदेक शिश्यत न च सर्वव्यापी जीवपदार्थः । किन्तु निश्चयनयेन लोकप्रमा खोऽपि व्यवहारेख शरीरप्रमाण इति जानातीति दोत्रश (४६)। आमा — यत सातस्थगमने आति सतत गच्छिति लोकालोकस्वरूप जानातीति श्रामा । सवधानुम्यो मन् घोषवत्योश्च कृति इट् निषेध (५१)। पुरुष — पुर्वाण महित इन्हादीना पूजित पदे शेते तिष्ठतीति पुरुष (५१)। नर — दृणाति नयं करोतीति नर । तृ नये। श्रव्यवादि यश्च । श्रथवा न राति न किमपि रहाति नर । होश्वज्ञायामपि। परमितर्भन्थ हत्यर्थ । उक्तश्च समन्तभद्रेण मगवता—

प्रातिहायविभवे परिष्कृतो दहतोऽपि विरतो भवानभूत् । मोचमागमशिषद्वरामराञ्चापि शासनफलेवखातुर् २ ॥

श्रयका न विद्यतेऽर कामो यस्य स नरः । उक्तञ्च--

कन्दर्पस्योव्धुरो व्यक्षास्थान्यविज्ञमार्जित । ह पयामास त धीरे स्वयि प्रतिहतोदय ।॥

श्रन्यच-प्रसंख्यानपविपावकप्लुष्टानत्थानमम्मथभटद्रितिरुद्रसमरविजय । श्रयपा न विद्यते रा रमग्री यस्य स नर (५२) । उक्तञ्च-

> यो न च बाति विकार युवतिजनकटाइवाणविद्धोऽपि । स त्वेव ग्रूरग्रो रणग्रुरो नो भवेषकृर ॥

तया चाइ भोजराज --

कन्ता सकान्तमि मल्खमवति कश्चि नमुग्धो मुकुन्दमरविन्दजमिन्दुमीक्षिम् । भोधीकृतन्त्रदश्योषिद्पागपात स्तस्य स्वमेद विजयी जिनराजमस्त ।

ना नयति समर्थतया भव्यजीवं मोद्धमिति ना । नयतेष्ठिंच्येति तुन्प्रत्यय (५.६) । स्रेतमः — नेत्रति लोकालोकत्वरूपं जानाति शाप्यति वा चेतन । नम्बादेखु (५४) । पुमानः — पुनाति पुनिति वा प्रिनयति

१ आल्मानुसा को १२८। २ स्वयन्मृत्तो की ७१। ३ स्वयन्मृत्तो स्तो०६४। ४ मृशक्तवतुर्वि०स्ती०१२।

सात्मानं निवानुमं विश्वनिर्धारमञ्ज्ञनसमूरं न गुमान् । एतो इस्तक्ष सिर्धनन्तक पुमन्त । पातीति पुमानिति केलित् (५५) । अकली—न करोति प्राथमिति सकली । अथवा से शिवं परमकल्याणं करोतीति सकती । अथवा से शिवं परमकल्याणं करोतीति सकती । अथवा सत्य परमज्ञाया कर्ता सकती संसारिय जीवं मोन्यिता विद्यर्थोयस्य कराक इत्यर्थ । आ शिवं केशवं वायी महाकन्त्राप्तिमानुवृ इति विश्वप्रकाशे (५६) । विशुषा —निधता केवलकाना वयो गुवा यस्य स निगु शः । अथवा निर्गता गुवा गगहेषमोहकोधादयोऽग्रुद्धगुया बस्मादिति निगु श । उक्तक्र—

षुत्पियासाजरातंकजन्मान्तकभयस्मयाः । म रागद्व प्रमोदाश्च यस्याप्त' स प्रकार्यते ।।।

चकाराधिन्तारितिमिद्राविषादरवेदखेदिषसमया लम्यन्ते । ऋष्टादशदोषरित इत्यर्थ । ऋषका निर्मेता समुदिता गुणास्तन्तवो वस्नाचि यस्मादिति निगुणो दिगम्बर इत्यर्थ । अथवा निर्मीचैः स्थितान् पाद्मकरेषा तत्यरान् मव्यजीवान् गुणायतीति आत्मसमानगुणायुक्तान् करोतीति निगुणा (५७)। उक्तअ—

श्वात्मा मनीविभित्य 'त्वदभेत्बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीद्दि भवत्मभाव' । पानीयमप्यञ्जतमित्यनुविन्त्यमान कि नाम नो विषविकारमपाकरोति ।।

इति कुमुद्यन्द्रे । तथा च मानतुङ्ग रिय-

नात्यव्युत भुवनभूषय भूतनाथ भूतगुर्याभु वि भवन्तमभिष्टुवन्तः । तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन कि वा भूत्याऽऽश्चित व इह नात्मसमं करोति ।

अमूर्त — मूर्का मोह-समुस्काययो । मूर्व्छपंते स्म मूर्त । निष्ठा क । नामिनोन्नोरकुर्वुशेष्यक्षये इत्यनेन मूर्व्छाः राह्योप्यी इत्यनेन छकारलोप । निमित्ताभावे निमित्तकस्याप्यभाव इत्यनेन चकारलोपः । राविद्यातो नोऽपृश्चित्रमिक्ष्याच्याभ्य इत्यनेन निष्ठातकारस्य तकार एव न तु नकार । आदनुक्ष्याच्यान्य निष्ठा वेट् मूर्त्तं इति निष्यलम् । कोऽय १ मूर्त्तां मोहं प्राप्त न मूर्त्तां न मोह प्राप्त अमूत्त । अथवा अमूर्त्तो मूर्ति-रहित विद्यपर्यायं प्राप्त । ननु

श्रतात्रजवनोत्पत्त सकतकोपनश्चवपात् कटाचरारमोश्वदीनमविकारितोत्रेकत'। विवादमदहानितः प्रहसितायमान सदा सुस्तं कमवदीय ते हृदपशुद्धिमास्यन्तिकीम् ।।

इत्यादि गौतमेव भगवता विनरूपवर्शनात् । अमूर्ग कथिति नेश्व, भाविनि भृतवद्वपवार', इति परिभाषासुत्रवलेन भगवान् मृत्तौऽपि अमूर्त उच्यते । अमूचभावित्वात् । अथवा न विचते मूर्ति प्रतिनमस्कारो यस्य छ अमूर्त । प्रकावित्वाचक । अथवा न विचते मूर्ति काठिन्यं पर्य छ अमूर्तं , मार्यकोत्तमधर्मोदेत स्वात् । सांक्यमते तु---

१ रसकः रही । १ कल्याव्यमं भ्यो १७ १ ह मनाम स्ती १४ १ ४ कैवमिक स्ती ११।

शक्सां निर्मुख शुद्धो नित्यः सर्वेगतोऽक्रियः । श्रमुस रचेतनो भोका पुमान् कपिकशासने । ॥ एतम नापटिति । करमात् ! सोमदेवेन सुरिवा खण्डितत्वात् (५८) ।

> चक्कोपि पुमान् भोका क्रियाचून्योऽण्युदासिता । निस्बोऽ पे जातसैसर्गो सवगोऽपि बियोगभाक ॥ शुद्धोऽपि देहसम्बद्धो निगुखोऽपि स सुस्यते । इत्यम्योन्यविरुद्धोक्त न युक्त कापिस वच<sup>-२</sup> ॥

भोक्ता—मुक्त परमानन्दसुखमिति भोक्ता (५६)। सवगत — सर्वे परिपूर्ण गत केवलञ्चानं यस्य स सर्वगत । श्रथवा शानापेक्ष्या न तु प्रदेशापेक्ष्या सर्विरिमन् लोकेऽलोके च गत प्राप्त सर्वगत । श्रथवा लोकपूरणान्तसमुद्धातापेक्ष्या निजात्मप्रदेशस्त्रिभुवनव्यापक सर्वगत (६)। अक्रिय — मगधान् खलु प्रमादरिहतस्तेन प्रतिक्रमणादिक्रियारिहतस्तादिकय (६१)।

## द्रष्टा तटस्थ कृटस्थो काता निर्वे भनोऽभव । बहिर्विकारो निर्मोत्त प्रधान बहुधानकम् ॥ ११६ ॥

द्वधा-केवलदर्शनेन सब लोकालोकं पश्यतीत्येवंशील द्रष्टा । तृन (६२) । तटस्थ -ते ससार पर्यन्ते मोत्त्वनिकटे तिष्ठतीति तटस्थ । नाम्न स्थक्ष कप्रत्यय (६३)। कृटस्थ - श्रप्र युतानुत्पन्नस्थिरैक स्वभावत्वात्कृटस्य त्रेलोक्यशिखराग्रे स्थित इत्यर्थ । तदपि भावनयापेच्या शातव्यम् (६४)। ज्ञाता-जानातीत्येवशीलो ज्ञाता केवलज्ञानवानित्यर्थ (६५)। निबन्धन -- निर्गतानि ब धनानि मोहज्ञानावरण दशनावरणान्तरायकर्माणि यस्य स निर्व धन (६६)। अभव न विद्यते मच ससारो यस्य सोऽभव (६७) बहिषिकार --बहिबीदा किकारो विकृतियस्य स बहिर्विकार । अनमत्वरिहतो नम्र इत्यर्थ । वस्त्रादिकस्वीकारो विकार तस्माद् रहितो बहिर्विकारः । अध्यवा विरूपिकाकारा बन्दीगृह विकारा प्राणिना शरीरम् । बहिर्गता श्रामनो भिन्ना विकारा यस्य मते स बहिर्विकार । श्रथवा विशिष्टपरमौदारिकशरीर कर्म च बहिर्यस्येति बहिविकार । श्रथवा वय पित्तरण वय एव पिका दिव्यपित्तरण बहि श्रीमडपाद्वाद्य अशोक-वृद्धोपिरिथत विका दिव्यपिद्धण श्रारात् समीपं यस्य स बहिर्दिकार । योजनैकप्रमाणश्रीमण्यपापिरिथत योजनैककटप्रमाणशोकृत्वोपरिनानादि यपिव्योमितसमीप इयर्थ बिहिर्विकार । श्रयवा बाह्मीतो विकासे अणिमादिविकिया यस्य स बिर्हिकार । श्रिणिमा महिमादयो विक्रिया विकृतय पण्ठे गुण्रस्थाने भवन्ति भग वास्तु त्रयोदशे गुर्णस्थाने वर्तते (६८)। निर्मोत्तः निश्चितो नियमेन मोत्तो यस्यात निर्मोत्तः तद्भव एव मोच यास्यतीति नियमोऽस्ति भगवतो निर्मोचस्तेनोच्यते (६६)। प्रधानम् - वाख्यमते प्रधानं चतुर्वि शतिप्रकृतिसमुदाय उच्यत अप्यक्त बहुधानक च कथ्यते । स्वमते हुधात्र हुभूत्र धारण पोवण्ययोरिति ताव द्वातुर्वतते । प्रधीयते एकामतया आमिनि आत्मा घार्यते इति प्रधानं परमशुक्कथ्यानम् तद्योगाद्भगवानिप प्रधानिम्त्या बिष्टलिंगतथो च्यते (७)। बहु धानकम् —बहु प्रचुरा निर्जरा तथापलिस्तं धानक पूर्वोक्त लक्त्रण परमशुक्क्रथ्यान बहुधानकम् , तद्योगाद् भगवानपि बहुधानकं श्रजदक्किंगतया तथोच्यते । श्रथवा बहुधा बहुप्रकारा स्नानका पटहानि यस्मिन् समवशरयो तत्समवशरया बहुधानकम् द्वादशकोटिपञ्चाशक्कज्ञवादि त्रीपलित्तं समवशारण बहुधानकमुच्यते तद्योगाद् भगवानप्याविष्टलिंगतया बहुधानकमुच्यते । उक्तञ्ज —

> चन्दरचरकुमारहेकास्फाजितवेशुवरक्षकीपण्यामक सुदगशंककाहत्रत्रिविक्षताक्ष सङ्गरीमेरीभमा प्रसृत्यनविधनग्रुविरततावनद्ववाद्यनाव्— निवेदिसनिक्षित्रविष्टपाधिपोपासनावसरस्<sup>व</sup> ॥

असवा अन्न आसी जीवितन्यम् । बहुचा बहुप्रकारेग्योपलिहर्तं कं सुर्खं बहुचानकम् । सहुपलिख्यं बहुचा जीवितेनोपसिद्धतं दु'खं चेति लम्यते तेन तावद् दुःखमेव जीवितव्यं निरूपते । निर्धातमध्येऽन्तसुहुर्नेन षद्पश्चिद्धकात्रशत्तवर्त्रिंशहारान् जीवा क्रियन्ते, तन्यरगापेद्ययाऽस्पजीवितं सातव्यम् । उक्तज्ञ—

> क्ष्मीसा विविध सया झावहिसहस्त्वारमरखाई। अंतोजुहुत्तमञ्जे पत्तो सि निगोदमञ्कामा । विविधिदिए असीदी सही बाखीस एव जाबोह। पंचक्के चडवीस सुद्दुश्वंतोजुहुत्तस्स<sup>ए</sup>॥

एषं नारकाचा दशवर्षसहस्राणि प्रथमायाम् । प्रथमनरके सागरोपमेनैकम् । द्वितीये त्रयः सागराः, तृतीये सत सागरा चतुर्ये दश सागरा पद्ममे सतदश सागरा षष्ठ द्वाविशतिसमुद्रा सतमे त्रयाक्षिशदुद्द न्वन्तः । सुलायुर्वण्यंते कुमोगभूमिमनुण्येषु पल्यमेकम् । मोगभूमनुण्य-तिर्येषु जवन्यमध्यमोत्कृष्टायुः पल्य दिप ल्य त्रिपल्यानि कमात् । भवनवासिषु जवन्यं दशवर्षसहस्राणि । असुरेषु सागर उत्कृष्टम् । नागेषु शीषि पल्यानि । सुपर्योकुमाराणां आयु सार्थपल्यद्वयम् । द्वीपकुमाराणां पल्यद्वयम् । विद्युत्कुमाराशिकुमारवातकु मारत्तिनिकुमारोदिषकुमारदिक्कुमाराणां प्रत्येक घट्कुमाराणामायु साद्व पल्यम् । व्यन्तराणां पल्यमेकम् । ज्योतिकाणा च पल्यमेकम् । जवन्य पल्याद्यमे माग । सौधर्मेशानयो सागरद्व सातिरेकम् । सानत्कुमारे माहेन्द्रे च सत सायरा । ब्रह्मणि ब्रह्मोत्तरे च दश सागरा । तत्र ब्रह्मणि लीकान्तिकानामद्वाया इति विशेष । लाव ते कापिष्ट च चतुर्दशोद्घय । श्रुक्त महाशुक्ते च वोडश समुद्रा । शतारे सहसारे चाद्यदश जलसय । आनते प्रापते च विशितर घय । आनर्यो अच्युते च द्वाविशति सरस्वन्त । नवसु ग्रैवेयकेषु च एकेक सागरो वर्षते । नवानुदिशेषु द्वातिशत्यागरा । पचानुत्तरेषु त्रयक्षिशद घय । अन्यदायुर्मेदस्वरूपमा गमाद् बोधव्यम् । एव बहुधानकनामस्त्ररूप व्याख्यात भवति (७१)।

#### प्रकृति क्यातिराक्डप्रकृति प्रकृतिप्रिय । प्रधानभोज्योऽप्रकृतिर्विरम्यो विकृति कृती ॥८२॥

प्रकृति — साख्यमते प्रकृति सन्वरजस्तम साम्यावस्थाऽपरनाम्नी चतुर्विशतिप्रकारा । सा किल नित्यस्वरूपा । पचविंशतितम श्रात्मा । स किल व्यापिस्वभाव । तयो मेंदशने ख्यातिर्मुक्तिर्भवति । सा प्रकृतिः पर्यसद्दशी श्रामा त श्राभसद्दश । तन्मतिनरासार्थमयं स्क्रोक —

#### ध्रम्यक्तनरयोनित्यं नित्यम्यापिस्वभावयो' । विषेकेन कथ क्याति सांख्यमुख्या प्रचित्ररे ।।

प्रकृतिनित्या, श्रात्मा तु व्यापी तयोर्विवेकोऽिप न भवति कथ ग्रीक्त स्यात् १ श्रीमद्भगवदर्शसर्वश्रस्तु प्रकृति । कृति करणं कर्तव्य तीर्थप्रवतनम् प्रकृशि नेवोक्यहितकारिणी कृतिस्तीर्थप्रवत्त नं यस्य सप्रकृति । श्रयवा त्राविष्टलिंगमिद नाम चेत् तदा प्रकृतिस्वभावाद्भगवानिष प्रकृति । श्रयवा तीथकरनामप्रकृतिशुक्त त्वात् प्रकृति । श्रयवा प्रकृति स्वभाव , क्रमीपदेशादिस्वभावशुक्तत्वात् प्रकृति (७२)। उक्तश्र—

म कापि बांका बहुते च बाक्ते काले कवित्कोऽपि तथा नियोग । न प्रयान्यन्युविमित्युवंद्यः स्वम हि शीतस् तिरम्युदेति ।

च्यातिः — खांख्यमते ख्यातिर्धंकिर्द्यते । ख्यानं प्रकृष्टं कथनं यथावत्तत्वस्यरूपनिरूपयां ख्यातिः तद्योगादरगवानपि ख्यातिरित्याविष्टलिंगपिंदं वाम । चकलतत्त्वस्यरूपप्रकथक इत्यर्थं (७३)। आह्रद्व प्रकृति — आ समन्ताद् रूटा त्रिमुबनप्रसिद्धा प्रकृतिस्तीर्थेकरनामकर्मं यस्येति स आरूटप्रकृति (७४)।

१ आवना २ : गी की १२२ । १ आवपा० २६ । इ वशस्ति २ ६ २ ७१ । ४ विद्याप ६ ।

\$

किंदिन क्रिकेश स्वयावेन प्रियं सर्वजगदरस्तभः प्रकृतिभियं । अथया प्रकृतिना लोकाना प्रियः प्रकृति-विद्यः क्रिकेशस्त्रम् इत्यर्थ (७५)। प्रधानभोज्यः—सास्यमते प्रधानं प्रकृतिस्व्यते, सन्मते अवस्रं विद्यानिक्षमास्यादनीयम् । तदुक्तं —

#### कृतकर्मस्यो मास्ति कस्पकोटिशतैरपि । सवरयमेव हि भोक्तम्य कृतं कम शुभाशुभस् ॥

एवं च सति मुक्तरभावो भवति । भगवांस्तु प्रधानमोज्य । प्रकृष्टं धानं सावधानं आत्मन एकाप्रिकि न्तन श्रथ्यात्मरस तद्भोज्यं श्रास्वाध यस्य स प्रधानमोज्य , श्रात्मरवरूपामृतिबिल्यचर्वस्य इत्यर्थ (७६)। अप्रकृति —दृष्टप्रकृतीना त्रिषघ्ने कृतक्ष्यत्वात् शेषा श्रधातिप्रकृतय सत्योऽपि श्रसमर्थत्वात्तासां सत्त्वमपि श्रससं दग्धरज्जुरूपत्या निर्वलत्व श्रकिचित्करत्वं यतस्तेन भगवानप्रकृति । सर्वेषा प्रभुत्वाद्वा श्रप्रकृति । (७७)। विरम्य – विशिष्टानामिन्द्र धरसोन्द्र नरेन्द्र मुनीन्द्र चन्द्रादीना विशेषेस्य रम्योऽतिमनोहरो विरम्यः श्रतिशयरूपतीमायप्रकृति वात् । तथा चोत्तः —

#### तब रूपस्य सौन्दय दृष्ट वा तृक्षिमनापिवान्। दृश्यच शक सहस्राचो बभूव बहुविस्मय ।॥

श्रयशा विगत विनष्टं श्रात्मस्वरूपत्वाद यन्मनोहर वस्तु इष्टस्रग्वनिताचन्दनादिक यस्य ध विरम्य । श्रात्मस्वरूप विना भगवतोऽन्यद्वस्तु रम्य मनोहरं न वर्तत इत्यर्थ (७८)। तथा चोक्तम्—

#### शुद्धबोधमयमस्ति वस्तु यद्रामग्रीयकपद तदव न । स प्रमाद इह मोहज क्वचित्करूपते यदपरेऽपि रम्यता ॥

विकृति — विशिष्टा कृति कर्तव्यता यस्येति विकृति । अयवा विगता विनष्टा कृति कर्म यस्येति विकृति , कृतकृत्य कृताय इति यावत् (७६) । कृती — सद्ध चशुभायुनांमगोत्राणि पुण्य इति वचनात् कृत पुण्य विद्यते यस्य स कृती निदानदोषरिइतिविशिष्टपुण्यप्रकृतिरित्यर्थ । अथवा कृती योग्य इरि इर इरिज्यगर्भादीनामसम्भविन्या शकादिकृताया पूजाया योग्य इत्यर्थ । अथवा कृती विद्यान् — अपनत्तकेवल स्वनानन्तकेवलदर्शनतदु थलोकालोकविज्ञानसामध्यलच्यानन्तशक्ति-तिद्दिशानोत्थानन्तसौख्यसमृद्ध कृती त्युच्यते अनन्तचतुष्टयविराजमान इ यर्थ (८)।

#### मोमासकोऽस्तसवद्ग श्रुतिपूत सदोत्सव । परोक्षद्मामवादीष्टपाषक सिङ्कमक ॥१२१॥

मीमासक — मान प्जाबाम् इति ताबदय धातु मान् वध दान् शान्स्यो दीघन्नास्थासस्य ग्रनेन स्त्रेण् सन् प्रत्यय । व्यवराजावेकीयितसनन्तेषु इत्यनेन मान् सह दिर्धननम् । श्रश्यासस्यादिक्यअनम्ब शेष्यम् । श्रश्यासस्य नकारणोप । इस्य इति इस्य । श्रश्यासिकारेष्वयवादो नोस्सर्गं वाधते इति शापकात् सन्यवर्णस्य श्रम्यासस्य इत्य । पश्चात् दीघश्चाम्यासस्य इत्यनेन ईकार । मनोस्जुस्वारो सुटि । मीमास इति जातम् । मीमासके सीमासक बुख तृत्वो । युबुजामना कान्ता मीमासक इति जातम् । पस्समये माहमाभाकरवेदान्तवादिनः सवऽप्यमी मीमासका उप्यन्ते । श्रीमद्भगवदईत्सर्ववेदस्य जीवाजीवाज्यवक्ष्यस्यरं निजरामोक्यस्त्वमिति सत त वानि पुण्यपापसहितानि नव पदार्था जीवपुद्रलधर्माधर्मकालाकाशा यद्ध हत्यायि । जीवपुद्रलधर्माधर्माकाशा पद्धास्तिकाया कथ्यते । एतानि स्वसमयतत्वानि । प्रमाद्य प्रमेय संशय प्रयोजन इद्यन्त विद्धान्तावयत्र तर्क निज्यय वाद जल्यनित हा हेत्यामास छता जातिनित्रहस्थानकामानि

१ स्वयम्भू स्की ६२।

विद्या नैपानिकामस्तरवानि । यु क समुद्य-निरोध-मोख्नागैरूपाधि चारवारि आर्थस्यनस्मानि वीद्यमते सम्बादि । स्वयं पुरा कर्म-सामान्य-विशेष-समवायामिथानानि पट् तत्वानि कायादमते वर्णने । चोदना-साख्या अर्थस्त वर्णने कायादमते वर्णने । चोदना-साख्या अर्थसि । अर्थसंकारः अर्थसंकारः, अर्द्धारात् पद्य तत्माचायि । सत्वादीनि जीयि च तत्वानि । पृथ्वीतन्मात्र अप्तन्मात्रं तेवस्तन्यात्रं वायुतन्मात्रं आकाशतन्मात्रं चेत्यष्ट । पृथ्वी अप् तेको बायुराकाशक्य पद्य । एव त्रयोदश । स्पर्शनं सर्व वायुतन्मात्रं आकाशतन्मात्रं चेत्यष्ट । पृथ्वी अप् तेको बायुराकाशक्य पद्य । एव त्रयोदश । स्पर्शनं सर्व वायुक्तन्मात्रं क्राकाशतन्मात्रं चेत्यप्त । याक्ष्माखिपादपाय्पस्थानि पद्य कर्मेन्द्रवायि । एव त्रयोविशतः चर्राविशतः चर्राविशतः मानः पद्यविशतितमो जीवः । एव पद्यविशतित वानि सांख्यानाम् । पृथ्वी अप् तेको बायुक्रत्वारि तत्वानि नारितकानाम् । एतानि स्वसमय परसमयतत्वानि तत्तत्समयप्रमाखादीनि च मीमाखते विचारकति मीमासके । मीमासको विचारकर्तार्द पूजार्य कथ लभ्यते ! युक्तमुक्तं मधता यो विचारका यथावत्तत्वस्वरूपप्रतिपादक स पूजां लभत एव (८१) । अस्तस्वविद्यः मीमासकानां मते सर्वक्रव्यविश्वायणिविशिष्ट कोऽपि देवो नारित ततो वेद एव शाश्वत प्रमाखामिति अस्तसर्वत्रः । अमिद्रयाव दर्दत्वविश्वत्रसर्वत्रं । तत्कथम् १ उच्यते—सर्वे च ते त्रा सर्वत्रा सर्वविद्वान्य जिमिनि कपिल कथाचर चार्वक शाव्यादय अस्ता प्रयुक्ता प्रवेक्ता येन सोऽस्तसर्वत्रः । उक्तञ्च—

सुगतो यदि सवज्ञ कपिलो नेति प्रमा । ताबुमी यदि सबजी मतभेद कथं तथो ॥

एव रहोऽपि मर्वशे न भवति एकेन कवलेन बहुप्राशिगणभक्तकत्वात् । तदुक्तं पात्रकेसरिखा महापिंडतेन —

> पिशाचपरिवारित पितृवने नरीनृत्यते चन्द्रुधिरभीषखद्विरदकृतिहेलांपट'। हरो हसति चायत कहकहाहहासील्वया कथं परदबेति परिपूज्यते परिहतः॥

मुखेन किल दिखेणेन पृथुनाऽखिलप्राणिनी
समिति शवप्तिमजदिवरात्रमांसानि च ।
गर्थै स्वसदृशर्मुशं रतिमुद्ति रात्रिदिव

पिव यपि च य सुरा कथमासताभाजनम् ॥

कमंडलु-सुगाजिलाचयलयादिभित्र श्रया

शुक्तित्वविरहादिदापकञ्चनत्वमध्युद्धाते ।

भय विष्याता च विष्णु हरयो सशक्तवत

स्वतो न रमगीयता परिमृहता भूषगात् ॥

एव सर्वेऽपि लोकदेवता सर्वक्षेत्र निराकृता भवन्तीति भावः । अतएव अस्तर्वको भगवांनुन्वते (८२) । अतिपूत — मीमांचकानां मते ऋग्वेद बखुर्वेद-सामवेद अधर्वेदेश चत्वारिंशदध्यायलज्ञ्या संहिता च भन्त सर्वोऽपि प्रन्थ श्रुतिस्च्यते तेन पूत पवित्रो वेदधर्म । स्वमते श्रुति सर्वज्ञस्य प्रथमवचनम् । उत्तज्ञ—

सर्वः प्रेस्सति संस्युकाहिसकिरात्सा सर्वकर्मकवात् सर्वकृतासः च तक कोधनिवर्त सोऽञ्चागमास्य भृते । सा चासासः च सर्ववोधरहितो शगात्यस्तैऽञ्चतः— सर्व गुक्त्या सुविवार्य सर्वसुकर्व सन्तः अवन्तु क्रिये ।।

१ मारमानुसा । १ ।

अधिकारदेन सर्वक्षवीतरागण्यनि तथा पूतः पविषा सर्वोऽपि पूर्वसर्वक्षशुरवा तीर्वेकस्वामवीषं सम्बद्ध पुष्ति मूरवा सर्वक्षः संवातस्तेन भृतिपूत उच्यते । अध्यवा भृतिर्वात पृष्ठतो गमनेन पूत पविष्ये यस्य स भृतिवृत्त , अतएव लोकानां व्याप्यादिकं दुःखं निवारयति (८३) । तथा चोक्त —

हवा प्राप्तो सरुद्धि नवस्मूर्तिशैकोपवाही
सद्य पुसा निरवधिरुजा धृतिबन्ध धुनीते ।
ज्यानाहूतो हृद्यकसतं यस्य तु त्व प्रविष्टस्तस्याशक्य क इह भुवने देव लोकोपकार ॥

सदोत्सव — सदा सर्वकालं उत्तवो महो महार्चा यस्य स सदोत्सव । श्रथवा सदा सर्वकालं उत् उत्कृष्ट सवो यज्ञो यस्य स सदोत्सव (८४)। उक्तञ्च—

> श्रध्यापन ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तपश्चम् । होमो द्वो बिलमीतो नृयज्ञोऽतिथिपुजनम् ॥

तथा चामरसिंह --

पाठो होमश्रातिथीनां सपर्या तप्या बिला। एते पच महायज्ञा सहायज्ञादिनामका ॥

परोक्षशः नयादी - नैयायिकमते इन्द्रियजनितं चजुरादिशानमेव शानं प्रमार्गं वदन्ति । स्वमते श्रज्ञाणामिन्द्रियाणां पर परोज्ञं केवलशानम् तदात्मन वदतीत्येवशील परोज्ञशानवादी । उक्तश्र सण्डेन महाकविना—

स वयह व्यशिदिउ खार्यामठ जो मयमह न पत्तियह । सो थिदियउ पत्तिदिय शिरउ वहतरशिहि पाशिउ पियह ॥

श्रनिदियं परमकेवलशानं यो न मन्यते स नरके पततीति भाव ( ८५ )। इष्टपायक —नैयायिक मते झिनमुखा व दवा इति वेदवाक्यादमावेव खुइति । स्वमते इष्टा श्रमीष्टा पायका पवित्रकारका गण्यर देवादयो यस्य स इष्टपावक । श्रथवा पावकेषु पवित्रकारकेषु भगवाने वेष्ट स्विरिमन् लोके भगवानेव पावक पवित्र कारकतया स्थित इति भव्यलोकेषु प्रतीतिमागत इष्टपावक । इष्टश्चासौ पावक इष्टपावक ( ८६ )। सिद्ध कमक — प्रामाकरमते यागादिक कम सिद्धमेव वतते तद्वाक्याय वदित प्रामाकर पुनर्नियोगं कुर्वन्ति झिक्षकोम यजेत स्वगकाम । महास्तु चोदनेव वाक्याय वदित । वेदान्तवादिनस्तु झात्मा सिद्धो वर्तते तथापि उपदिशन्ति झात्मप्राप्त्यय इष्टव्याव्यव्याक्षाक्षा श्रोतक्योऽनुमन्तक्यो निद्ध्यासितक्य इति । एच परस्परं विद्धा मुखित । श्रात्मा तु न केनापि ल घ । प्रामाकरमते यद्यागादिक कर्म सिद्धं मुवन्ति तद्वपरि भगवत इदं नाम सिद्धकर्मक इति । श्रस्थायमर्थ —सिद्धकर्मक सिद्ध समाप्ति गतं परिपूण जात कर्म क्रिया चारित्र यथाख्यात लच्च्या वस्थिति सिद्धकर्मा यथाख्यातचारित्रसंयुक्त इत्यथ । सिद्धकर्मक झात्मा यस्थिति सिद्धकर्मक वथा ख्यातचरित्रसंयुक्ता मत्यकप इत्यर्थ । श्रयथा कुत्सितं कर्म कर्मकं सिद्धं झागमे प्रसिद्धं कर्मच्यो ज्ञानावरस्थादे कृत्सितलं यस्थिति सिद्धकर्मक ( ८७ ) ।

वार्वाको मीतिककानो भूताभिव्यक्तवेतन । मत्यक्षेकप्रमाखोऽस्तपरक्षोको गुरुश्रुति ॥१२२॥

१ कृपूर्वेक अस्या। २ पकीमा १ ।

न्द्राणीन - चुवाकस्थापत्यं शिष्यो वा चार्याको नारितकाचार्यः । सन्यते जीवो नारित, प्रण्य नारित पार्च नास्ति, परलोको नास्ति, प्रियव्यप्तेकोवायुर्वकोने चैतन्यमुरुपद्यते । गर्भादिमरपापर्यन्तं तक्रवति । प्रत्यक्रमेकं प्रमायम् । एवंविधी लोकसरिकनामा चार्नाक उच्यते । भगवास्त चार्वाक इत्यस्य नाम्नो निवक्तिः किमते - भक भग झटिकायां गती इति तायदातु स्वादिगणे घटादिमध्ये परस्मैश्राप । श्रकनं श्राकः कविला श्रक्रविला च गतिरुव्यत । यावन्तो गत्यर्था धातवस्तावन्तो ज्ञानार्था इति वचनादाक केवलज्ञानं चार्बिति विशोषग्रात्वात् चार्यमेनोहरास्त्रमुक्नारियतमव्यजीवचित्तानन्दकारक स्त्राकः केवलकान यरयेति चार्याकः (प्रदः) । भौतिकज्ञान - चार्याकमते चतुर्षं भृतेषु पृथिव्यतेजोवासुषु भवं भौतिक ज्ञान यस्येति भौतिकज्ञान । स्वमते भृतिविभृतिरैश्ववैभिति वचनात भृति समक्तरगुलच्योपलिख्ता लच्मीरष्टी प्रातिहार्याणि चतुत्रि शद्तिशयादिक देवेन्द्रादिसेवा च भूतिरुच्यते । भूत्या चरति विद्यारं करोति भौतिकम् । भौतिक समवसरगादि लक्ष्मीविराजितकान केवलकान यस्येति भौतिककान । अध्यवा भतेन्यो जीवेम्य उत्पन्नं भौतिक कान यस्य मते स मौतिकशान , इत्यनेन पृथिव्यादिभूतसयोगे शान भवतीति निरस्तम् (८६)। भूताभि यत्त चेतन -चार्वाकमते भूतै शृथिव्यप्तजीवायुभिर्राभव्यका चेतना यस्येति भूतामिव्यक्तचेतन । तद्युक्तम् । स्वमते भूतेषु जीवेषु ग्रभिव्यक्ता प्रकटाकृता चेतना ज्ञान येनेति भूताभिव्यक्तचेतन (६ )। प्रत्यक्तीकप्रमाण —चार्वाक मते प्रत्यक्तमक प्रमाणं यस्येति प्रत्यक्षैकप्रमाण । स्वमते प्रत्यक्तं केवलक्षानमेव एकमहितीय न परोक्त प्रमाणं श्रश्रतादिकत्वात्केवितन स प्रत्यद्वैकप्रमाण् (६१)। **अस्तपरलोकः**—चार्वाकमते परलोको नरकराग मोन्तादिक जीवस्य नास्ताति अम्युपगत्वादस्तपरलोक । स्वमते अस्ता निराकृतास्तत्तन्मतखण्डनेन चूर्णीकृत्वा श्रघ पातिता परे लाका जिमिनि कपिल कण्चर चार्वाक शाक्यादयो जैनबिहर्मृता श्रनाहता येनेति श्रस्तपर लोक । स्रथवा भगवान् मुक्तिं विना माज्ञमन्तरेखान्यां गतिं न गच्छतीति स्नस्तपरलोक (६२)। गुरु श्रुति - चार्वाकमत गुरुणां बृहस्पतिनाम्ना दुराचारेण कृता श्रुति शास्त्रान्तरं येनेति गुरुश्रुतिः । म्यमते गुर्वी केत्रलशानसमाना श्रुति शास्त्रं यस्येति गुरुश्रुति । तथा चोक्तम्-

> स्याद्वाद केवलज्ञाने सवतस्वप्रकाशने । भेद साकादसाकाक द्वावस्वन्यतम भवेत् ।।

त्रथवा गुरुर्याजनैकव्यापिका सजलजलघरबद्गर्जनशीला सुभितसमुद्रवेलेव गभीररवा श्रतिष्यनि र्यस्येति गुरुश्रुति । उक्तञ्च देवनिदिना भद्दारकेन—

> ५वनिरपि योजनमेकं प्रजायते श्रोत्रहृद्यहारिगमीर । संस्वित्रजन्नभरपद्वभवनितमिव प्रविततान्तराशावनयम् ।।

**ब्रा**थवा गुरुषु गगाभरदेवेषु श्रुतिर्द्धादशागमन्यो यस्येति गुरुश्रुति । उक्तञ्च—

क्षोकालोकदश सदस्यसुकृतेशस्यायद्थश्रुत

निर्यातं प्रथितं गयेश्वरवृषयान्तमु हुर्से न यत् ।

आरातीय्मुनिप्रवाहपतित यत्पुस्तकेष्वर्षितं

तज्जनेन्द्रसिद्दार्पयामि विधिना यष्टुं श्रुतं शायतम् ॥

श्रयवा गुरुदुंर्जरा मिथ्यादृष्टीनाममन्यानां श्रुतिर्वाग्यस्य स गुरुश्रुति (६३)।

पुरन्दरविद्यक्कों बेदान्ती सविदद्वयी। सन्दाद्वेती स्फोटवादी पाक्षण्डको वयीचयुक् ॥१२३॥

पुरन्दरविद्धकर्ण —पुरन्दरेश विद्धी वन्नस्चिकया कर्गी मस्त्र स पुरन्दरविद्धकर्ण । मगवान् सनु हिन्नसहितकर्ण एव जायते । पर कम्माभिकायसरे कोलिकपटलेनेव न्वचा अचेतनया मुद्रितकग्रान्छिद्रो

१ कासमीयोसा १ ६। २ नेन्दीम्बर्भ क्ली २१।

मनति । शक्ततः वक्रव्यां को कृत्वा तत्पटलं दूरीकरोति, तेन भगवान् पुरन्दरविश्व का क्याते ( ६४ ) विद्यान्ती — वेदस्थान्तकातुर्दश कांड उपनिषद् । मिण्यादृष्टीनामध्यात्मशास्त्र इत्यानं एकवार्या स्वावत्र काण्ड-स्वरूवमेष-स्वष्टाध्यायी स्रामिरहस्य सूचीकाण्ड-स्वर्धाकाण्ड इत्याद्य प्रान्ते उपनिषद् चतुर्दश काण्डे से वेदान्ते । वेदान्ते विद्यते यस्य स वेदान्ती । स्वमते वेदस्य मित श्रुताविष मनःपर्यय केवलक्षां स्वावत्र स्वावत्र स्वावत्र स्वावत्र मनःपर्यय केवलक्षां स्वावत्र । स्वावत्र विद्यते यस्य स वेदान्ती केवलक्षानवानित्यर्थ । स्वावत्र स्वावत्य स्वावत्र स्वावत्य स्वा

बाहैतं तस्वं वद्दि कोऽपि सुधियां धियमातनुते न सोऽपि यत्पचहेतुरहान्तवचनसस्या कुतोऽत्र शिवशमसद्न हेतावनेकधमग्रसिद्धि शाल्याति जिनेश्वरतस्वसिद्धि मन्यत्पुनरक्षिक्षमत व्यतीतमुद्धाति सवमुद्द ग्नमनिकेत ।

सिषद् समीचीनं शान केवलशानम् तस्य न द्वितीयं शान सिषदद्वयम् । उक्तञ्च-

षायिकमेकमनन्त त्रिकाससर्वार्थयुगपदवभासम् । सकतसुराधाम सततं वन्देऽह केवलज्ञानम् <sup>१</sup>॥

संविददय विद्यते यस्य स सविदद्वयी । केवलज्ञानिन खलु मतिज्ञानादिचतुष्टय न योजनीयम् सव मापै तदन्तगर्भित्तवात् । तेन संविदद्वयी भगवानुच्यते (६६) । शब्दाद्वेती— मिथ्यादृष्टय किलैंव वदन्ति—शब्द एव ससारे वर्तते शब्दाद यांकमपि नारित ते शब्दाद्वेतिन उच्यन्ते । स्वमते तु यावस्यो वाग्वर्गणा विद्यन्ते शांकिरूपतया तावस्य शब्दहेतुत्वात् पुद्रलद्रव्यं सव शब्द एव इति कारणाद्भगवान् शब्दाद्वेतीत्युच्यते (६७) । उक्तज्ञ आशांघरण महाकथिना—

खोकेऽस्यास्यमनुमिवश्य परितो या सन्ति वाग्वर्गयाः अन्यासम्भवत्तिवयापरतां ता खोकयात्राकृते । नेतु संविभजस्युर प्रसृतिषु स्थानेषु बन्मारुत तत्रायुष्मति जन्मित तव ततो दीर्घायुरानीसि तत् ॥

स्फोटबादी—भट्टमते रपुटत्यथों यस्मादिति स्पोट शब्दस्तं वदतीत्येवमवश्य रफोटबादी । शब्द विना ससारे किमपि नास्तीत्यर्थ । स्वमते रपुटांत प्रकटीभवांत केवलशान यस्मादिति स्पोट निजशुद्धबुद्धैक स्वभाव आत्मा त वदति मोत्त्रहेतुतया प्रतिपादयति स्पोटवादी । उत्तन्न कुन्दकुन्दाखार्थदेवै समय सारप्रथे—

> यायम्मि भावया सत्तु काद्व्या दसयो चरित्र य । ते पुषा तिण्या वि चादा तस्तु कुया भावयां आदे ।।

स्पोटमात्मानं मोक्त्य हेतुतया वदतीत्येवशील स्पोटवादी । वाक्यस्पोटस्य क्रियास्पोटवत् तत्त्वाधः स्रोक्तवार्तिकार्रंकारे निराकृतत्वात् (६८)। यासण्डा —पाशं पापवन्त्रन सण्डयतीति पाषण्डा । पापण्डा सर्वितिमन पाषण्डान् हन्ति शुद्धान् क्ष्यु गच्छति पाषण्डनः । श्रथवा पाषण्डाः सण्डितवतास्तान् हन्ति योग्यप्राथ श्रितेन शोधनदण्डेन ताडयति कष्ठस्व-महाकच्छादिकानिय वृष्यमनाथयत् पाषण्डनः । समञ्जवकच्चु केऽवि

१ वरा प्रहास । २ वरास्ति मति। ३ वरास्ति नयनांकितः ४ वरास्ति स ३ । १ अ तमक्ति स्वी २६। ६ समय गा ११।

जटम् ग्रस्यदः । मनवान् देवाबादमनुष्यः । सम इन सन-सन वसामुपधावाः स्वरावानम्बरुषे उपमा वीपः । सुतीपभस्य च इस्य धत्वम् (EE) । सयौद्धयुक् — नयानामोषः समुहत्त युनकीति नयौध्युक् । सम समास्त्रकाषास्त्रकात् युक्तिसमासे सुधु देवि यचनात् त्वागमो न भवति, स्वरवस्त्रादिवत् । सम के ते नया , यान् भगवान् युनक्ति, इति चेवुन्यते — स्रनिराकृतमित्वक्षां वस्त्रंशमाही सादुर्यभग्नायो नवः । स्र दिभा, हत्यार्थिक-पर्यायार्थिकमेदात् । तत्र हत्यार्थिककिविध , नैगम-संग्रह्-व्यवहारमेदात् सामान्य-माहकः । पर्यायार्थिकश्वतिषि स्रुक्तस्त्रवस्त्रमिककैविध , वेनम-संग्रह् । तत्रानिष्यभार्थकस्य मानमाही नैगम । यथा कश्चित्पुरुष परिग्रहीतकुठारो वने गच्छन् केनचित्पुरुषेण् प्रष्ट किमय भवान् गच्छतिति । स स्राह—प्रस्थमानेतुमिति । प्रस्थ इति कोऽथ ।

#### शार्थं पाणितलं सुष्टिं कुडत्वं प्रस्थमादकम् । दोशा वह च क्रमशो विजानीसासतुर्गुसम् ॥

द्वादशबक्को मवेत् शाख इति गणितशास्त्रवचनात् चतु सेरमात्रो मापविशेष प्रस्थ उच्यते । नासौ प्रस्थपर्यायो निष्पन्नो वर्तते तनिष्पत्तये संकल्पमात्र काहे प्रस्थव्यवद्वार इति । एवं मञ्जकपाटकेषाइला दिष्वपि ज्ञातव्य १ । स्वजात्यविरोधेनैकध्यमुपनीय ग्रार्थान् ग्राह्मन्तभेदान् ग्राविशेषेण समस्तप्रइण सप्रइ । **छ च परापरभेदाद् द्विविध । तत्र सदा मना एकत्वममिप्रैति सर्वमेक सदिवशेषादिति पर । द्रव्यत्वेन** सर्वद्रव्यागामिकत्यमाभिपैति कालत्रयविद्विद्यमेकं द्रव्य नादित्यपर २ । सप्रह्महीतार्थानां विधिपूर्वक मवहरण विमजनं भदेन प्ररूपण यवहार । संप्रहाथ विमागमिप्रीति—यत् सत् तद् द्रव्यं पर्यायो वेति । यद् ह्रव्य त जीवादिषड्विघ । य पर्याय स द्विविघ — सहमावी क्रमभावी चेति ३ । श्रृजु प्राजल वर्तमानलच्चामात्रं सूत्रयतीति श्रृजुसूत्र । सुलच्चा सम्प्रत्यस्तीत्यादि ४ । कालकारक संख्यासाघनोपप्रहमेदान्द्रित्रमथ शपति गच्छतीति शब्द ५। नानार्थान् समेत्यामिमुख्येन रूढ समिमिरूट । इन्द्र शक पुर दर इति ६ । एविमि थ विविद्यतिकियापरिणामप्रकारेण भूत परिणातमय योऽभिप्रैति स नय एवम्भूत । शकर्नाक्रयापरिग्रातिज्ञा एव शक्रमभिप्रेति इ दनिक्रयापरिग्रातिज्ञा एवेन्द्रम भिप्रति पुरदारणिकयापरिण्तिक्वण एव पुरन्दरम्भिप्रैति ७। इति नया आगमभाषया काथताः । अध्यासम भाषया तु नयविभाग कथ्यते सर्वे जीवा शुद्धबुद्धैकस्वभावा इति शुद्धनिश्चयलद्यग्म् । रागादय एव जीवा इत्यशुद्धनिश्चयलक्ष्यम् । गुगागुगिनोरभेदेऽपि भेदोपचार इति सद्भतव्यवहारलक्ष्याम् । भदेपि छत्यभेदोपचार इत्यसद्भृतव्यवद्दारलज्ञ् चेति । तथाहि जीवस्य केवलशानादयो गुणा इत्यनुपचरितसञ्जशुद्धसद्भृत न्यवद्दारलज्ञ्यम् । नीवस्य मतिज्ञानादयो विभावगुगा इत्युपचरितक्षज्ञशुद्धसद्भूतव्यवहारलच्चग्रम् । मदीयो देहे इत्यादिसंश्लेषस म्बन्धसहितपदार्थे पुनरनुपचरितसज्ञासद्भृत यवहारलक्षणम् । यत्र तु सरलेषसम्बन्धो नास्ति तत्र मदीयो गेह इत्याद्युपचरितामिषानासन्तृत् यवद्दारलक्ष्यामिति नयचक्रमूलभूतं सक्षेपेण नयषट्क ज्ञातव्यमिति । तथा स्यात् नित्यमेव स्यादनित्यमेव स्यादुभयमेव स्यादवक्तव्यमेव स्याजित्यावक्तव्यमेव स्यादनित्यावक्तव्यमेव स्यादुभया वक्तन्यमेवेत्यपि योजनीयम् । एव सत् असत्, एकं अनेक आपेश्विकमनापेश्विक इतुरिद्धमागमसिद्धं आन्त मञ्जान्तं देव पौष्कं पापं पुण्यमित्यादौ सप्तभगनया योजनीया । एवं नयानामसख्यत्वात् तत्स्वरूपप्ररूपकरवा द्भगवान्नयौषयुक् कथ्यते ( १

> इतीह बुद्धाविग्रतं निवर्शन स सुक्तमण्याहतदशैवेऽचितम् । क्रथीयते चेन स्वभावनधिंगा स संध्रु सोबोत्यसुख समरजुते ॥

इत्याचार्यभीभुतसागरिकरिचतायां जिनसङ्खनामस्त्रतिटीकायां बुद्धशतिववरण्यो नाम नवमोऽध्याय समाप्तः।

# श्रथ दशमोऽध्याय

ष्यथं जिनवरचरवायुगं अवास्य अवस्या विजीतनतिश्वदम् । बान्तकृत्विद्यातस्य क्रियते विवरवासमावस्यम् ॥ जिह्यास्य वसतु सदा सरस्वती विश्वविद्युवजनजननी । सस सुज्ञुयो च विद्यानंशकत्वस्त्री भराज्ञवताम् ॥

श्रन्तकृत्पारकृतीरमात्त पारतमःस्थित । त्रिदण्डी दण्डितारातिर्जनकर्मसमुखयी। (५४॥

श्चातरुत्—श्चन्त ससारस्यावसान कृतवान् अन्तकृत् । श्चथवा अन्तं विनाश मरण् कृन्ततीति अन्त वृत् । श्चथवा अन्तं श्चात्मन स्वरूप करोतीति आतकृत् । अथवा अन्तं मोद्धस्य सामीप्य करोतीति अन्तकृत् । अथवा यवहार परित्यक्य अन्त निक्षयं करोतीति अन्तकृत् । अथवा अन्त मुक्तरवयवभूतमारमान करोति मुक्तिस्थानस्यैकपार्श्वं तिष्ठतीति अन्तकृत् (१) । उक्तअ—

> निश्चयेऽवयवे प्रान्ते विनाशे निकटे तथा । स्वरूपे षट्सु चार्थेषु अत्तरान्तोऽत्र सण्यते ॥

पारहत्—पार सतारस्य प्रान्त सतारसमुद्रस्य पारतट कृतवान् पारहत् ( १ ) । तीरप्राप्त — तींग् सतारसमुद्रस्य तट प्राप्तस्तिरप्राप्त (३) । पारेतम स्थित — तमस पापस्य पारे पारेतम । पारेतमिस पापग्रहत्तस्थानं स्थापद् सम्मद् चम्पापुरी-पावापुरी ऊर्ज्जयन्तादौ विद्वत्त्र स्थित योगनिराधाथ गत पारतम स्थित । ग्रथम श्रवा श्रवानादितदूरे स्थित पारेतमःस्थित । पारे मध्य अन्त षष्ट्यां वा श्रव्यामाव समास । श्रथम तृतीया सक्षम्यो स्थितहान्देन उद्धासने पयकासने वा मान्तगमनाथ स्थित विद्वारालाया मुर्पावष्ठ (४) । श्रव्या निम्यादृष्ट्य केचित् त्रिदण्डिनो भवन्ति केचित् कदण्डिनो भवन्ति । श्रीमद्भग वदहत्व नशस्त त्रयो एडा मनोवाकायलन्त्या थागा विद्या ते यस्य स त्रिदण्डी । श्रथवा त्रीणि शस्यानि माया मिध्यानिदाननामानि दण्डयतीत्येवशीलिखदण्डी । श्रथवा त्रयाणा छत्राग्रामेकमेव दण्ड विद्यते यस्मिन् स त्रद डो (५) । दण्डताराति — दण्डिता जीवन्तोऽपि मृतसदश्या कृता मोहप्रभुपातनादसद्वणादशत्रयो यन स दण्डिताराति । श्रथवा दण्डिता दण्ड सजात येपा ते दण्डिताः तारकितादिदशनात् सजातेअचे कृतचप्रत्य । श्रत्राय भाव — निम्र थलन्त्यण् मोन्तनाम विलोपयन्ति सप्र थानामिप ग्रहस्थाना मान्त स्थाप यन्ति तन ते सितपटादय पञ्चप्रकार जैनाभासा दुर्जनस्प्रामभोजिन श्रीमद्भगवदहत्त्वर्वतस्य श्ररातय कथ्यत । नम्य थमागिक्लोपकत्वात् । ते स्वपापेनैव दण्डकरा कम्यलस्क घा रकवत् ग्रहे ग्रहे श्रवंदिता आपि धमेलाभाशीर्थादं ददित बहुवारान् भुजते ते उपचारण सवक्षेन वातरगेग्रा दण्डिता । दण्डिता श्ररातयो यनित दण्डिताराति । उक्श्रवेषा मतम्—

सेपंचरो य आसवरो य शुद्धो य तह य खद्धो य । समभावभावियप्पा लहेड् ओक्सं या संदेहो ॥

श्रथ के ते पञ्चविधा जैनामासा वे सवज्ञवीतरागेषा दण्डिता इति चेतुच्यते---

शीपुष्टिक्क स्वेतवासा प्राविश्वो यापनीयक । निष्पिष्टकृत्येति एक ते जैनाभासा प्रकार्तिता ॥

तथा च--

इत्यीयं पुरा दिक्सा सुरुतवस्रोधस्य वीरवरियसः । क्याकेसमाहस्य सृष्टं च गुराव्यतं साम ॥ इत्यादिनिर्वचनैद्रत्यक्षादिन क्राह्यदानायापि योग्या न भवन्ति, कर्य मुक्तेयोंग्या इति सर्वज्ञेन दण्डिता परमार्यम्त्रज्ञीम्बर्वसीन्त्रमन्दिरतत् श्रीमृत्तर्यधमहापर्यनात् श्रीमृत्तर्यधमहोपर्यनात् श्रीमृत्तर्यधमहोपर्यनात् श्रीमृत्तर्यधमहोपर्यनात् श्रीमृत्तर्यथम् केष्यक्षात् निर्वाधिताः, तेन भगयान् दंक्तियातिक्ष्यते (६)। क्षानकर्मसमुख्याः । क्षानकर्मसम्

सद्दतस्यनिवस्तस्योग छुप्तार्णवोपम । योगक्रेहापहो योगकिहिनिर्तेषनाचतः॥ १२४॥

संह्रतध्विन - संहत संकोचितो मोत्त्वगमनकालिकटे ध्वनिर्वाणी येन स सहतध्विन । यथाऽस्या मवसर्पिण्यां वृषमादयस्तीथकरा नियतकाले ध्वनि सहरन्ति इति नियम (८)। उक्तक्व पूज्यपादेन भगवता-

भाशकातुत्राविनर्षिनिष्ठ्ययोगः वष्ठेन निष्ठितकृतिर्जिनवर्धमान । शेषा विध्ववनकमनिषञ्जपाञ्चा मासेन ते जिनवरास्वसवन् वियोगा १॥

उत्सक्षयोग २ — उत्सन्ना विनाश प्राप्ता मनोवचनकायाना योगा आत्मप्रदेशपरिस्पन्दनहेतवो यस्येति उत्सन्नयोग । श्रथवा उच्छनो विच्छित्तिं गतो योगो विश्वासघाती पुमान् यस्मिन् धर्मोपदेशिनि स उच्छन योग । परमश्वरे धर्मोपदेशके स्वति कश्चिदिप पुमान् विश्वासघाती नाभृत् विश्व धर्घातिनो महापातकप्रोक्त वात् ( ६ ) तदुक्त —

उपाये भेषज साधसाभे युक्ती च कार्मयो । सम्राहे सगती ध्याने धने विश्वव्यवातिनि ॥ विष्करभावी सनुस्थैयमयोगे योग उच्यते ।

तथा---

न सन्ति पर्वता भारा नाम्न सर्वेऽपि सागरा । कृतको मे महामारी भारो विश्वासवातक ॥

सुप्ताणवापम — सुप्त कक्कोल पहितो यो उठावणाव उत्तम् उपमा साहश्यं यस्यात सुप्तार्णं योपम , मनोवाकाय वापारपहित इत्यर्थः (१)। यागस्तिहापह — योगाना मनोवाकाय व्यापाराणा स्ते इप्रीतिमपहन्तीति योगस्ते इपह । अपाक्षका-तमसोदित्यनन इनोर्धाता अप्रत्यय (११)। यागिकि हि निर्लेष नो स्तः — योगानां मनोवाकाय व्यापाराणा या कृता कि हिरचूण मण्डू गदिदलानिवत् तस्या निर्लेपनं निजासमप्रदेशस्यो द्रीकर्णं तत्र उद्यतो यक्षपर योगिकि हिन्लेपनो स्त (१२)।

स्थितस्युत्तवपुर्योगो गीर्मनोयोगकामर्यक । स्थानकाक्षिकयोगस्य स्थाकितवपु किय ॥१२६॥

स्थितस्यू समयुर्वोग - स्थितस्तावद्गतिनवृत्तिमागतः रपूतवपुर्वोगो बादरगरमौदारिककाषयोगो यस्य सं स्थितस्यूलवपुर्वोग ( १३ ) । गीर्मनोयोगकार्यक - गीम वाक् मनम विचं तयोयोग श्रातमा

१ निर्वाध मण २६ । २ उच्छन योग अस्पपि पाठः ।

दिशापीतसम्बद्धाः, तस्य कार्यकं इशकारक स्वमकारक रतस्याविधायक गीर्मनीयोगकार्यकः (१४)। स्वमुख्याक्षि स्वयोगस्य —पश्चाद्रभवान् स्वमवाग्मनलोयोंगे तिष्ठति स्वभवक्षितस्य (१५)। स्वभिक्तस्यपुक्तिय — अस्तमा स्वमा कृता स्वमीकृता वपुषः क्रिया काययोगो येन स स्वमीकृतक्षः क्रियाः (१६)।

> स्माकायकियास्थायी स्मावाकवित्रयोगदा। एकदण्डी च परमञ्जल परमसवर ॥१२७॥

स्थायी । पश्चाद्रगथान् क्रियत्कालपर्यन्त सूच्मकाययागे तिष्ठति (१७) । सूच्मकायविक्या स्थायी । पश्चाद्रगथान् क्रियत्कालपर्यन्त सूच्मकाययागे तिष्ठति (१७) । सूच्मकाविक्यायोगाहा वाक् च चित्तं च थाक् चित्तं , तथोयांगो वाक् चित्तयोग । सूच्मश्चासी वाक् चित्तयोग सूच्मकाययोगो तिष्ठति विकाययतीति सूच्मकाव्यवेगा हा (१८) । एकदण्डी—एकोऽसहाया दण्ड सूच्मकाययोगो विक्षते यस्य स एकदण्डी भगवानुच्यते । किथत्कालं सूच्मिकयाप्रतिपातिनामिन परमशुक्रध्याने स्वामी तिष्ठतीति स्क्रवण्डी कथ्यते । न तु काष्ठादिदण्ड (करे) करोति भगवान् दण्डप्रहण्यस्य हिंसानन्दरीकथ्यानसद्भागत् । एकावक्ष के विच्णं करे कुपन्ति तेषा धर्मध्यानस्थापि लेशोऽपि नास्तीति ज्ञातव्यम् । उक्तक्ष — कक्किया केण क्राव्या हिंत वचनान् । (१६) । परमहस्त —परम उत्कृष्टो इस श्चामा यस्पेति परमहस्त भेद्द्वानवाक्षियर्य । तथा च निक्तिशास्त्रम्

कर्मात्मनो विवेक्ता य कीर नीरसमानयो । भवेत्परमदसोऽसौ नाशिवत्सवमक्क १ ॥

बि दुच्धुतकमिद भगवतो नाम तेनायमर्थ - परस्य उत्कृष्टस्य महस्य पूजाया सा लक्ष्मीयस्य स परमहस्य (४)। परमस्यवर परम उत्कृष्ट सवरो निजराहेतुर्यस्य स परमसन्तर । आस्नविनरोध संवर र इति बचनात् (२१)।

> नै कर्म्यसिद्ध परमनिजर प्रज्वसस्यम । मोघकर्मा भुटत्कमपाश शैलेश्यलकृत ॥१२८॥

नै कर्म्यसिद्ध — निगतानि कर्माणि ज्ञानावरणादीनि यस्येति नि कर्मा । निकर्मणो भाव कर्म वा नै कम्म नै कम्में सिद्ध प्रसिद्धो नै कम्यसिद्ध । परमते येऽश्वमेधादिकं हिंसायज्ञकम न कुर्वन्ति ते वेदान्त वादिन उपनिषदि पाठका नं कम्यसिद्धा उच्यन्ते । ते दृष्टच्योऽरेऽयमास्या क्षोतव्योऽनुमन्त्रच्यो निविष्यासित्तव्य हत्यादि उपनिषद पाठ पठन्ति पर परमात्मानं न लभन्ते । तेषा वाक्यार्थो नास्ति नियोग वादिप्रभृतिवत् । भगवास्तु प्रत्यद्धमामानं ल ध्या कमाणि मुक्त्वा लोकाम्र ग वा तिष्ठति स साचान्नैःकर्म्यसिद्ध उच्यते (२२) । परमानर्जर —परमा उत्सृष्टा श्रमख्ययगुणा कमनिजरा यस्येति परमनिजर । तथा चोक्तम्—

सम्यग्दष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहचपकोपशासकोपशान्तमोहचपकचीखमोहजिना क्रमशो ऽसंक्येयगुवानिजरा ।

श्रस्यायमर्थ — सम्यग्दृष्टिश्च श्रावकश्च विरतश्च श्रानन्तवियोजकश्च दर्शनमोह्त्वपकश्च उपशामकश्च उप शान्तमोहश्च त्वपकश्च द्वीवामोहश्च जिनश्च सम्यग्दृष्टिश्चा क्विविरतानन्तवियोजकदशनमोह्त्वपकोपशमकोपशान्त मोहत्वपकृष्ठीश्वामोहित्वना । एते दशविषपुरुषाः श्रनुक्रमेश् श्रसख्येयगुश्वानिर्वरा मवन्ति । तथाहि— एकेन्द्रियेषु विकलक्षये च प्रचुरतस्काल श्वान्त्वा पञ्चेन्द्रियत्वे सति कालादिल्लिश्चित्वजनितविश्चश्च परिश्वामक्रमेशापूर्वकरश्चाक्त्यो स्वत्वयमातोऽयं बीवः प्रचुरतस्वित्वयान् मवति । स एव त्र श्रीपश्चिकसम्यक्ष्वप्राप्तिकारश्चनैकृष्ट्ये स्वति सम्यग्दृष्टिः सन् श्रस्वयेयगुश्वानिर्वरा लमते । स एव त्र प्रथमसम्यक्ष्वश्चारिक्षमोहकर्मभेदाप्रस्थास्यानस्था

१ बहास्ति ४१२ । २ तरवाक का ६ स् १ । ३ व्या १ ४ तस्वाधसव का ६ स ४४ ।

परामहेतुपरिखामप्राप्त्यवसरे प्रश्नष्टविद्युद्ध आवकः सन् तस्मादसस्येक्गुयानिर्वय प्रामोति । स एव 🕱 प्रत्या स्थानाक्यक्षपानज्ञन्यसम्बद्धम्तर्गरेयामैर्विद्धद्धो विरत सन् भावकादसक्येयगुरानिर्नरां विन्दति । स एव द्व क्रानन्तानुः निवक्षायन्ततुष्टयस्य यदा वियोजो वियोजनपरो विघटनपरा भवति तदा मक्ष्रपरिकामविद्युकः उर् दिरहार्ड्य असंस्थेयमुवानिकरामासादगति । उ एव त दर्शनमोद्द्रपद्धतिकपशुक्ततृवाराशि वदा निद्युप्ति **च्छुन् भवति तदा प्रक्रप्रपरियामियुद्धः सन् दर्शनमोहज्ञपकनामा अनन्तवियोजकादसंख्येयगुरानिर्करां प्रप** बते। एवं स पुमान् साथिकसद्दृष्टिः सन् श्रेण्यारोह्यामिच्छन् चारित्रमोहोपरामे प्रवर्तमान प्रकृष्टविशुद्धः सन् उपशमकतामा सन् ज्यकतामकादसंख्येयगुण्निर्वयमधिगन्छति । स एव तु समस्तचारित्रमोहोपशमकारण्नै कट्ये स्ति सप्राप्तोपशान्तमोदनामक संप्राप्तोपशान्तकथायापरनामक दशनमोद्दयकादसख्येयगुरानिर्कंगं प्रति पद्यते । स एव तु चारित्रमोइद्यप्यो सन्मुखो भवन् प्रवर्धमानपरियामिवश्चुद्धि सन् द्यपननाम दभत् उपशान्त मोहात् उपशान्तकषायापरनामकात् ग्रसंख्येयगुर्णानर्जगमश्तुते । स पुमान् यस्मिन् काले समग्रचारित्रमोहक पयारिणामेयु सम्मुख द्वीणकवायामिधान ग्रहमाणो भवति तदा द्वपकनामकादसख्येयगुणनिर्वरामासीदिति । स एव चैकत्ववितकीविचारनामशुक्रध्यानामिमसमसात्कृतघातिकर्मसमूह सन् जिननामधेयो भवन् ज्ञीयामोद्दादसं ख्येयगुण्यनिर्जरामादत्त तेन जिनो भगवान् परमनिर्जर इत्युच्यते (२३)। प्रज्यलस्प्रम — प्रज्यलन्ती लोका लोक प्रकाशयन्ती प्रभा केवलज्ञानतेजो यस्य स प्रज्वलत्प्रभ (२४)। माघकर्मा मोघानि नि फलानि कर्माणि श्रसद्द द्यादीनि यस्येति मोघकर्मा फलदानासमर्थाघातिकर्मेत्यर्थ वेदनीयायुर्नामगोत्रसंशकानामघाति कर्मगामनुदय इत्यर्थ । (२५)। त्रुटन्कमणाश — त्रुटन्ति स्वयमेव छिचन्ते कर्माण्येव पाशा यस्येति तुटत्कर्मपाश उत्कृष्टनिर्जरावानित्यर्थे । (२६)। शैक्षेश्यलकृत - शीलानामधादशसहस्रसस्यानामीश शीलेश । शीलशस्य भाव शैलशी । यस च कीनपुंसकाच्या । शैलश्या शीलप्रभुत्वेन अलंकृत शैलेश्य लकृत । (२७)।

#### पकाकाररसास्थादो विश्वाकाररसाकुल । अजीवश्वमृतोऽजामदस्वत सूयतामय ॥१२६॥

एकाकाररसास्वाद — एकश्चासावाकार एकाकार एकं विशेषश्चानं केवलश्चानित्वर्थ । एका कार एव रस परमानन्दामृत तस्यास्वादोऽनुभवनं यस्य स एकाकाररसास्वाद निजशुद्धबुद्धकस्वभावात्म शानामृतरसानुभवनवानित्वर्थ (२८)। विश्वाकाररसाकुल — विश्वस्य लोकालोकस्य श्चाकारो विशेष श्चान स एव रस श्चानन्तसौक्योत्पादन तत्र श्चाकुला व्यापृत विश्वाकाररसाकुल (२६)। अजीवन् — श्चान प्राण्वायुरहितत्वात् श्चजीवन (६)। उत्तञ्च —

कास विकास सासदा भवरि जस्यु विसाह । तुष्टह मोहु तहिस् तहि मसु सत्थवसाह जाह<sup>1</sup> ॥

अमृत —न मृत अमृत जीवन्मुक्तत्वात् (११)। अजाम्रक् —न जागतीति अजाम्रत् वोगनिहास्थितत्वात् (१२)। असुत — आत्मस्वरूपे सावधानत्वात् न मोहनिहां प्राप्तः (११)। शून्यता-मय —शून्यतया मनोश्चनकायव्यापारविहतत्वात् शून्यतामय (१४)। उक्तञ्च—

> मवावयवाकायसुण्यो गावसुण्यो मसुद्रसन्भावे । ससहावे जो सुण्यो हवह सो गववाकुसुमविहो ॥ प्रेथामयोगी चतुरग्रीतिसच्चगुसोऽगुसाः । निःपीतानम्सपर्यायोऽविद्यासंस्कारनाग्रकः ॥१३०॥

भ्रेयान् - श्रतिशयेन प्रियः प्रयान् (३५)। अयोगी - न विचन्ते योगा मनोवाकायन्यापारा यस्मेति अयोगी (३६)। अतुरमीतिस्वसृत्य - चतुरशीतिसवा गुणा यस्मेति चतुरशीतिसवागुण ।

के ते चतुरशीतिलच्युका ! हिसावृतस्तेयाब्रहापरिप्रह्यर्जनानि पश्च । क्रोक्यानमायाकोमवर्जनमिति वर्ष । क्रुपुन्ताभयन्त्यविवर्जनमिति त्रयोदश्च । मनोवाकायवृष्टत्ववर्जनमिति षोडश । मिध्यात्वप्रमायिवृप्यत्वा शानवर्जनमिति विशासि । इत्तियनिष्रहर्यत्येकविशासि । अतिक्रमव्यतिक्रमातिचारानाचारवर्जनचनुमिन् गुणिताश्चतुरशीति ८४ । दशशुद्धि दशकायसयमैगु णिताब्रहुरशीतिशतानि ८४ । ते आक्रिमतादिमिर्व शामिगु णिताब्रहुरशीतिवहस्वाणि ८४ । ते च दश्चमैगु णिता चतुरशीतिलस्वाणि ८४० ००० । के त दश्च कायस्यमा । एकेन्द्रियादिगचेन्द्रियपर्यन्तजीवरस्वणमिति पञ्च । निजपञ्चन्द्रियविषयवर्जनं चेति पञ्च , इति दश्च कायस्यमा ।

#### आक पिथ ब्राग्रुमाशिय ज दिह बायर च सुहुमं च । कुम्स सङ्ग्रिजय बहुजयामध्यत्त तस्सेयी ॥

इ याकम्पितादयो दश । धर्मालु दश प्रसिद्धा सन्ति (३७)। अगुरा -न विधन्ते गुरा गगादयो यस्य सोऽगुण (३८) । नि पीतानन्तपर्याय —नि पीता अविनिद्धता केवलज्ञानमध्ये प्रविशिता ग्रनन्ता पर्याया सर्वद्गाथाणा येन स नि पीतानन्तपर्याय (३६)। अधियासस्कारनाशक —ग्रविधा श्रभान तस्या सरकार श्राससारमन्यासोऽनुभवन तस्य नाशक म्लादु मलक निमृतकाषकशक । श्रथवा श्रविद्या श्रशःन सरकारैरष्टचन्वारिंशता नाशयतीति श्रविद्यासकारनाशक । श्रथ के तं श्रष्टचत्वारिंशत् सरकारा इति चंदुच्यते – १ सद्दर्शनसंस्कार २ सम्य शानस्तकार ३ स चारित्रसंस्कार ४ सत्तप सरकार ५ वीयचतुष्कसरकार ६ श्रष्टमातृप्रवेशसस्कार ७ श्रष्टशुद्धिसस्कार 🗷 परीषद्दजयसरकार ६ त्रियोगा सयमच्यातशीलनस्कार १ त्रिकरणासयमार्गतस्कार ११ दशासयमोपरम<del>संस्का</del>र १३ सज्ञानिम्बह्मरकार १४ दश्यमधृतिसंस्कार १५ ऋष्टादशशीलसङ्खसस्कार शीतिलच्युग्मरकार १७ विशिष्टधमध्यानसरकार १८ श्राप्रसारकार १६ श्राप्रमत्तसंयमसरकार २ दृदश्रुततजोऽकप्रकरणभ्रण्यारोहणसरकार ५१ अन्तर्गुणशुद्धिसरकार २२ अप्रवृत्तिकृतिसरकार २३ प्रथक्त्विवतकवी चारध्यानसंरकार २४ श्रपूर्वकरगासन्कार , २५ श्रानद्वत्तिकरगासन्कार कप्रायाकद्विकरणसरकार ५७ सूच्मकपायिकिन्करणसम्बार २ बादरकपायिकिनितापनसस्कार २६ सूच्म कपार्याका निल नसंस्कार ३ सूच्नकणयचरणसंस्कार ३१ प्रज्ञीणमोह वसस्कार ३२ यथाख्यात चारित्रस कार ३३ एक विविक्तांविचारव्यानसरकार ३४ घातिघातनसंस्कार ३५ केवलशानदशनोद्गम सं कार ३६ तीर्थप्रवतनसस्कार ३७ सूद्दमित्रयाध्यानसंस्कार ३८ शौलेशीकरवासस्कार ३६ परसस्वर वर्तिसरकार ४ योगिकिन्निकरगासरकार ४१ योगिकिन्निलेंपनसस्कार ४५ समुख्यिक्रक्रिक्रिक्रक्रिक्रयसस्कार ४३ परमा जिराश्रयणमस्कार ४४ सर्वकर्मन्त्यसरकार ४५ अनादिभवपर्ययविनाशसरकार, ४६ अनन्त सिद्धत्यादिगतिसः कार ४७ श्रदहसहजज्ञानोपयोगश्वर्यसस्भार ४८ श्रदेहसहोत्थाच्चयोपयोगश्वर्य संस्कार (४)।

## वृद्धो निवसनीयोऽणुरगीयाननणुप्रिय । प्रष्ठ स्थेयान् स्थिरो निष्ठ भ्रेष्टो ज्येष्ठ स्नुनिष्ठित ॥१३१॥

वृद्ध — वश्र ते स्म वृद्ध । केवलकानेन लोकालोक व्याप्रोति स्मेति वृद्ध । समुद्धातापेद्धया लोक प्रमाणो वा वृद्ध (४१) । निर्वचनीय — निर्वक्त, निरुक्तिमानेतु शक्य निर्वचनीय । श्रयवा निर्गत वचनीयमपकीर्तिर्यस्य यस्माद्धा निर्वचनीय (४२) । अया रण वर्ण भण भण भण क्या क्वा कर ध्वन शब्दे । श्रयाति शब्द करोति श्रयाः । पदि स्रसि वसि-इनि-सिन-सिन-सिन-इपि इ दि-इति विध वद्याचिष्ट्यस्य उपत्यय , श्रयाति जातम् । कोऽर्थ १ श्रया श्रविभागी श्रतिस्दम पुद्रलपरमासुरसुरस्थते । स्र श्रासुरिति जातम् । कोऽर्थ १ श्रया श्रविभागी श्रतिस्दम पुद्रलपरमासुरसुरस्थते । स्र श्रासुरितिक्रम-त्वाद् दिखण्डो न भवति श्रत्यलप वात् । सक्तश्र—

१ मूला १ ६ ।

#### परमानी पूरं नावरं समसी व पूरं सहयः। इति मुक्त् किमहरक्ष्मिमी दीनाभिमानिमी ॥

इति वचनालुद्रजपरमासुरतिस्वमो भवति । च उपमानम्लो नो भगवान्, नद्गुष्टदशत्वात् योगि नामन्यगम्बोऽग्रुरच्यते (४३)। असीयनम् अयोरन्यतिस्वनत्यादतिशयेनं स्रग्रुः स्दम अयीयात् । अक्रुडेडचें गुवादिक्षेत्रस्ती वा इति सूत्रेण ईयन्स् प्रत्यवस्तदितम् । पुद्रलप्रमाणुस्तावस्तुक्मी वर्तते, सोप्रप अवधि-मनः पर्ययक्तानवतां अभ्योऽस्ति । पर भगवान् तेषा योगिनामप्यगम्यस्तेन स असीयानुस्यते (४४)। असणुप्रिय'- न ग्रागुव न ग्राल्या' श्रानगावी महान्त , इन्द्र घरगोन्द्र नरेन्द्र मुनीन्द्र चन्द्रादय । देशां प्रिय , अतीवामीष्ट अनगुप्रियः, चरवासेवकत्रिजगत्सतीनामाराध्य इत्यर्थ । अथना न अवावः पुद्रलपरमा खव प्रिया यस्येति अनुगुप्रिय । मगवत समयं समय प्रति अनन्यसामान्याः पुत्रलपरमायाय समाग च्छन्ति स्वामिन शरीर सन्धिष्यन्ति । तै किल भगवत शरीर तिष्ठति । ते परमाखवो नोन्नाहार उच्यते । योगनिरोधे सति न श्रणुव प्रिया यस्येति अनुसुप्रिय (४५)। ब्रेष्ट -- अतिरायेन इन्द्र-धरणेन्द्र-नरेन्द्र मुनीन्द्र चन्द्रादीनां प्रिय प्रेष्ठ । गुवादिष्ठेवन्द्रौ वा इष्टप्रत्यव । इष्टप्रत्यये सति प्रियशब्दस्य प्रचादेश । तद्वदिष्ठेमेयस्यु बहुक्रमिति वचनात् । प्रियस्थिरस्किरोस्गुरुबहुक्त्प्रदीर्धेहस्बहुद्धहुन्दारकावां प्रस्यस्कुवरतर वंदनपद्माधद्वसवर्षवृन्दा । प्रियश दस्य प्रक्रादेश । ऋस्मिद्ध सूत्रे तृप्रशन्द तृप्यन्ति पितरोऽनेनेति तुप्र , पुरोडाश यश्रोपानमित्यर्थ । स्फावि तिव विव शकि विपि श्ववि-सिह-सिव-सिव-विद-तुंदाविन्सी रक् । इत्य भिकारेषु सूधान गृधिश्चिति बृति ब्रिदि मुदि स्पि इपि इपि चुमिम्बल इति स्त्रेग रक् प्रत्यय (४६)। स्थेयान् - श्रतिशयेन स्थिर स्थेयान् । गुचादिष्ठेयन्सौ वा इति सूत्रेगा ईयन्सप्रत्ययः । तद्वविष्ठेमेषःसु बहुल मित्यनेन सूत्रेण रिथरशब्दस्य स्य श्रादेश । प्रियस्थिरस्किरोस्तुद्वदुस्तृपदीर्वहस्ववृद्धवृन्दारकार्या प्रस्थरकुवरगरवहत्रपद्माधह सवषवृन्दा इति वचनात् रिथरशब्दस्य स्यन्त्रादेश भवर्षा इवर्षे ए स्येयञ् जातम् । प्रथमैकवचन सि । सान्तमहतोर्नोपधाया दीर्धं व्यक्तनाच रिलीप , संयोगान्तस्य स्रोपः स्थेयान् (४७)। स्थिर —योगनिगेषे सति उन्हासनेन पद्मासनेन वा तिष्ठति निश्वलो भवतीति स्थिरः। तिमि रुधि-मदि मंदि चदि वधि रुचि-सुधिम्य किर इत्यधिकारे अजिराद्य अजिर शिक्षिर शिविर स्विर-सुदिशः इत्यनेन सूत्रेश किरप्रत्ययान्तो निपात (४८)। निष्ठ - न्यतिशयेन तिष्ठतीति निष्ठ । आत्रज्ञोपसर्गे ग्राङ् प्रत्यय (४६)। श्रेष्ठ – ग्रतिशयेन प्रशस्य अष्ठ । गुगादिच्ठेयन्सी वा । प्रशस्यस्य अ (५ )। ज्येष्ठ —श्रतिशयेन वृद्ध प्रशस्यो व ज्येष्ठ । गुबाविष्ठेबन्सी वा । वृद्धस्य च ज्य । चकारात् प्रशस्यस्य च ज्य (५१)। सुनिष्ठित - सुष्टु शोभन यथा भवति न्यतिश्येन स्थितः सुनिष्ठित । श्रांत स्वति मास्थान्त्यगुर्वे इत्वम् । श्रथवा शोमना निष्ठा योगनिरोध सजातोऽत्येति सुनिष्ठित । तास्कितादिवृशीनात् संजातेऽथे इतच् प्रत्यय (५२)।

> भूताथग्रूरो भूतार्थद्दुर परमनिर्पुणः । व्यवहारसुषुप्तोऽतिजागककोऽतिस्वस्थित ॥ १३२ ॥

भूतार्थश्रर — श्लायेन परमार्थेन सत्यायेन श्रूरो भूतार्थश्रर पापकर्मनेनाविश्वंसनसम्येत्वात् । उक्तम

यो त च पाति विकारं युपतिजनस्टाद्यायविद्योशि । स लोव सूरसूरी रखसूरी को सवेष्कृर ॥ 'भी न च पाति विकारं कर्मसमितिषद्मवास्त्रिक्योशि । स लोव सूरसूरी रखसूरी मी सवेष्कृर ॥

१ व वसिशुमि०। २ व मताबत क्लोको वास्ति।

श्रायतः भूतानां प्राधिनाम् श्राये प्रयोजने स्वर्ग मोक्साधने गर्र सुमरः भूतायेग्ररः । श्रायता भूतः प्राप्त श्रायं श्रातमपदायों येन स भूतार्थः । स चासी ग्र्यः कर्मक्ष्यसमयः भृतायेग्ररः । श्रायता भूतायो युक्तार्थस्तव ग्र्रः । स्वर्णः । भूतायग्ररं (५३) । भूतार्थादृर —भूतार्थं सत्यायों दूर केषलसान विना सगम्यत्यात् विप्रकृष्ट । श्रायता भूता श्रातीता येऽर्था प्रश्नेत्रियविषया पुक्तमुक्ता , तेन्यो दूरो विश्वकृष्ट स्वर्णेनित्रयविषयासामनिकट इत्यर्थ । श्रायता भूताना प्राधिनामर्थं स्वर्गं मोक्तादिसाधनम् स दूरमित्रययेन सस्मात् स भूतार्थवृर । श्रायता भूता पिशाचप्राया सम्वय्यनीता ये सम्बोधिता श्रापं न सम्बुध्यन्ते तेषा मर्थात् प्रयोजनात् दूरो दवीयस्तर भूतार्थदूर भव्यानामयसाधने समर्थं इत्यर्थं । तथा चोक्तम् श्राप्त मीमासायग्रम्—

#### इतीयमासमीमांसा विहिता हितमिच्छ्ताम् । सम्यग्मिथ्योपदेशार्थविशेषप्रतिपत्तये ।

तत्र विहितयमासमीमासा सर्वज्ञविशेषपरीक्षाहितमिच्छता नि श्रयसकामिना मुख्यतो नि श्रेयसस्यैव हितत्यात् तत्कारखात्वेन रत्नत्रयस्यापि हितत्वघटनात् तदिच्छतामेव न पुनस्तदिनिच्छतामभव्याना तदनुपयो गात्। तत्वेतरपरीच्या प्रति भव्यानामेव नियताधिकृति तथा मोक्षकारखानुष्ठानान्मोक्षप्राप्त्युपपो (५४)। परमिनगुण — निर्गता गुणा रागद्वषमोहाक्योऽशुद्धगुणा यस्मादिति निगु ण । परम उत्कृष्टो निगु ण परमिनगु ण । इत्यनेन ज्ञान परमिनगु ण । इत्यनेन ज्ञान सुखदु खेच्छाद्वषप्रयत्नभर्माधर्मस्काराणा नवसस्यावसराणामा मगुणानामत्यन्तोन्मुक्तिर्पति वदन्तो वैशे विका काणाद्वापरनामान प्रत्युक्ता भवन्तीति। उक्तञ्च—

## बोधो वा यदि वाऽऽनन्दो नास्ति गुक्तौ भवोज्ञव । सिद्धसाध्यं तदाऽस्माक न काचित्कतिरीक्ष्यते ॥

श्रथवा परा उत्कृष्टा मा लक्मीमीं ज्ञलच्योपलि ज्ञता कमच्योद्भृता यस्येति परम , पुषम्मित पुंस्कादन्त प्रस्पादिषु किया तुल्याधिकरये इति वचनात्पराश दस्य पु बद्भाव । निश्चिता परमायभूता परमिवज्ञानैर्गय्थरदेवादिमिनिर्धारिता गुणा श्रनन्ता केवलज्ञानादयो यस्येति निगु ए । परमञ्चासौ निगु ए परमिनगु ए (५५)। व्यवहारसुषुप्त —व्यवहारे विहारकर्मणि धर्मोपदेशादिके च सुष्टु श्रातिशयेन सुप्ते निश्चितः श्रव्यापृत व्यवहारसुषुप्त (५६)। अतिज्ञागरूक —ज्ञागतींत्येवंशील ज्ञागरूक श्रात्मत्वरूपे सदा सावधान । श्रातिशयेन जागरूक श्रातिजागरूक । जागरूक इति वचनात् जागरूका (५७)। अतिसुदिश्यत —श्रातिशयेन सुरिथत सुखीमृत श्रातिसुरिथत (५८)।

## उदितोदितमाद्वा म्यो निरुपाधिरकृत्रिम । अमेयमहिमात्यन्तशुद्ध सिज्जिस्वयंघर ॥(३३॥

उदितोदितमाहातम्य — उदितादप्युदित परमप्रकर्षमागत माहात्म्य प्रभावो यस्य स उदितोदित माहात्म्य (५६) । निरुपाधिः — निर्गत उपाधिर्धर्माचिन्ता धर्मोपदेशिवहारकर्मादिको यस्येति निरुपाधि । अथवा निर्गत उप समीपात् आधि मानसी पीडा यस्येति निरुपाधि ज मजरामरण्ड्याधित्रयरितस्यात् निश्चित उपाधिरा मधर्मस्यात्मस्वरूपस्य चिन्ता परमशुक्कष्यान यस्येति निरुपाधिः (६) । अकित्रम — अकरणेन अविधानेन धर्मोपदेशादेरकृत्रिम । इवनुवंधात्त्रिमक् तेन निर्वते इति स्वया त्रिमप्रस्य । ककारो गुणार्थ । उवहित प्रक्वंसिनी अनुवन्धा हति परिसाधणात् ककारम्य (६१) । अमेयमहिमा — महतो भावो महिमा । पृथिक्यादिम्य इमन् । वा श्रमेयोऽमर्यादीभूतो लोकालोक-व्यापी महिमा केवलकानव्यातिर्यस्यसावमेयमहिमा (६२) । अस्यन्तसुद्ध — अत्यन्तमतिर्यस्य सुद्धः

कर्ममंत्रकाकपहितः कात्वन्तशुद्धः , रागद्वे घमोशदिरहितो या द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्मरहितो या, सन्निकटतर विद्यपर्यायत्वात् क्रत्वन्तशुद्धः (६३) । व्यिद्धिस्वर्षयरः — विद्वेगत्मोपलक्षेः कत्यायाः स्वयंवरः परिवीता विद्वित्वयंवरः (६४) ।

## सिव्चानुजः सिद्धपुरीपान्य सिद्धगणातिथि । सिद्धसगोन्मुक सिद्धाक्तिम्य सिद्धोपगृहक ॥१३४॥

सिद्धानुष —सिद्धाना मुक्तात्मना अनुजो लचुम्राता पश्चाण्वातत्वात् सिद्धानुष (६५)। सिद्ध पुरीपान्थ —सिद्धानां मुक्तात्मना पुरी नगरी मुक्तिः ईषत्माग्मारसत्तं पसनम्, तस्या पान्थ परिष सिद्धपुरीपान्थ (६६)। सिद्धगणातिथि —सिद्धानां मुक्तजीचानां गण समूदः अनन्तरिद्धसमुद्धायः सिद्धगणा, तस्य अतिथि प्राचूर्णक सिद्धगणातिथि (६७)। सिद्धसंगोन्मुख —सिद्धाना मविष्यु ताना सगो मेलस्तं प्रति उन्मुखो बद्धोत्कण्ठ सिद्धसगोन्मुख (६८)। सिद्धातिष्य —सिद्धे कर्मविष्युते सत्पुक्षे महापुक्षेरालिगितु योग्य आरलेपोचित सिद्धातिग्यः (६६)। सिद्धोपगृद्धक —सिद्धानां मुक्तिवल्लमानां उपगृद्धक आलिंगनदायक अंकपालीविधायक सिद्धोपगृद्धक (७)।

## पुष्टोऽष्टादशसद्दश्वरीलाश्व पुण्यशंवल । वृत्ताप्रयुग्य परमशुक्कलेश्योऽपवारकृत्॥ (२५॥

पुष्ट — पुष्णाति स्म पुष्ट पूर्वसिद्धसमानशानदर्शनसुखवीर्याद्यनन्तगुर्गीः सबल (७१)। उक्तञ्च-

वयोरेव सम वित्तं ययोरव समं कुलस् । तयोमेंकी विवाहश्च न तु पुष्ट-विपुष्टयो ॥

अष्टादशसहस्रशीलाश्व — ऋश्नुवते च्रणेन ऋभीष्टस्थान प्राप्नुवन्ति जातिशुद्धत्वात् स्वस्वामिन मिमतत्स्थानं नयन्तीति ऋश्वा । ऋषिपिषका दश ऋष्टादश । ऋष्टादश च तानि सहसािश्व ऋष्टादश हक्सािश् । ऋष्टादशसहस्राशि च तानि शिलािन ऋष्टादशसहस्रशिलािन ता येव ऋश्वा वाजिनो यस्य सेऽष्टा दशसहस्रशीलाश्व । कािन तािन ऋष्टादशसहस्राशि शीलानाति चेदन्द्यते—

शील व्रतपरिरचग्रमुपैतु शुभयोगद्वश्विमवरहितम् । संज्ञाचिरतिरोधौ क्ष्मादियसमलास्य चमादीश्व ॥ गुक्षा सयमबीकत्पा शुद्धय कायसयमा । सेस्या हिंसाकम्पितातिकमाधवक्षयज्ञनाः १ ॥

शुभयोगद्दत्ति उपैतु, शुभमनोवचनकाययोगानामोतु इतरहति उपैतु अशुभमनोवचनकायान् श्रीन् शुभमनता इन्तु इति शीणि अशुभमनोवचनकायान् शुभवचत्ता इन्तु इति वट् अशुभमनोवचनकायान् शुभकायेन इन्तु, इति नव । एते नव । आहारभयमैथुनपरिप्रइलंजापरिहार अतुर्मिगु शिता वट्त्रिंशद्भवन्ति । ते वट्त्रिंशदिन्दिवचयपंचकेनाहताः अशील्यमं शत भवन्ति । चमादिवममलात्यय प्रिध्यसेकोवायुवनस्पतिद्वी निद्यशीन्द्रियच्छिपचेन्द्रियचंकिपचेन्द्रियदशाना विराधनापरिहारदशकेनाहता अश्वादशशकानिः मवन्ति । ते दश्धमैंयहता अष्टादशस्त्राची वायन्ते १८०० । अथवा अपरेश प्रकारेश शीला उच्यन्ते—अशील्यमदिशताधिकस्वदशस्त्रकार्थ्यस्त्रभन्ति । विरात्यमस्पत्रस्त्राच्यक्तिम् ७२ । तथाहि—देवी मानुषी तिरक्षीपरिहाराख्ययः । कृतकारितानुमतपरिहारिक्षिभिगु श्रिता नव भवन्ति । मनोवचन कायपरिहारिक्रिभिग्रहता वसर्विश्वतिर्मवन्ति । सर्शरस्त्राध्यस्त्रकृष्ण्यं चिषवयरिहारपचकेनाहताः पंचिन्

१ अजगारभागी अ ४, १७२ १७३।

> वर्णांगमो वयविषययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाहौ । धातोस्तवर्णांतिद्ययन योगस्ततुष्यते पञ्चविध निस्कम् ॥ वर्णांगमो गवेन्द्रादौ सिष्ठे वर्णविषयय । बोडरादौ विकारस्तु वर्णनाहा पृषोदरे॥

परमशुक्का लश्या यस्य च परमशुक्कलेश्य (७५)। उक्तञ्च निमिचनद्रोग मुनिना गोम्मडसारप्र थे लेश्याना षोडशाधिकारप्रस्तावे शुक्कलेश्यस्य लच्चग्य---

> य कुराइ पक्सवाय ग्रां वि व शिवास समो य सन्वेसि । यात्र्य य राथ दोसं खेहो वि व सुक्कतेस्सस्स<sup>9</sup> ॥

अपचारकृत्—अपचरणमपचारं मारण्म् कर्मशत्रूणामेवापचारं धातिकर्मणा विध्यसनीम त्यर्थ । अपचार धातिकर्मणा वृत्यवान अत्वान मगवानित्यथ । यथा कश्चिद्विजिगीषु शत्रूणां मन्त्रविष प्रयोगादिभि शत्रूणामपचार मारणं करोति तथा मगवानि कर्मणा मारण् ध्यानम त्रविषप्रयोगेण कृतवानि त्यर्थ । इत्यनेनास्मिक तकुच्छते भगवतो विजिगीषुस्यरूपनिरूपकानि नामानि स्वयमेवार्थापयितव्यानि । अथवा अपचार मारणं कृत्ति उच्छदयतीति अपचारकृत् । येऽच्रास्तेच्छा अक्ष्ये अञ्चलकामक्षयेव अववार सारणं कृत्ति उच्छदयतीति अपचारकृत् । येऽच्रास्तेच्छा अक्ष्ये अञ्चलकामक्षयेव अववार सारणं वृत्यते तपसे युत्रं तमसे तस्कर नारकाय वीरहण पाप्मने व्यविचारक्षया अयोग्, कामाय प्रयाद् , अतिकृष्टाय मागधं गीताय स्वमादित्याय चित्र गभियोमित्यादीनि हिंसाशास्त्रवचनानि पोषयन्ति तेषा मतमुच्छदितवान् मगवान् परमकारियक्षवादिति ज्ञातव्यम् (७६)।

श्रेपिष्ठोऽन्त्यचाणुसमा पचलव्यचरस्थित । द्राससतिमकत्थासी त्रयोदशकतिमणुत् ॥ १३६॥

सेपिष्ठः—जितरायेन चिप्तः शीवतर चेपिष्ठ । स्यूलवृत्युविषिधश्चराणामन्तस्यावेसीयो गुणाल इत्यनेन इष्टप्रत्यये रकारलोप इकार एकारक्ष चेपिष्ठ अतिरायेन शीव एकेन चर्येन वैलोक्यशिखरवार्मि त्वात् (७७)। अन्त्यक्षणस्त्वा अन्त्यच्यास्य सला अन्त्यच्यास्य वंसारस्य पश्चिम समयः, तेन सह वामुको निवामित्यर्थः । उक्तज्ञ—

> खर्ता सप्तपदं मैंभ्य सत्सर्ता च पदत्रबस् । सत्सतामधि वे सन्तस्तेषां मैत्र्यं पदे पदे ॥

श्रमना श्रान्यव्यास्य पञ्चमकल्याग्यंत्र ताला मित्रं श्रान्यव्याग्याः । श्रमना श्रान्यव्याग्यः इति प्राटे श्रान्यवृत्ताः संता मित्रं सत्यति श्रान्यव्याग्यस्य । समामान्यगतानां वा राजावीनामकन्त्रता इत्यमिकारै स्वापं श्राह्य संवित्र इत्यनेन श्रात्मत्ययः (७८) । पञ्चश्रान्यश्चरिक्यतिः—पञ्च च तानि लम्बद्धरिष् पञ्चलम्बद्धारिष्, श्रा इ उ श्रा त्रं इत्येषंक्तपाणि, क च ट त प इति क्ष्पाणि ना, क स ग घ क इत्यादि स्थाणि या । यावत्काल पञ्चलम्बद्धराण्युवार्यन्ते तावत्कालपर्यन्तं चतुदशे गुणस्थाने श्रयोगिकेषल्यपरनाम्बि रिपार्त्यकेति पञ्चलम्बद्धरियति । स पञ्चलम्बद्धरीव्यारमात्रोऽपि कालपर्यायोऽन्तमृहूर्तं उच्यते । उक्तव्या

> आवित असंस्थामया संसेज्जावित होइ उस्सासी । सचुस्सासी थोवो सच्चरथोको खवो भिष्को ॥ अह्न्तीसस्थाया नालो दो नावित्या सुहुनं तु । समज्यां तं भिन्न कंतसुहुन्त समोवविद् १॥

एकावलि-उपरि एक समयो वर्षते स जघन्योऽन्तर्मुहुर्च उच्यते । एव हि त्रि चतुरादिसमया वर्षन्ते यावत् तावत् घटिकाद्रयमध्ये समयद्वयं हीनं तावदन्तर्मृहून्त उच्यते । एकेन समयेनोनं नालीद्वय मिलसुहुर्न कथ्यते । एकस्यापि अज्ञरस्य ( उचारखे ) असख्येया समया मवन्ति ( ७६ ) । द्वासप्ततिप्रकत्यासी-पद्मानामक्राणा मध्ये श्रन्त्याच्रस्य येऽसख्याता समया मत्रन्ति तेषां समयाना मध्ये ही ही समयी. तयो इयो समययोर्मध्ये य पूर्व समय स समयो दिचरम समय कथ्यते, उपान्यसमय चामिधीयते । तरिम्बू पान्त्यसमये दिसतिप्रकृतीर्मगवान् जिपति । दिसतिप्रकृतीरस्यति जिपते इत्येवशीलो द्वासप्ततिप्रकृत्यासी । कारता द्वासप्ततिप्रकृतयो या भगवानुपान्त्यसमये चतुर्दशे गुरास्थाने किपयतीति चेतुन्यते — द्वौ ग भी सुर्यभ दुरभी २। मधुराम्लकद्वतिककषाया पञ्चरसा ७। श्वेतपीतहरिताक्ष्यकृष्णपञ्चवर्णा १२। औदारिकवैकियिका हारकतैलयकार्मण्यारीराणि पञ्च १७। श्रीदारिकवेकियिकाहारकतैलयकामण्यारीरक्ष्मनानि पञ्च ५२। श्रीदारिक वैक्रियिकाहारकतैजसकार्मग्रारीरसघाता पञ्च २७ । वज्रवृषमनाराच वज्रनाराच नाराच ऋर्षनाराच कीलिकार Stiमातासपारिका पर् सहनानि ३३ । समचतुरस्र यम्रोभपरिमङ्ल वाल्मीक<sup>र</sup> कुञ्जक वामन हंडकसस्यानानि षट् ३६ । देवगति ४० देवगत्यानुपुत्य ४१ प्रशस्तविद्यायोगति ४२ अप्रशस्तविद्यायोगति ४३ परघातक ४४ अगुरुलघु ४५ उच्छ्वासं ४६ उपघात ४७ अयश ४८ अनादेय ४६ ग्रामं ५ अग्राम ५२ सुरुवर ५२ द्र स्वरं ५३ स्थिर ५४ श्रस्थिरं ५५ रिनम्बदत्तकश्चकोमलागुरुलधुशीतोष्णस्पर्शाष्टकं ६३ निमाण ६४ श्लौदा रिकवैकियिकाहारकागोपागत्रय ६७ अपर्यातं ६८ दुर्भगं ६६ प्रत्येक ७० नीचैगोत्रं ७१ द्वयोर्षेद्ययोर्पथ्ये एकं वेशं ७२ इति द्वासप्ततिप्रकृत्यासी (८)। त्रयोदशकांसप्रणुत्-त्रयोदशकलीन् त्रयोदशकर्मप्रकृती नुदति चिपते त्रयोदशकालप्रसुत् । के ते त्रयोदश कलय इत्याह-स्रादेय १ मनुष्यगतिः २ मनुष्यगत्यानुपूर्व्य १ पन्नोन्द्रयजाति ४ यश ५ पर्याप्त ६ त्रस ७ बादर ८ सुमग ६ मनुष्यायु १ उच्चैगीत्र ११ द्वयोर्वेस योर्मेच्ये एकं वेशं १२ तीर्थकरल च १३ इति त्रयोदशकतिप्रग्रुत् ( ८१ )।

> सम्बद्धेऽयाजकोऽयज्योऽयाज्योऽनक्किपरिग्रहः । सनक्किहोन्रो परमनिःस्युहोऽत्यन्तनिर्वयः ॥ १३०॥

अमेद:---न निर्दाते वेदः श्लीपुशपुसकत्व यस्येति अमेद , लिंगत्रयरहित इत्यर्थः । कि श्लीत्व कि वा पुसर्व किं च नुपुशकत्वमिति चेदुच्यते---

> भौषितार्ववशिक्तसुन्यत्वज्ञीवतास्तका । पुंत्कानेन समं सम् विकासि स्वयूचने ॥ धारवं सेदने स्वयूच्यं शीव्हीवंदसमुद्धस्या । वीकासेन सर्व सम् विकासि व्यक्ति ॥

१ मी बीमक्रींच ५७३, ५७४। २ व स्वाति।

#### याति सी पुंसकिगानि पूर्वासीति नतुर्वेश । उन्हानि तानि सिमासि यण्डमामनिवेदने ॥

श्रवधा श्रवेद न विद्यन्ते श्रुग्वेदयकुर्वेदसामवेदाथर्वयानामान कालासुरादिविदिता हिंठाशास्त्राच्या वेदा यस्त्रेति श्रवेद । तर्दि सर्वत्र कथ यदि पापशास्त्राणि न जानातीति नेज जानात्येन, परं हेयतयाऽवैति । नत्रा निर्दिष्टस्यानित्यत्यादवेद उच्यते । श्रथवा श्रव समन्तात् इ स्वर्गापवर्गलक्ष्योपलक्षिता लक्षीं ददातीति श्रवेद , श्रम्युदय नि श्रेयससपत्तिप्रदायक इत्यथ । श्रथवा श्रव्य शिवस्य ईशानस्य केशवस्य च वायुदेवस्य श्रद्धात्राक्षन्तस्य मानोश्च वस्य वस्यास्य इदं पापं श्रति खड्यति श्रवेदः । ध्यायमान स्त्यमान पूज्यमान श्र्वेतिषा देवाना तदपत्याना उपलक्ष्यात्सवषा पापविष्यसक इत्यर्थ । तथा चोक्त विश्वप्रकाशशास्त्र —

#### श्र शिवे केरावे वायौ ब्रह्मचन्द्राप्तिभानुषु ।

वो वक्षो । ई कुत्सायां पापे च । श्रवेद इति गत सिद्धमित्यर्थ (८२) । अयाजक --न याजयित न निजा पूजा कारयित अतिनि स्पृहत्वात् अयाजक । ति पूत्र कि सस्प्रह इदानीमेव नि'स्पृह संजातः १ इति चेक पूचमपि नि स्पृष्ट् इदानीमपि भगवान्ति स्पृष्ट् एष । पर पूच समक्षारणस्थितः इन्द्रादिश्वतामर्चना लोचनाभ्या श्वभावेन विलोकते तदा भव्यानामानन्द उत्पद्यते स्वास्यस्मत्कृतां पूजा स्वीकरोतीति याजकवत्पतिमासते । इदानीं तु योगनिरोधकत्वात् सात्तादयाजक इव भव्यात्मना पूज्यमानोऽपि चेतिं प्रतिभारते तेन भगवानयाजक उच्यते । श्रथमा श्रयते श्रय श्रव्यवादिभ्यश्चेति श्रचा सिद्धत्यात् । इसीर इदिति वचनात् श्रय इति गतिरूच्यते । सा तु तीर्थप्रयतनकाले भवति सूद्धमित्रयत्वादिप इदानी तु व्यपरतिकेयो भगवान् बोमवीति स्म । तनायमर्थ — श्रयस्य गमनस्य तीर्थप्रवतनपर्यटनस्य विद्वारस्यामावात् अयाजक परिहारक अयाजक । अयजमानी था ( ८३ )। अयज्य - यण्टु शक्यो यज्यः श्रयज्य । शकि-साह पवर्गान्ताच यप्रत्यय । शकि प्रह्मात् शक्यार्थो प्राह्म स्थामिनाऽलच्यस्यरूपत्यात् केनापि यष्टुन शक्यते तेन श्रयज्य इत्यु यते (८४)। अयाज्य – इज्यते या य न यष्टु शक्यते श्रया य । ऋतया व्यक्रनान्ताद् व्यय् । शक्याथ निना यो न भवति । कि सामान्येन व्ययोव भवति श्रया योऽपि श्रलच्रत्वरूप वात् (८५)। अनिश्चिपरिष्रह् - कर्मसिभा भस्मीकरग्रन श्रम गीईपत्याह वनीयदिच्यामिनामत्रयवैश्वानरस्य न परिप्रद्द स्वीकारो यस्यासौ अनिप्रपरिप्रद्द । अध्यवा अभिश्व परि महश्च पत्नी श्वमिपरिमही न श्रमिपरिमही यस्य सोऽनीमपरिमह । मान्यपींगा तु श्रम भीयाश्च परिमहो भवति भगवास्तु ध्यानामिनिर्दंग्धकर्मे धनत्वात् स्ननमिपरिग्रह् (८६) । उक्तञ्च-

#### प्रसब्यानपविपावकपुष्टानुत्यानमस्ययमददरिदितस्त्रस्मरविजय ।

अनिश्चित्री नी—श्चित्रहोत्री यशिवरोष । श्चिमहोत्री विद्यते यस्य सोऽम्रिहोत्री ब्राह्मखिवरोष । न श्चिमहोत्री श्चनिमहोत्री श्चिमित्रहोत्री श्चनिमहोत्री श्चिमहोत्री श्चिमहोत्रहोत्री श्चिमहोत्री श्चिमहोत्यी श्चिमहोत्री श्चिमहोत्यी श्चिमहोत्री श्चिमहोत्री श्चिमहोत्री श्चिमहोत्री श्चिमहोत्री श्चिमहोत्री श्चिमहोत्री श्चिमहोत्री श्चिमहोत्री श्चिमहोत्यी श्चिमह

सामान्यशासतो नृतं विशेषो श्रवशान् सवेत् । परेश प्रवाधो वा प्रायको दरशवामितः ॥
विशेषेण यश्रनाम्न पु स्वम् । तथा जोक्त तुरासित्रेन कविना—
स्वगविनमानस्वस्तरनस्यक्षक्रभकेशमासतुः ।
अरिगिरिजवादजवाधिवयसुरास्यास्त भुजसुर्जना ॥
शरनसक्ष्योक्षक्रद्रस्तर्पक्रमुक्तो शर्वश्रयः पण्ड ॥

१ सरकत पद्मसम्बद्ध १६७०-१६८ । २ व्या स्वरूपे । ३ व्या स्वास्त्र । ४ व्या स्वासीवाः ।

तया मान्ते नपुंग्के उक्तेऽपि प्रवामानिकास इसमंत्री म विशेषत्वात्पृक्तिंग ध्व (८००)। एवम-निश्चृद्धः—परम उत्तरहो नि स्षृद्द परमनिस्हद्द । अथवा परा उत्तरहा केवलकानायनत्वनुह्यत्वस्वार्षेय विश्वाम मा लक्ष्मीवंस्य स भवति परमः । परमक्षासौ नि स्षृद्दः परमनिःस्पृद्द । नृतु यो भगवान् उत्तरह कष्मीवान् सः नि स्पृद्द कथम् विदद्धमेतत् १ परिद्विषते—परं निक्षयेन अनि स्पृद्द परमिन स्पृद्द मुक्तिः कान्तायां संयोजिता महृद्धस्यरूपत्वात् (८८)। अत्यम्तविष्यं — अत्यन्तं नितरां निर्दयो द्यारिहतः कान्यन्तिर्वयः । ननु भगवत परमकाविषकत्वाक्षिर्वयत्व कथम् इदमपि विवद्धम् १ परिद्वियते—अतिगतौ विनद्धोऽन्तो विनाशो यस्येति अत्यन्त । निश्चिता सगुग्ध-निगु स्प प्राधिवर्गरत्त्वस्यास्य स्था वस्यिति निर्वय । अत्यन्तकासौ निर्दय अत्यन्तिनर्दय । अथवा अतिशयन अन्ते अन्तके यमे निर्दयो निक्षस्य अत्यन्तिर्वय । उक्तक समन्तमक्षेत्रा उत्सर्पिशीकाले भविष्यत्तिर्थकरपरमदेवेन महाकविना—

> धन्तक कन्दको नृयां जन्मज्यस्यस्य सदा । स्वामन्तकान्सकं प्राप्य व्याकृत कामकारत । ॥

ऋथवा श्रत्यन्ता श्रतिशयेन विनाश प्राप्ता निद्या श्रज्ञरम्लेच्छादयो यस्मादिति श्रत्यन्तानिर्दयः । तीर्यकरपरमदेवे सति मिध्यादृष्टीना निस्तेजस्कता भवतीति भाष । तथा चोक्तं तेनैव भगवता समन्तभद्गः स्वाम्याचार्येगा—

> स्वया भीमन् वद्याप्रशिक्षिमनसा जन्मनिगल समूल निभिन्न स्वमसि विदुषा मोचपदवी। स्वयि ज्ञानज्योतिविभवकिरयौभीति भगव सभूवन् सकोता इव द्याचिरवावन्यमतयः र ॥

श्रथवा श्रतिशयन श्रन्ते मोच्चमनकाले निश्चिता दया स्वपरजीवरच्यालच्या यस्येति श्रत्यन्त निर्देथ । तदप्युक्त तनैव देवागमस्तुतिकारिया समन्तभद्वेश-

> भन्त क्रियाधिकरखं तपः फतं सकत्वविश्व स्तुवते । तस्माचार्वाद्वभवं समाधिमरखे प्रवतितम्बस् ॥

श्रतमतिविस्तरेख (८६)।

श्रशिष्योऽशासकोऽवीक्योऽवीक्तकोऽवीक्तितोऽक्यः । श्रगम्योऽगमकोऽरम्योऽरमको श्राननिर्भरः ॥ १२८॥

अशिष्य —न केनापि शिष्यते अशिष्य श्रथवा मोस्नगमनकाले मुनिशिष्यसहस्तादिगग्निवेषि तोऽपि परमनिःस्पृहत्वात् निरीहत्वाच अशिष्य (६)। अशासक —न शास्ति न शिष्यान् धम मूते अशासक , योगनिरोधत्वात् (६१)। अदीष्ट्य —न केनापि दीष्यते अदीस्य स्वयसुद्धत्वात् (६२)। अदीस्य —न केनापि दीष्यते अदीस्य स्वयसुद्धत्वात् (६२)। अदीस्ति —न केनापि वर्तं माहित अदीस्ति त्वयमेव स्वस्य गुक्तात् । (६४)। अस्य —नास्ति स्वयो विनाशो यस्य सोऽस्य । अथवा न अस्ताचा इन्द्रियाचि याति प्रामोति अस्य । आवोऽसुपसर्गाकः (६५)। असम्बः—न गातुं शक्य अगम्यः । सकि-सहि पवर्गान्ताच यप्रत्यय , अविश्वेयस्वरूप इत्यर्थः (६६)। अगम्बः — न कमपि गन्छतीत्वगमक , निजशुद्धात्मस्वरूपे स्थित इत्यर्थः (६७)। अरम्बः — आत्मस्य मनोहर क्ष्यु यस्येति अरम्य (६८)। उक्तकः—

श्रुक्षेत्रसम्मस्ति कस्तु बद्धामक्षीयकपर्व तदेव नः । स मनाव इत् मोहल क्वाचित्रक्ष्यते वद्यदेशीय स्वता ॥

१ स्वयन्भूस्तो ६६ । १ स्वयन्भूस्तो ११७ । १ रस्तक १२१ ।

अरसकः—आतास्वरूपान्तरेखा स क्वापि रमति अरमकः ( ६६ )। श्वामविसेरः—कानेन केव सकानेन निर्मरः परिपूर्वो साननिर्मरः, साकण्डममृतभतसुवर्धभरवदित्वर्षे ( १०० )।

#### इत्यम्बकुण्ड्वस् ।

#### महायोगीश्वरो द्रव्यसिखोऽदेहोऽपुनर्भवः । हानैकविज्ञीयघन सिखो सोकाप्रमासुकः ॥ १३६॥

महायोगिश्वर — महायोगिनां गण्यपरदेवादीनामिश्वर स्वामी महायोगिश्वर (११)। ह्रस्य सिद्ध — महायोगिनां गण्यपरदेवादीनामिश्वर स्वामी महायोगिश्वर (११)। ह्रस्य सिद्ध — मह्यदेविद्ध स्वामी स्वामी स्वामी स्वामी सिद्ध — न विद्यते देह शारीर वस्येति अदेह परमीदारिकतेविकामस्यारीरत्रयरित हस्यर्थ (१३) अपुनमव — न पुनः स्वारे संभ वतीति अपुनर्भव । अथवा न विद्यते पुनर्भव संवारो यस्येति अपुनमव । अथवा न पुनः सवो दह उपल च्याद ब्रह्मविष्ण्वादिको देव संवारेऽस्ति अयमेव श्रीमद्भगवदहंत्यर्वक एव देव इत्यर्थ (१४)। जीवश्वन — क्वित् आनमेव कवलशानमेव एका अद्वितीया चित् चेतना यस्येति शानैकचित् (१५)। जीवश्वन — जीवेन आमाना निर्वतो निष्यना जीववन जीवमय इत्यर्थ । सूनौ विवश्व (१६)। उक्तञ्च—

#### श्रसरीरा जीववया उपजुत्ता दसये य यासे य । सामारमगायारी जन्मसग्रमेय तु सिद्धार्यं र ॥

सिद्ध — सिद्ध स्वात्मोपलिष सजाता यस्येति सिद्ध (१ ७)। लोकाप्रगामुक — लोकस्य नैलोक्यस्य श्रग्न शिखरे तनुवातवलये मुक्तिशिलाया उपरि मनागूनैकगव्यतिप्रदेशे गच्छतीत्येवशील लोकाग्र गामुक । श्रकमगमहनवृषसूरपालवपनपदामुकन इति सूत्रण उक्तप्रप्रय । अकार सिद्धिरिज्यद्व गानुबन्धे इति विशेषणार्थरतेन अस्योपधाया दीधे वृद्धिनीमनिम च चटत्सु (१८)। इत्यन्ताष्टकम् । एव मेकत्र १८।

#### इदमष्टोत्तर नाम्ना सङ्ख्य भक्तितोऽईताम्। योऽनन्तानामधीतेऽसी मुक्त्यन्ता भुक्तिमक्षते॥१४॥

इद प्रत्यचीभूत अनन्ताना अतीतानागतवतमानकालापेच्या अनन्तसंख्याना अर्द्धता श्रीमद्भगवदर्षं स्ववंशाना अर्द्धोत्तर श्रष्टाधिक सहस्र दशशतप्रमाग् य पुमान् आसन्नमव्यजीव अकित परमधर्मानुगगेख विनयत अधीते पठित असी मव्यजीव मुक्त्याता मुक्तिरने यस्या सा मुक्त्यन्ता ता भुक्ति अभ्युद्य लक्ष्मीभोगं अक्षते भक्त संसारे उत्तमदेवोत्तममनुष्यपदस्य अभ्युद्यसौख्यं मुक्त्वा मोच्नसौख्य प्रामोतीत्यर्थं ।

इद लोकोत्तम पुसामिद शरणमुख्यणम् । इद मगलमग्रीयमिद परमपावनम् ॥ १४१ ॥ इदमेव पर तीर्थमिदमेवेष्टसाधनम् । इदमेवास्त्रिलक्केशसक्केशस्त्रकारणम् ॥ १४२ ॥

इदं प्रत्यचीभूतं जिनसहस्रनामस्तवनं सोकोत्तम स्रईल्लोकोत्तम सिद्धलोकोत्तम-साधुलोकोत्तम केविल प्रशासमिलोकोत्तमवत् । इद जिनसहस्रनामस्तवनमेव लोकोत्तम शातव्य स्रईत्सिद्धसाधुकमिलोकोत्तमवत् स्रनुस्त्यायिमित्यर्थ । पुत्ता भव्यजीवाना इद शरण स्रह्वन्त्यत्य सिद्धशरण साधुशरण केविलप्रशासमि शरणवत् । इद जिनसहस्रनामस्तवनमेव शरण स्रतिमयनसमय शातव्यम् । स्रईत्सिद्धसाधुक्षमंशरणवद्दन् सर्तव्यमित्यर्थ । शरण कथंभूतं जनसङ्खनामस्तवनमेव शरण स्रतिमयनसमय शातव्यम् । स्रद्धिस्त्रसाधुक्षमंशरणवद्दन् सर्तव्यमित्यर्थ । शरण कथंभूतं जनसङ्खनामस्तवनमेव । इद मगलमद्रीय—इद प्रत्यचीभूतं जिनसङ्खनामस्तवनमेव मंगलं स्रनत्तमवोपाजितसाधुमं कर्म गालयतीकी मंगलम् । स्रव्या मग्ने सुक्ष स्रम्युद्ध-नि श्रेष्ट सञ्चण लाति ददातीति मगलम् । स्रईत्मंगल सिद्धमंगल-साधुमगल-केविलप्रशासममंग्राजवत् इद जिनसङ्खनामस्तवनमेव मंगलं स्रतव्यम् । कथभूत मगलम् १ स्रझीयं—स्रप्राय वैलोक्यदिख्यय मोन्ह्यय हितं

१ व मूत्तीयनिया । २ तत्त्वसार ७२ ।

समीयं पुत्यं मंगलंभित्यर्थः । इद परमपायनम् इदं प्रत्यद्वीभूतं जिनसङ्ग्रनामस्तवनं परमपायनं वरमपत्यां, सैमेक्स्मरमदेवपेकी मानुप्तमात्रस्यापि त्यापक्रमित्यर्थं । इदमेष पर तीर्थम् इदमेव जिनसङ्ग्रनामस्त्यवसेष पाउत्कृष्टं तीर्थं समायस्वापि त्यापक्रमित्यर्थं । इदमेष पर तीर्थम् इदमेव जिनसङ्ग्रनामस्त्यवसेष पाउत्कृष्टं तीर्थं समायस्वापत्यम् वाभ्यसीमापरनाम गाजप्य स्वृत्यमितित्विद्धकृद्धः मेद्विति तारा वितिर्वाचानिति नोमहङ्ग्रामि माणिक्यदेव जीरावित्त रेवात्तः रक्षपुर हास्तिनपुर-वारा स्वती राजसृह्वादिवर्थतीयकर्मन्वयस्थानातिशयन्वेत्रस्पर्शेन यात्राकरस्यप्रमपुण्यदानप्जादिसमुद्भत्यमुत्तदानसम्वर्धमित्यर्थः । इद्मेवेश्वसाधनम् इद्मेव जिनसङ्ग्रनामस्त्यनमेव इश्लापनं मनोऽभीश्वस्तुदायकम् । इद्मेवाक्षित्वस्थः । इद्मेवेश्वसाधनम् एदमेव इद जिनसङ्ग्रनामस्त्यनमेव श्रविताना शारीर मानसम्वर्कः कानां क्रशानां द्वालानां संक्रेशानामा तिहस्थाना व्यकारस्य विश्वतिभावका हेत्रस्त्यर्थं ॥१४१ १४२॥

#### एतेषामेकमण्यर्द्धकारमामुखारयक्षयैः। मुख्यते कि पुन सर्वाण्यथकस्तु जिनायते ॥१४३॥

पतेचा पूर्वोक्ताना श्रष्टाधिकसहस्रसंख्याना श्राहंशाम्ना श्रीमद्भगवद्दंत्सवंश्वतीयकरपरमदेवानां मध्ये प्रकारि नाम उच्चारयन् जिह्नात्र कुर्वन् पुमान् अधे श्रान्तज मोपार्जितपापै मुंच्यते परिह्यते परित्वज्यते । कि पुन सर्वाणि—य सर्वाणि श्रहंन्नामानि श्रष्टाधिकैकसहस्रसंख्यानि उच्चारयति पठित मिक्तपूर्वमधीते स पुमान् पापैमुच्यत इति कि पुनवच्यते सर्वाणि नामा युव्वारयन् पुमान् म यजीवोऽनन्तमवोपार्जित महापातकैरिय मुन्यत एवात्र संदेहो न कतस्य । अध्यक्ष्यतु जिनायते—च्रार्थ्यो मिनप्रक्रमे । श्रष्टाधिकस्रसंस्थानामा यो विद्वा जनशिरोरत्न श्रथ जानाति श्रयंश स पुमान् जिनायते—जिन इवाचरित जिनायते । उपमानादाचारे श्राय्यन्तावित सृत्रद्वयेन कमादायिप्रत्यय श्रात्मनेपद च सिद्धम् । स पुमान् सृष्टिमिगु स्थ द्वित्तंनपूजातपश्चरणारास्यौमंहामव्यवरपुण्डरीके रामस्यामिपाण्डयसमानर्थमानुरागरिजतहृदयक्रमले सर्वश्वीतरागवमान्यत इत्यर्थ ।

इति सूरिश्रीश्रुतिसागरविरिचताया जिनसहस्रनामटीकायामन्तकुच्छत विवरणो नाम दशमोऽध्याय ॥ १ ॥

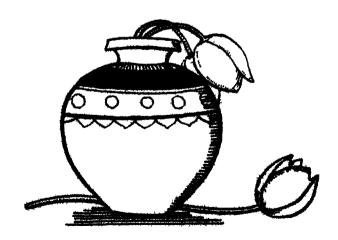

#### टीकाकारस्य प्रशस्ति

बहन्त सिद्धनाथाविषिधसुनिजना सारती चाईतीक्या

सङ्ख्य कुन्दकुन्दो विवुधजनहृदागन्दनः पूज्यपादः । विद्यानन्दोऽकलंक कश्चिमलहृदया श्रीसमन्तादिमङ्गो

भूयान्मे अञ्चाहुभवभयसथनौ मगवं गौतमादिः ॥ १ ॥ श्रीपद्मनन्दिपरमात्मपर पवित्रो देवेन्द्रकीिंश्य साधुजनाभिवन्य । विद्यादिनन्दिवरसृहिरनदपवोध श्रीमश्चिभूषया इसोऽस्तु च मंगवं मे ॥ २ ॥

श्रद पद्द भ्रष्टादिकमतघटाघडूनपट्ट

घटदामध्यान रुफुटपरममद्वारकपद् । प्रभापुम्ब संयद्विजितवरबीरस्मरनर

सुधीलस्मीचन्द्रधरवाचतुरोऽसी विजयते ॥ ३ ॥

भासम्बन सुविदुषां हृदयाम्बुजानामानन्त्रन सुनिजनस्य विसुक्तिहेतो । सष्टीकनं विविधशास्त्रविचारचारुचेतश्रमस्कृति कृत श्रुतसागरेया ॥ ४॥

बीश्रुवसागरक्वतिवरवचनास्वपानमत्र वैविद्वितस् । जन्मजरामरखद्दरं निरम्तर ते शिवं सन्धम् ॥ ४॥

ग्रस्ति स्वस्तिसमस्तसंघितसके श्रीसूखसघेऽनध

वृत्त यत्र मुसुक्षुवगशिषद संसेवितं साश्रीम । विद्यानन्दिगुरुस्विद्दास्ति गुराबद्रचेत्रे गिर साम्प्रतं तिष्कृष्यभुतसागरेण रचिता टीका चिर नन्दतु ॥६॥

॥ इति श्रीभुतसागरी टीका समाप्ता ॥

- 09-1001-60 -

# परिशिष्ट

ये० ब्याज्ञावरलीके प्रस्तुत जिनसहकातामका नयां शहक दाशैनिक रहिसे बहुत महत्वपूर्ण है,
यह बात प्रस्तायनामें बतला आये हैं। इस शतकके सौ नामोंमें से केवल तीन नाम छोड़कर शेष
सक्तानवे नाम बौद्ध, सांख्य यौग, नैयायिक, बैशेशिक सीभांसक चार्बाक और वेदानिक्षों जैसे
प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिकोंके ही हैं। पं० आशाघरजीने इन नामोंकी निक्षिक करके किस पाण्डित्यके
साथ उनका अर्थ बदल कर जिनेन्द्र-परक अथका उद्धावन किया है यह उनकी स्वोपन्न विश्वति और
मुतसागरी टीकाके देखनेसे ही भली-भांति ज्ञात हो सकेगा। श्रुतसागरसूरिने अपनी टीकामें उक्त
दार्शनिकोंके द्वारा मान गये देच तत्त्व प्रमाण, बाद और मोक्कि भी चर्चा की है। जो पाठक
संस्कृत मावासे अपरिचित हैं उनकी जानकारीके लिए यहा संतपमें उक्त विषयों पर कुछ प्रकाश
हाला जाता है—

(१) भगवान् महावीरके समयमें हुए गीतमबुद्धके अनुयायियोंकों बौद्ध कहते हैं। बौद्धोंने गौतमबुद्धको ही श्रपने इष्ट देवके रूपमे स्वीकार किया है। बुद्धने दुःख, समुद्य, मार्ग और निरोध हर चार तत्त्व माने हैं, जिन्हें कि चार आयसत्य कहा जाता है। नानाप्रकारके संकल्प-विकरपाँके अनुभवका दुःख कहते हैं। बौद्धोने रूप वेदना विज्ञान संज्ञा और संस्कार नामसे दुःखकी पांच जातिया मानी हैं जो पंचस्कन्थके नामसे प्रसिद्ध हैं। बौद्धमतमें जिस प्रकार वेदना दुःख है, उसी प्रकार विज्ञान, संज्ञा संस्कार और चित्र विचित्र स्वरूप रूपको भी दुःख माना है क्योंकि ये सब श्रामित या क्षेत्ररूप ही हैं। इस प्रकारके विचारको दुःख नामका श्रायसत्य कहते हैं। 'यह मैं हैं, और यह मेरा है इस प्रकारके राग चौर यह पर है यह परका है इस प्रकारके द्वेवके समुदायकी समद्यनामका ऋार्यस य कहते हैं। सब संस्कार चुण्कि है इस प्रकारकी नैरात्म्य वासनाकों मार्ग या मोत्तमार्ग नामका आर्यसत्य कहते हैं। सत्र प्रकारके संस्कारोंके अभाव होंने को निरोध कहते इसीका दूसरा नाम मोच हैं, यह चौथा त्रायस य है। बौद्धोंका सारा दशन या तस्यझान इन चार आयसत्यों में ही निहित है। व प्रयन्न और अनुमानरूप दो प्रमाण मानते हैं। बौद्धमत कृष्णिक कान्तवादी है अतएव आत्मा नामका कोई स्थायी या नित्य पदार्थ उनके यहा नहीं है। वे मीचकी भी दीपक बुक्त जानेके समान श्रूयरूप ही मानते हैं। उनका कहना है कि बुक्तनेवाला दीपक न श्राकाशमें जाता है, न पातालमें जाता है श्रीर न इधर उधर प्रथिवी पर ही कहीं जाता है। किन्दु शून्यतामें परिणात हो जाता है इसीप्रकार ज्ञान-सन्तान भी मुक्त हाती हुई ऊपर-नीचे या इधर उभेर कहीं नहीं जाती है किन्तु श्रायतामें परिएत हो जाती है। उपयुक्त चार आयसत्योंके बक्का होनेसे बुद्धको चतुरायसत्यवक्ता केहा जाता है।

(२) योग दर्शनके दो भेद हैं, वैशेषिक दर्शन और नैयायिक दर्शन। दोनों ही दर्शनकार शिषको जपना इष्ट देव मानते हैं, और उसे ही जगत का कर्ता हर्ता कहते हैं इतनी एकमात्र समता दोनों वर्शनों में हैं किन्तु तत्त्वव्यवस्था दोनों में भिन्न भिन्न हैं। वैशेषिक दर्शनमें द्रव्य, गुण, कर्ते, सामान्य, विशेष और समवायरूप छह पदार्थ माने गये हैं। द्रव्यके नी भेद माने हैं—पृथिवी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा भीर मन। इस सत्में आत्मानामक द्रव्यसे ज्ञानादि गुणिके सर्वशा मिन्न माना गया है। ये लोक समवाय सम्बन्ध नामके एक स्वतंत्र पदार्थकी करूपता करके उसके द्वारा द्रव्य और गुणको सम्बन्ध होना मानते हैं। इस मतमें गुणके २४ भेद माने हैं। स्वर्थ, रात्म, वर्ष, शब्द संस्था, स्वर्थ, अप, वर्ष, अप, स्वर्थ, प्रत्य, अपरत्य, स्तेह, योग, गुक्त, इस्त, गुल, हुन्स, इस्ता, हेव, मयब, धर्म, अप्रतं और संस्कार। उत्सेपस, ध्यावेपस, श्राह्म, स्वर्थ, मतात्व और समानके भेदसे कर्म पांच प्रकारक है। यर और अपरेक स्वर्थ सामानक

दी मेर हैं। नित्य द्रव्यों में रहनेके कारण विशेषके असन्त भेर हैं। समनाय एक ही क्ष्य है। वैद्यों विक दर्शनमें प्रत्यक अनुमान, उपमान और आगम ये चार प्रमाण माने गये हैं। यह अत नित्यानित्ये-कान्तकान्तवादी है। इसके अनुसार दु ख जन्म, प्रवृत्ति दोष और मिध्याझानका उत्तरोत्तर अभाव मेर्डिमार्ग और चुद्धि, सुख दु:ख इच्छा, द्रव प्रयत, धर्म अधर्म और संस्कार रूप नी आत्मिक-सुर्णोका अत्यन्त उच्छेद हो जाना ही मोत्त है। इनके मतानुसार मोत्तमें जैसे दु खका अभाव है, वैसे ही सुखका भी अभाव है। यहा तक कि मोत्तमें कानवा भी अभाव रहता है।

- (३) नैयायिक दर्शनमें सालह पदार्थ माने गये हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं —प्रमाख, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, ट्रणन्त, सिद्धात्त श्रवयम तक निराय, बाद जल्प वितण्डा हेत्यामास, खल जाति श्रीर निमहस्थान। इस मतम इन सोलह तत्त्वोंके ज्ञानसे दु वका नाश होनेपर मुक्तिकी प्राप्ति मानी गई है।
- (४) कपिलके द्वारा प्रतिपादित मतका साख्य दशन कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं। एक भेदवाले तो इरवरको मानते है पर दूसरे भेदवाले इरवरको नहीं मानते हैं। कपिलने तत्त्वके पत्तीस भेद निरूपण किये हैं -- प्रकृति महान् श्रहंकार ये तीन स्पन्न रस गन्य रूप स्रीर शादरूप ५ तन्मात्राएं, स्पर्शन रसना घाण चतु और श्रोत्र ये ५ ज्ञानेद्रिया वाक् पाणि (इस्त) पाद (पैर) पायु (टट्टीका द्वार ) उपस्थ ( मूत्रका द्वार ) ये पाँच कर्मे। द्वयाँ मन पृथिवी अप् तेज वार्यु कौर आकाशरूप पाँच भूत और पुरुष । इनमे से एकमात्र पुरुष या आत्मा चेतन है और शेष चौबीस तत्त्व अचेतन हैं। एक पुरुपको छोड़कर शेष तेईस तत्त्वों की जननी प्रकृति ह, क्योंकि उससे ही उन तत्त्वों की उपित्त हाती है। साख्य दर्शनमे पुरुष या आत्माको अमूत अकर्ता और भोका माना है। इस मतमे प्रत्यस अनुमान श्रोर श्रागम ये तीन प्रमाख मान हैं। यह मत सब्धा नित्यैकान्तवादी हैं। पश्चीस तस्वोके झानको मोत्तमाग कहते हैं। जबतक प्रकृति श्रोर पुरुषका सयोग बना रहता है तब तक संसार चलता है श्रीर जब दोनों पृथक् पृथक् हो जाते हैं तब पुरुषका मोज्ञ हो जाता है। साख्यमतके अनुसार पष्टति श्रीर पुरुषके सयागसे संसार चलता है। इन दोनोके संयोगको अधि और पंगु पुरुषके संयोग की उपमा दी गई है। जिस प्रकार श्रम्था चल सकता है, पर देख नहीं सकता और पंगु देख सकता है पर चल नहीं सकता। किन्तु दानोंका सयोग दोनों की पारस्परिक कमीको पूरा कर देता है इसी प्रकार स्वतंत्र रूपसे प्रकृति श्रीर पुरुष भी अपांग है, किन्तु दानोंके संयोगसे संसार चलता है। जब विवक प्राप्त होने पर पुरुषसे प्रकृतिका संयोग क्ट जाता है, तब पुरुषको मुक्ति प्राप्त हो जाती है।
- (५) मीमासक लाग सवज्ञता-युक्त किसी पुरुष विशेषका देव नहीं मानत हैं। वे लोग बेदको ही प्रमाण मानते हैं और बेद वाक्योंसे ही पदार्थका यथार्थ बाध मानते हैं। इस मतमें प्रत्यक्त अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापित और अभाव ये छह प्रमाण माने गये हैं। मीमासक नित्या- नित्याचेकान्तवादी हैं। इनके मतानुसार बेद विहित यज्ञादिका अनुष्ठान करना ही मोज्ञमार्ग है और नित्य निरितिश्य सुखकी अभिन्यक्ति होना ही मुक्ति है।
- (६) जो लोग पुण्य, पाप, ईश्वर, आत्मा आदिका अस्तित्व नहीं मानते हैं उन्हें नास्तिक कहते हैं। इनके मतमें प्रथिवी, जल अग्नि और वायु ये चार भूतरूप तत्त्व माने गये हैं। इनका कहना है कि जिस प्रकार अनेक पदार्थों के समुदायसे मद उत्पन्न करनवाली एक शिवतिविशेष उत्पन्न हो जाती है, जिसे कि मदिरा कहते हैं, उसी प्रकार भूत चतुष्ट्रयके संयोगसे एक जीवन-शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसे कि लोग जीव, आत्मा आदि कहते हैं। जब आत्मा नामका कोई पदार्थ है ही नहीं, तो परलोक या पुण्य पापकी क्यों चिन्ता की जाय ? क्यों न आरामसे रहा जाय और जीवन-पर्यन्त भोगोंका आनन्द रहा जाय।

# जिनसहस्रनामकी अकाराचनुक्रमणिका

# अयम यह शतक या अध्यायका और द्वितीय अंक नाम-संख्याका बीधक है।

| ~ <del>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del> | <del>303000000000000</del> | CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF | *~~00000000  |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • स्व                                             |                            | <b>अग</b> ीयान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | to 88        |
| श्रकती                                            | १ ५६                       | श्रमु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | to, va       |
| <b>चन</b> लाचर                                    | ७ ह६                       | भ्रत्यन्तनिदय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १ दर्        |
| म्रकमवाक्                                         | <b>४ ४</b> ६               | श्चत्यन्तशुद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10, 42       |
| ग्रकिय                                            | ६ ६१                       | <b>भ</b> त्रभवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>R</b> 88  |
| श्रकृतिम                                          | १ ६१                       | <b>श्रा</b> तिजागरू <b>क</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १ ५७         |
| <b>त्र</b> च्यमारा                                | e 83                       | म्रातिसुस्थित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १ ५८         |
| श्रज्य                                            | १ हप                       | श्चतीन्द्रिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २, ७६        |
| श्रद्य                                            | ७ ६८                       | ग्रर्थ्यवाक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४ २७         |
| श्रज्र                                            | ৬ হয়ে                     | <b>श्रद्ध</b> यवादी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E, १६        |
| श्रद्धद्                                          | १ ८१                       | <b>ग्र</b> दी स्वक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १० हर        |
| श्रद्धोभ्य                                        | ६ ५१२                      | <b>ग्र</b> दी <del>च्</del> य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 , 22       |
| <b>त्र</b> खिलार्यहक्                             | ૨                          | <b>श्रदी</b> च्चित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | to, ex       |
| भ्रगद                                             | १ मध्                      | <b>ऋदेह</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₹00₹         |
| श्रगम्क                                           | १ ६७                       | श्रद्धेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १, ८२        |
| भ्रगम्य                                           | १ ६६                       | श्रद्देतगो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Y YE         |
| श्चरुण                                            | १ ३८                       | श्रधर्मधक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤, ٣٧        |
| श्चमर्या                                          | પ્ર, દ્વ                   | <b>भ्र</b> भिदेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ય, સ્પ       |
| <b>अप्रयाजक</b>                                   | 3€ \$                      | श्रिषिप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 18         |
| स्राम                                             | ७१                         | श्चिपति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ¥, ₹¥        |
| श्चलिस्यति                                        | २ ६८                       | द्यधिसू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4.</b> 8  |
| <b>अ</b> चलोध्वाक्                                | ¥ <b>₹</b> ⊏               | <b>ग्र</b> िषराट्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4, 11</b> |
| श्राचिन्त्यवैभव                                   | २, ८४                      | श्चर्याश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٧, ٩         |
| अचिन्त्यात्मा                                     | २ ६१                       | श्रधीरवर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 2          |
| भ्रन्युत                                          | 5 ¥                        | <b>अ</b> धीशान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ¥., †?       |
| मन्द्रभा                                          | <b>ن</b> , حرد '           | अधीराता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4, 49        |
| <b>भ</b> ण्डेच                                    | ५, ८५                      | श्रर्षनारीश्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5, W</b>  |
| श्रव                                              | <b>5, 14</b>               | श्रर्थमागश्रीयोक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ¥, ₹¤        |
| <b>अ</b> न्या                                     | ₹, €\$                     | प्रयोक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E, ty        |
| <b>सम्ब</b>                                       | ध्र, द्धर                  | <b>ग्रन्थकाराति</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E, 64.       |
| अवामत्                                            | १०, ३२                     | <b>श्रन्तह</b> त्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹4, ₹        |
| स्रवित                                            | ७, रह                      | <b>प्रत्यक्</b> षस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 be        |
| श्रंची कर्                                        | 40, 20                     | <b>अनिप्रदेश</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70, m        |
|                                                   | = '                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r with the   |

#### जिनसहस्र नाम

| <b>ग्रनमिहोत्री</b>         | १० ८७         | श्रम्तं ।                           | e., 4#                   |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ग्रनघ                       | 30 \$         |                                     | { <b>₹</b> 0, <b>₹</b> ₹ |
| अनेसुप्रिय                  | १० ४५         | श्रमृत                              | 1 2, 52                  |
| श्चनन्तरा                   | <b>€</b>      | श्चमृतोद्भव                         | 6, W                     |
| <b>ग्र</b> नन्तचित्         | र ६           | श्रमेयमहिमा                         | १०, ६२                   |
| ग्रनन्त <b>जि</b> त्        | ७, ३८         | श्रमोधवाक्                          | ¥, ¥¥,                   |
| ग्रनन्तधी                   | ર પ્રમ        | श्चयज्य                             | १०, ८४                   |
| <b>ग्र</b> नन्तसृत्         | २ ६१          | श्रयाज्य                            | १०, म्प                  |
| <b>ग्र</b> नन्तविक्रम       | ર પ્ર         | श्रयाजक                             | १०, ८३                   |
| श्चनन्तवीर                  | ७ ७६          | ऋयोगी                               | १, ३६                    |
| <del>श्र</del> नन्तवीर्य    | २ ६           | श्चर                                | ७ ४२                     |
| <b>ग्र</b> नन्तशक्ति        | २ ५७          | श्चरमक                              | १ ६६                     |
| <del>ग्र</del> गन्तसुखात्मक | ર ૭           | भ्ररम्य                             | १,६८                     |
| श्रनन्तसौरय                 | २ ८           | <b>ग्र</b> र यतीत                   | १ ६७                     |
| श्रनन्तात्मा                | २ ५६          | ग्रर्घ्यवाक्                        | ३ १६                     |
| <b>श्र</b> नन्तानन्तधीशत्ति | ર પ્રદ        | श्रहन्                              | ₹ ₹                      |
| श्रन्वय                     | ६ २६          | श्ररिजित्                           | १७                       |
| स्रनादिनिधन                 | <b>८</b> ६६   | <del>ग्र</del> ्यरिं <del>ज</del> य | ६ ७३                     |
| ग्रनाश्वाम्                 | ६ ७८          | <b>श्रलस्</b> यात्मा                | २ ६७                     |
| श्चनिता                     | 5 58          | ग्रन्यक्त                           | २ ८२                     |
| श्चनीश्वर                   | પ્ર ૪૭        | श्रव्यय                             | <u>ت</u> و               |
| श्चनेकान्तदिक               | ४ ३           | श्चवर्षांगी                         | * *5                     |
| श्चपचारङ्गत्                | १ ७६          | श्चाक्                              | ٧, ٧٩                    |
| <b>स्र</b> पुनर्भव          | १४            | श्रवाच्यानन्तवा <b>क्</b>           | x x0                     |
| <del>श्र</del> पूत्रवेद्य   | ६ ८१          | <b>ग्र</b> व्याइतार्थवाक्           | ४ २५                     |
| श्रपौरवेयवाक छास्ता         | 3 <b>\$</b> ¥ | <b>श्रविद्या</b> सस्कारनाशक         | ٠,٧                      |
| श्र <b>प्रकृ</b> ति         | હ ૭૭          | श्रवेद                              | १०, ⊏२                   |
| <b>ऋप्रतस्योमा</b>          | ૨ ૭           | श्रशासक                             | १ ६१                     |
| <b>अ</b> प्रतिघ             | ५ ६४          | श्रशिष्य                            | ₹ €                      |
| <b>अ</b> प्रतिकम            | ६७            | <b>श्र</b> शेपवित्                  | ર, શ્પ                   |
| श्रमतिशासन                  | ٧, २१         | श्रष्टमंगल                          | <b>₹</b> ₹               |
| <b>व्य</b> प्रयस्नोक्ति     | <b>₹</b> 7.38 | श्रष्टादशसद्स्रशीलाश्च              | ₹ <b>७</b> , ७२          |
| <b>श</b> न्त्रभू            | <b>≒,</b> €   | त्रसंग                              | ₹, ==                    |
| <b>अ</b> भयकर               | थ, ६७         | <b>त्रमु</b> स                      | ₹ , ₹₹                   |
| श्चमव<br>श्रमिनन्दन         | દ, ६७         | श्चसुरभ्वंसी                        | न, ३१                    |
| श्रामर<br>श्रमर             | ७, २८         |                                     | Ĕ, <b>E</b> R            |
|                             | १, ६६         | भ्रस्तसर्वज्ञ                       | <b>દ,</b> ૬ર             |
| श्चमलाम<br>श्वमितप्रम       | ७, ⊏          | ऋस्वम                               | ₹, €₹                    |
| <b>માનામન</b>               | २, ६२         | ग्रस्त संविदितकानवादी               | E, KY                    |

सं

म

E, UT

Ħ, 196

T

4、枕

₹, Y=

१०, २८ गरानाम

ख्याति

एकदंबी

यमविख

यना सार्वासाद

| <b>44</b> 8                        |       | जिनसा                                              | <b>चनाम</b>                | ð                 |
|------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| गरि                                |       | ય, દદ ,                                            | <b>ज</b> गद्गुर            | <b>1,</b> <       |
| गन्यान्युपूतवेलोपय                 |       | A, YE                                              | जगदेकपितामइ                | 4, 45             |
| गभौसाबोकत                          |       | 🕱 २७                                               | जगदित                      | ¥, #0             |
| <b>मामची</b>                       |       | પ્ર, દર                                            | जराजाथ                     | ¥, ¥0             |
| गिरांपति                           |       | ४ द्य                                              | जगत्पति                    | <b>4., 40</b>     |
| गीर्मनोगोगकाश्र्यक                 |       | १ १४                                               | बनात्यूज्य                 | 1, ⊏t             |
| गुणाकर                             |       | ६ ८६                                               | जगरप्रभु                   | ¥, ¥₹             |
| गुणाम्मोधि                         |       | ६६                                                 | <b>जगत्मसिद्धसिद्धान्त</b> | ٧, ٤              |
| गुणोन्छेदी                         |       | ξ ξ                                                | बनार्दन                    | E, 84             |
| गुण्य                              |       | ६७                                                 | जय                         | <b>5, 5</b>       |
| गुष्भुति                           |       | <b>£3</b> 3                                        | ज्यनाथ                     | <b>હ</b> હવે      |
| •                                  | ঘ     | į                                                  | जयदेव                      | ७ ५८              |
| <b>वातिक</b> र्मान्तक              |       | १ ७६                                               | जयभ्यजी                    | R 60              |
|                                    | ন্ত্ৰ |                                                    | <b>जितेन्द्रिय</b>         | ६ १३              |
| चक्रपाया                           | •••   | = V3                                               | जिन                        | १ १               |
| चन्द्रप्रम                         |       | ⊏ <b>४३</b><br>७ ३२                                | जिनकुजर                    | १ ३६              |
| चतुर्भू मिकशासन<br>चतुर्भू मिकशासन |       | ७ <b>३२</b><br>६ २ <b>३</b>                        | जिनग्रामणी                 | १ ५८              |
| चतुर्यंख<br>चतुर्यंख               |       | 5 2                                                | जिनचन्द्र                  | १ ३३              |
| चतुरशीतिलच्युण                     |       | १ ३७                                               | जिनज्येष्ठ                 | १ ६४              |
| चतुरार्यसत्यवसा                    |       | £ 78                                               | जिनदेव                     | १ २४              |
| चतु षष्टिचामर                      |       | ३ E २                                              | जिनधुर्य                   | १ ३६              |
| चारगर्षिमतोत्सन                    |       | ₹ <b>८</b> ६                                       | जिन <b>धी</b> रेय          | १ ३८              |
| चार्वाक                            |       | ٠ • <b>٠</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | जिननाग                     | १ ५५              |
| चित्रगु                            |       | ४ ५८                                               | जिननाथ                     | <b>१</b> १        |
| चित्रगुप्त                         |       | ७ ६ <u>६</u>                                       | जिननायक                    | १ २१              |
| चित्रभानु                          |       | 5 VC                                               | जिननेता                    | १ १८              |
| चेतन                               |       | ह ५४<br>इ. ५४                                      | <b>जिन</b> प               | १ २७              |
|                                    | ন্ত্  | C 40                                               | जिनपति                     | १ ११              |
| <b>छत्र</b> त्रयराट्               | 4     |                                                    | जिनपरिवृद्ध                | १ २३              |
| ख्रायानन्दन                        |       | ३ ६५                                               | <b>जिनपालक</b>             | १ ३२              |
| લ્ફ્રા તાના વન                     |       | 5 Ev                                               | जिनपु <b>ज्</b> व          | ૧ પ્રર            |
|                                    | ज     |                                                    | <b>जिनपुरोगम</b>           | १ ६२              |
| बग्बद्ध                            |       | २, ६६                                              | जिनप्रष्ट                  | \$ X              |
| जगजयी                              |       | પ્ર, દ્                                            | <b>जिनप्रमु</b>            | \$ \$X            |
| बगिब प्यु                          |       | 3K K                                               | <b>जिनप्रवर्द</b>          | ₹, 英中             |
| <b>जग</b> ज्जेता                   |       | n n                                                | जिनप्रचेक                  | <b>? %</b> 0      |
| <b>बराधीय</b>                      |       | ય, યુદ્                                            | f                          | ₹ <sub>4</sub> ₹₹ |
| अगत्कर्ता                          |       | <b>ፍ,</b> ६४                                       | , •                        | <b>१ ६</b> ५      |
| <i>ज्यद्</i> चित                   |       | ₹, ≒₹                                              | विनराज                     | १ १२              |

| Ħ | * | Ĭ |
|---|---|---|
|---|---|---|

| )                    | यदि           | <b>THE</b>          | RFE             |
|----------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| विभाग्रद्            | * *           | बिनोत्त स           | 41.44           |
| वितराम               | \$ YO         | <b>चिनोर</b> स      | 1 Y5            |
| बिलपा                | <b>₹, ¥</b> ₹ | जिल्ह्य             | 4 44            |
| <b>जिनसर्यं</b>      | १ ४१          | <b>जीवध</b> त       | १० ६            |
| बिनविभु              | १ १५          | नेता                | W 894           |
| विन <b>पु</b> न्दारक | ३ इह          | शता                 | e, eu           |
| विमद्रय              | १ ४६          | शनकर्मं वसुचयी      | ₹# 15           |
| विनशार्वूस           | <b>१</b> ५    | शानचैतन्यभेदहक्     | E VR            |
| <b>जिमरा</b> चिता    | १ २६          | श्राननिर्भर         | १० १००          |
| <b>जिनमे</b> ष्ठ     | १६३           | शानमति              | ७ २१            |
| <b>जिन</b> र्षम      | १ ४५          | शानसङ्क             | ७, १६           |
| निनसत्तम             | १ ५६          | शानान्तराध्यत्त्वोध | £ \$4           |
| <del>जि</del> नसिंह  | १ ४३          | शनैकचित्            | 2008            |
| जिनस्वामी            | १८            | त                   |                 |
| जिनहस                | १ ५३          | तटस्थ               | E 64            |
| जिनार्क              | १ इप्र        | ततादीर्घायु         | <b>4</b>        |
| जिनाप्रणी            | १ ५६          | तत्रभवान्           | ₹ 40            |
| जिनाग्रय             | १ ५१          | तत्रायु             | ¥ 88            |
| जिनाग्रिम            | १ ६६          | तथागत               | E 4.            |
| <b>जिना</b> दित्य    | १ ३४          | तन्नपात्            | 5, 0£           |
| जिनाधिनाथ            | १ ३           | तारकांबत्           | ८ १६            |
| चिनाधिप              | १६            | तन्त्रकृत्          | x ex            |
| जिनाधिपति            | १ ३१ ं        | त्रयीनाथ            | ٧, <b>٦</b> ٩   |
| जिनाधिभू             | १ १७          | त्रयीमय             | 5, <b>1</b> £   |
| <b>जिनाधि</b> राज    | १, २६         | त्रयोदशकलिप्रग्रुत् | १ ⊏१            |
| <b>जिनाधि</b> राट्   | १ १३          | त्रिजगत्परमेश्वर    | ५ दर            |
| <b>जिना</b> चीश      | १ ७           | त्रिजगन्मगलोदय      | ¥, 4£           |
| बिनेट                | १ २२          | त्रिजगदल्लभ         | ¥., 50          |
| विनेन                | १२            | <b>मिस्</b> ण्डी    | ۲ <b>, ب</b> د  |
| जिनेन्द्र            | <b>१</b> २    | त्रिभुवनेश्वर       | ય, ર⊏           |
| जिनेन् <b>दु</b>     | १ ३७          | त्रिभंगीश           | ٧, ۵٧           |
| <b>बिनेश</b>         | १ ४६          | त्रिपुरान्तक        |                 |
| <b>वि</b> नेर्दर     | 2 8           | त्रिप्रमाग्         | E YE            |
| बिनेशान              | 9 86          | त्रिलोचन            | ح, <b>بر</b> لا |
| <b>बिनेशिता</b>      | १ २५          | <b>शि</b> विक्रम    | <b>5 21</b>     |
| बिनेशी               | १ २८          | विषष्टिभित्         | t, too          |
| बिबोचम               | ₹, ५          | तीर्थंकर            | *, *            |
| जिम्मे <b>न्</b> र   | 4 80          | तीर्थेकर            | ¥, ¥            |
| <b>क्रिनोहर</b>      | ₹, ₩          | तीर्थं कर्ती        | ₩, €            |
| #4                   |               |                     |                 |

| -4.0  | *   |
|-------|-----|
| 22.20 | 100 |
| 10.7  |     |

#### जिनसङ्ख्याम् स

| विकेशाम                 | ४ १२                                         | <b>६</b> ढवस            |   | <b>9, 23</b>            |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| तीर्थकृत्               | <b>%</b>                                     | <b>हदात्मह</b> क्       |   | 5 X10                   |
| <b>पीर्थ इत्क</b> री    | <b>પ્ર પ્ર</b> પ્                            | हदीयान्                 |   | Y, EG                   |
| <b>तीर्थनायक</b>        | 3 ¥                                          | देव                     |   | ¥ 70                    |
| तीर्थंपरमोत्तमतीर्थकृत् | ४ ७७                                         | देवदुन्दुभि             |   | 7 E.V                   |
| सीर्यप्रयोता            | <b>¥                                    </b> | देखदेख                  |   | ₹, ⊏€                   |
| <b>दीर्थप्रवर्शक</b>    | ¥                                            | देवर्षीष्टशिवोद्यम      |   | ₹ <b>%</b> E5           |
| तीर्थमर्सा              | 8 0                                          | देवाभिदेव               |   |                         |
| तीर्थविभायक             | ¥ 194                                        | देष्टा                  |   | ₹, 5¥<br>४, ७5          |
| तीर्घवेषा               | ¥ 18                                         | तष्टा                   |   | e, 54<br>१ ६२           |
| तीर्यसृट्               | ¥ 4                                          | द्रव्यसि <b>द्ध</b>     |   | ۶ <b>२</b>              |
| तीयरोव्य                | 8 99                                         | दंडितागति               |   | १, Ę                    |
| तीरप्राप्त              | १ ३                                          | द्वादशात्मा             |   | * , `                   |
| तीर्थेश                 | ٠ ،<br>٧ =                                   | द्रासप्तिप्रकृत्याशी    |   | १८                      |
| तीर्थेशमन्यदुग्धािष     | ३ ४७                                         | द्विजराज                |   | 55                      |
| द्रञ्जामावभित्          | ۶ ، د<br>ع۶ ع                                | द्विजयजसमुद्भव          |   | <b>د ۲</b>              |
| ব্ৰহ্ম                  | ار برد<br>الا ج                              | द्विजाराध्य             |   | ८, ७६                   |
| तैर्थिकतारक             |                                              |                         | घ | -                       |
| <b>त्रुटत्कर्मपारा</b>  | ४ <b>१</b> ⊏<br>१ २६                         | <b>भ</b> र्म            |   | 3\$ v                   |
| <b>त्रै</b> लोक्यनाथ    | भ इद                                         | धर्मचकायुष<br>          |   | ¥, E                    |
| त्रेलोक्यम <b>ङ्ग</b> ल | م بر<br>پر وء                                | भर्मचकी<br>             |   | २ ७१                    |
| ਣ                       | * 64                                         | भर्मतीर्थ <b>क</b> र    |   | 8 8                     |
| <b>र</b> त              | હ હ                                          | धर्मदेशक                |   | ¥ 58                    |
| दयाध्वज                 | ६ ४१                                         | धमध्याननिष्ठ            |   | ६ १५                    |
| दयायाग                  | ₹ ⊏                                          | धर्मनायक<br>            |   | પ્ર દ્યૂ                |
| दरावल                   | ६ २                                          | धर्ममू <del>र्</del> ति |   | ६ ८३                    |
| दात                     | ६ ४८                                         | धर्मराज                 |   | ⊏ ६२                    |
| दिगम्बर                 | ७ ८६                                         | धर्म <b>वृ</b> ज्ञायुध  |   | ६ ५१                    |
| दिव्यगी                 | ४ ५३                                         | धर्मशासक                |   | <b>४</b> ⊏              |
| दिव्यप्यनि              | ४ २४                                         | धर्मश्रुति              |   | ४ ६६                    |
| दिव्यवाद                | ૭ ૭૫                                         | धर्मणाचा यनायक          |   | પ્ર १                   |
| दि याशोक                | थ इ                                          | <b>भर्मसार्याय</b>      |   | ७ ८२                    |
| दिव्योपचारोपचित         | ३ २८                                         | धर्माध्यज्ञ             |   | € ¥                     |
| दिव्यीव                 | ३ २३                                         | माता                    |   | <b>与 </b> 美             |
| दीचाचणच्छुव्यवगत्       | ३ ५६                                         | <b>धारगाधीश्वर</b>      |   | ٤, १४                   |
| <b>दु</b> न्दुभिस्बन    | * 2 0                                        | धीर                     |   | ५ ७६                    |
| दुरावर्ष                | ५ ७६                                         | <b>मुनमुति</b>          |   | 8 45                    |
| दुर्षयान्तकृत्          | ٧, ३२                                        | नद्वत्रनाथ              | स |                         |
| <b>हाि-शुक्तिगखोदम</b>  | ₹ २                                          | नमि<br>नमि              |   | न्त्, न <del>्द्र</del> |
|                         | (                                            | 77 1                    |   | a, xx                   |

|                         | परि        | ग्रेप                   | 240                  |
|-------------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| नयोर्चुंग "             | b, ex      | विर्विध्न               | t, ut                |
| नयौधयुक्                | ٤ ۶        | निवंचनीय                | * <b>*</b> *         |
| मर                      | દ પ્રર     | निर्विशेषसुचामृत        | e 90                 |
| नरकान्तक                | <b>₹ </b>  | निर्विषाद               | 9.5                  |
| भा                      | દ પ્રફ     | निःकलक                  | o Ex                 |
| नांच                    | યુ ર       | निश्चिन्त               | 1 Es                 |
| नियु या                 | દ પૂછ      | नि भ्रम                 | १ हर                 |
| निर्मन्थनाथ             | <b>Ę</b> ? | निष्कल                  | <b>1</b> 10          |
| निर्धार                 | १६५        | निष्कपाय                | ७ ६५                 |
| नित्यानन्द              | २ २        | निष्ठ                   | t , ve               |
| निर्द्वन्द्व            | ६, ६८      | निस्तमस्क               | १ ७४                 |
| निर्निमेष               | £ 8        | नि स्वेद                | ₹ <b>£</b> ¥         |
| नि पीतानन्तपर्याय       | ३६ १       | <b>रुत्यदे</b> रावतासीन | ₹ ¥o                 |
| नि प्रमाद               | ξ ξ        | नता                     | ५ ६३                 |
| निर्बन्धन               | ε, εε      | नेमि                    | ७ ४६                 |
| निर्भय                  | १ ⊏६       | न कम्यसिद्ध             | १ १२                 |
| निर्भ्रमस्पन्त          | ६ इ.६      | नैयायि <del>क</del>     | દ, <b>ર</b> શ        |
| निमद                    | १ ८४       | नरा म्यवादी             | ६ १८                 |
| निर्मम                  | १ ८७       | न्य <b>ज्ञह</b> क्      | २, १२                |
| निर्मेल                 | ७ ६८       | न्यायशास्त्रकृत्        | ¥ €€                 |
| निर्मोस्                | ६ ६६       | ,                       | प                    |
| निर्मोह                 | १ ८३       | पति                     | ય્ર                  |
| नियतकालगु               | ४ ६३       | पद्मनाभ                 |                      |
| निरातंक                 | 3 0        | पद्ममभ                  | v, <b>t</b>          |
| निराबाध                 | २ ६६       | पद्मभू                  | ર્થ, રદ              |
| निरारेक                 | ७ ६१       | पद्मयान                 | 4 SE                 |
| निराभय                  | ६ ६२       | पर                      | 4 88                 |
| निराभयचित्              | દ રપૂ      | <b>परतर</b>             | <b>4. 44</b>         |
| निवकोक्ति               | 83 B       | <b>परम</b> िजन          | र, ६१                |
| निस्पन्तव               | ६ ६५       | परमनिशु रा              | e , ux               |
| निवपाधि                 | १६         | परमनिर्धर               | 80 AB                |
| निरुत्सुक               | على الله   | परमनि स्पृष्ट           | ٠, مبتد              |
| निरुदातमा               | ₹, ¥६      | परमर्षि                 | <b>5</b> , <b>68</b> |
| निर्मेपम्य              | ય, દદ      | परमञ्जूकलेश्य           | 20, UK               |
| निरंबन                  | १७५        | परमसंबर                 | १० २१                |
| निर्खेप                 | ۶, ३८      | परम <b>्</b> स          | ₹0, ₹0               |
| निर्वाण                 | ७१         | परमात्मा                | र् 🝇                 |
| निर्वागमार्गदिक्        | ¥, 152     | परमार्थंगु              | A NE                 |
| तिर्विकरूपदरोन <b>े</b> | E, 84      | पदमानम्द                | रे १७                |

| <b>V</b> | <b>117</b> |  |
|----------|------------|--|
|----------|------------|--|

#### जिनसङ्ग्रमाम

| गरमायभ्य           | ₹, ₹⊏                 | । पुष्पदृष्टिभाक्                        | t, es                            |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| परमेरसर्           | ७ १७                  | पुष्पञ्चति                               | 19 智慧                            |
| <b>परमेशिता</b>    | <b>ય</b> , <b>ર</b> ૪ | पूजार्घ                                  | ३, दर                            |
| परमेडी             | ર ¥                   | पूज्य                                    | <b>1</b> ==                      |
| परमोज              | २ २४                  | पूरावृद्धि                               | ७ ६४                             |
| <b>परमौदा</b> सिता | <b>£</b> , 99         | पूतात्मा                                 | <b>6, 46</b>                     |
| पदात्मा            | र्र३⊏                 | पूर्वदेशेपदेष्टा                         | # EE                             |
| परानन्द            | ર ૨૨                  | पञ्चकस्था ग्रपू जित                      | ₹, १€                            |
| परिवृद्ध           | પ્ર ર                 | पञ्चनसमय                                 | ર પ્રશ                           |
| परोच्छानवादी       | E =u                  | पञ्चलष्यज्ञरियति                         | 30 8                             |
| परोदय              | २ २३                  | पञ्चियातितत्त्वित्                       | ٤, ٧٩                            |
| परंज्योति          | २ २६                  | पञ्चरक भगवात्महक्                        | £ 91                             |
| परंतेष             | ર રપ્ર                | पञ्चार्थवयाक                             | E 44                             |
| परधाम              | २ २६                  | प्रकृति                                  | £ 98                             |
| परब्रह्म           | ર 🐧                   | प्रकृतिप्रिय                             | દ હ્ય                            |
| <b>परमह</b>        | २ २७                  | प्रज्ञापार्यमत <b>्र</b>                 | ७ ७६                             |
| पररह               | ₹ ₹१                  | प्रज्ञीग्रावन्ध                          | ع ق<br>وع ع                      |
| पशुपति             | न्द भ्रह              | प्रचेता                                  | 5 EY                             |
| पार्खंडच्न         | 3 <b>3</b> 3          | प्रनापति                                 | ۳ .<br>۳ .                       |
| पाता               | ¥ 19                  | प्रज्वल प्रभ                             | १ <b>२</b> ४                     |
| पारकृत्            | <b>૧</b>              | प्रतितीर्थमदघ्नवाक्                      |                                  |
| पारेतम स्थित       | , ,<br>१ ४            | प्रत्यगातम                               | ४ ३५                             |
| पाश्वी             | 9 <b>8</b> 9          | प्रत्य योति                              | २ <b>३२</b>                      |
| पिता               | પ્ર ૪૨                | प्रत्यचैकप्रमाग्                         | २ २ <b>८</b><br>६ ६१             |
| पुण्यजन            | ς ε                   | प्रधान                                   | e e (                            |
| पुण्यजनेश्वर       | = 28                  | प्रधाननियम                               | ξ 6<br>ξ E                       |
| पुण्यराबल          | १ ७३                  | प्रधानमोज्य                              |                                  |
| पुण्यवाक्          | ४ २६                  | प्रपूतात्मा                              | દ <b>હ</b> દ્દ<br>૬ <b>પ્ર</b> ફ |
| पुण्याग            | <b>a a</b> a          | प्र <b>बुद्धा</b> त्मा                   |                                  |
| पुण्यापुण्यनिरोधक  | ર્ઘ દેરે              | प्रभविष्णु                               | ₹, ₹₹                            |
| पुण्डरीकाच         | ⊏ २६                  | प्रमादेव                                 | પ્રપ્ર                           |
| पुमान्             | દ પ્રપ્               | я <b>मु</b>                              | 19 E                             |
| पुरन्दर्शवद्धकर्णा | 83 3                  | प्रस्पा                                  | <b>4</b> , 6                     |
| पुरुषापुरुष        | ७ ८१                  | प्रव्यक्तनिवेद                           | W, YE                            |
| पुरुदेव            | <b>৩৩ ৩</b>           | प्रशान्तगु                               | <b>4,</b> ?                      |
| पुरुष              | & <b>4</b> 8          | मशान्तात्मा<br>-                         | ¥, §*                            |
| पुरुषोत्तम         | <b>= 28</b>           | अश्नकीर्ति                               | ₹, ₹७                            |
| ã€                 | ८ ७१                  | प्राचायामच्य                             | છ, ૬૨                            |
| पुष्पदन्त          | ७ ३३                  | शारित <b>क्</b> रा                       | <b>A</b>                         |
|                    | - 11 1                | -11-12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 学, 英名                            |

| <b>130</b> 0      | जिनस्                   | जि नाम                  |                      |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| TUNE              | ₹, ७८                   | यम                      | Ą, ĸ                 |
| महाबोगीर्श्वर     | * 8                     | यशोधर                   | ७ स्ट                |
| महालाभ            | ર, દય                   | याज्य                   | ने इंख               |
| महाविद्य          | 34,8                    | <b>याज्यभृति</b>        | ¥ <b>4</b> 4         |
| महाबीर            | ७ ४६                    | योजनव्यापिगी            | ४ ५३                 |
| भहामती            | ६ ३३                    | योगिकदिनिलेंपनोद्यत     | ₹ <b>० १</b> ₹       |
| <b>मह</b> ाशान्त  | ६ ३६                    | योगश                    | \* \\<br><b>€</b> ⊏? |
| महाशील            | ६, ३५                   | योगस्नेद्दापद           | <b>१ ११</b>          |
| महाश्रुति         | ४ ६८                    | योगी                    | <b>ξ</b> ?           |
| महारगधु           | ७ ३                     | योगीन्द्र               | ६ २१                 |
| <b>महा</b> सेन    | द ६८                    | योगीश्वयर्चित           | ३ ६३                 |
| महाई              | ₹ ४                     | यौग                     | £ 79                 |
| महिष्ठवाक्        | <i>8 8</i> 8            | •                       | C 10                 |
| महिश्राला         | २ ४१                    | रत्नगर्भ                | ર રપ                 |
| म्हेश             | ५, २३                   | <b>रु</b> खवा <b>क्</b> | 8 8                  |
| महेशान            | <b>પ્ર</b> , ૨ <b>૨</b> | <b>₹</b>                | ۰ ۰<br>۲ ۹           |
| महेश्वर           | પ ૨૧                    | रदपूर्णमनोरथ            | ₹ <b>५</b> ६         |
| महादर्भ           | ६ ६६                    | स                       |                      |
| महोदय             | २ ६६                    | लेखर्षभ                 | 2 55                 |
| महोपाय            | ६ ६७                    | लोकजित्                 | પ્ર પ્રવ             |
| महोपभोग           | २ ६७                    | लोकनाथ                  | પૂરફ                 |
| महौदाय            | ५ ६३                    | लोकपति                  | પ રૂપ                |
| माधव              | ८ इर                    | लोकाप्रगामुक            | ٤ ۾                  |
| मानमदी            | ₹, ६८                   | लोकाभ्यच्               | યુ હથુ               |
| मार्जित्          | ६ ११                    | लोकालोकविलोकन           | <i>૩</i> ૭ ૬         |
| माग देशक          | 8 08                    | लोकेश                   | ય કેદ                |
| मीमांसक           | ६ ८१                    | लोकेश्वर                | 4 \$8                |
| <b>सुनि</b>       | ६ २५                    | च                       | •                    |
| मुनीश्वर          | ६ २६                    | वजस्चीशुचिश्रवा         | ₹ <b>५</b> .         |
| मृत्यु <b>अ</b> य | <b>⊏ ५</b> १            | वरद                     | <b>Y.</b> E3         |
| मोघकर्मा          | १ २५                    | वर्धमान                 | ७ ४८                 |
| मंत्र <b>कृत्</b> | પ્ર હર                  | वर्य                    | ५ ७२                 |
| मत्रमूर्ति        | ६ ५५                    | वसुभाराचितास्पद         | <b>વ ર</b>           |
| <u>ਪ</u>          |                         | वागस्युष्टासन           | ≨ EX                 |
| यश                | <b>१,</b> ७२ )          | <b>बाग्मी</b> श्वर      | x, be                |
| यशपति             | ३ ६८                    | बामदेख                  | = 4.8                |
| यसाई              | <b>2</b>                | वागीश्वर                | ٧, <del>६</del> २    |
| यशा <b>न्त</b>    | ₹ 19                    | वासुपूज्य               | <b>₹</b>             |
| यति               | ६ २४                    | विकृति                  | E, BE                |
| यतिनाथ            | ६ १८                    | <b>वितृष्</b> वा        | र, सद                |

| $t_f$             |                | <b></b>                     |                   |
|-------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
|                   | परित           | A.R.                        | 348               |
| विद्यांवर         | २, ७२          | विश्वेषा                    | #, <del>2</del> £ |
| नियाता            | ςΥ             | विश्वेश्वर                  | પ્ર રેસ્          |
| <b>यिनायक</b>     | १, ७१          | विष्टरभवा                   | 章 學也              |
| विमव              | ય,ં ⇔          | विष्णु                      | <b>5</b>          |
| विमाबसु           | न, <b>७</b> ५  | विश्युपदारका                | \$ A4             |
| विमु              | થ્રું દ્       | विष्यक्षेन                  | = 48              |
| विमल              | ७, ३७          | वीतमत्त्वर                  | <b>E</b> 40       |
| विमलप्रभ          | ७ ६६           | बीतराग                      | १६                |
| विमलाभ            | છ ૪            | बीतविसमय                    | 3 8               |
| विमलेश            | ७ १८           | वीर                         | હ પૂ              |
| वियद्गरत्न        | ⊏ ৬₹           | रह                          | १ ४१              |
| विरजा             | १ ७२           | <b>द्</b> ष                 | 4 68              |
| विरम्य            | E 95           | वृषकेतन                     | <b># 4</b>        |
| विरूपाद्म         | <b>८, ५</b> २  | <b>वृ</b> षम                | ७ रभ              |
| विरोचन            | ८ ७२           | वृह्तापति                   | ت <b>و</b> ح      |
| विविक्त           | २ ८            | <b>गृह</b> द्भानु           | ८ ७७              |
| विश्वकर्मा        | ७ ८४           | वेदश                        | <b>द १</b> २      |
| विश्वचत्तु        | २ १४           | वेदपारग                     | <b>≒ १</b> ४      |
| <b>बिश्वजित्</b>  | 4 48           | वेदांग                      | 5 81              |
| विश्वजित्वर       | પ્ર પ્રદ       | वेदान्ती                    | દ <b>દ</b> પ      |
| विश्वज्ञ          | ३ ६            | वेद्य                       | ३, ६६             |
| विर्वज्योति       | २ ७५           | वैकुण्ठ                     | ८ १५              |
| विश्वतश्चन्तु     | २ १३           | वैशेषिक                     | ६ १८              |
| विश्वतोमुख        | २ इद           | त्रताग्रयुग्य               | १, ७४             |
| विश्वदृश्वा       | २ १            | व्यक्तवर्णगी                | X XX              |
| विश्वदेवागमाद्भुत | <b>१,</b> ३७   | <b>-यक्ताव्यक्तराविशानी</b> | £, ¥3             |
| <b>बिश्वनायक</b>  | الع المحرر     | व्यवहारसुषु स               | १, ५६             |
| बिश्वभू           | 9 59           | व्योम                       | \$ XX             |
| विश्वभूतेश        | પ્ર            | श                           |                   |
| विश्वस्मार        | <b>¤</b> \$    | शकार्च्य                    | ₹ ८५              |
| विश्वसत्          | २ दप           | शकारब्धानन्दन्त्य           | ३, ५३             |
| बिश्वरूपात्मा     | २ ⊏६           | शकोद्शुष्टेष्टनामक          | ३ ५२              |
| विश्वविजेता       | * **           | शःचीविस्मापिताम्बिक         | \$ XX             |
| विरयविकातसंभूति   | <b>29</b> \$   | श्ची सुष्ट्रप्रतिष्कुन्द    | ₹, ₹⊏             |
| विश्वन्यापी       | ₹ =€           | शचीसेवितमातृक               | ₹, ₹¥             |
| विश्वाकारत्सकुल   | ३० २६          | शत्तानन्द                   | <b>≒, ₹</b> ø     |
| विक्तातमा         | \$ =0          | शब्दाहैती                   | 8, 80             |
| <b>मिरवार्धा</b>  | 4, 53          | राम्                        | s, Ya             |
| विष्वेद्          | <b>4,4</b> 8 * | धमी                         | <b>4, 84</b>      |

#### जिमसङ्ख्या गाम

| शरका                      | २, ८३        |                                | থ |              |
|---------------------------|--------------|--------------------------------|---|--------------|
| शास्त्र                   | €, ₹         | वट्पदार्थहरू                   |   | E Bo         |
| सारता                     | દ ૧૨         | वडिमश                          |   | E. Y         |
| <b>भा</b> न्त             | ७ २४         | <b>पोड्यार्थवादी</b>           |   | E 49         |
| सान्तनायक                 | €, ⊊≎        |                                | स |              |
| शान्ति                    | <b>७</b> ¥   | सत्कार्यवादसात्<br>सत्यतीर्यकर |   | E, 84,       |
| श्चिव                     | ७ १२         | सप्तभगिवाक्                    |   | x 44         |
| शिवगण                     | 9 78         | सत्यवाक्याधिय                  |   | A A6         |
| शिक्कीर्रान               | ७ দেই        | i                              |   | ¥, 3€        |
| शीतल                      | ७, ३४        | सत्यशासन                       |   | 8 8          |
| ग्रुचि                    | ६ ७२         | सत्यानुभयगी<br>                |   | ४, ५१        |
| शुचिभवा                   | ४, ६३        | सत्याशी                        |   | <b>₹ ७€</b>  |
| शुद                       | ર્શ હસ્      | सदाधृति<br>अक्टर-क             |   | ६, ७६        |
| शुद्धमति                  | ७ २२         | सदानन्द<br>सदाग्रह्म           |   | २ १८         |
| शुहाम                     | ૭ પ્ર        | सदामाग<br>सदामोग               |   | २ ६२<br>६ ५४ |
| <b>ग्रु</b> भलच्च्या      | <b>%</b> 68  | ् चदायोग<br>- चदायोग           |   | ६ ७५<br>६ ७४ |
| शुभागु                    | 드 드넷         |                                |   |              |
| श्रह्यतामय                | १ ३४         | <b>सदारा</b> व                 |   | द्ध ६३       |
| शैलेश्यलंकुत              | १ २७         | <b>सद्</b> गु                  |   | 8 40         |
| शौरि                      | ८ ५२         | सदोदय                          |   | २ १६         |
| शकर                       | = ४७         | सदोत्सव                        |   | ٤, ۵۲        |
| र्शमव                     | ७ २७         | सद्योजात                       |   | प्र हर       |
| श्रीकण्ड                  | ८ ४६         | सन्तानशासक                     |   | 38 3         |
| भीधन                      | € ⊏          | सन्मति                         |   | હ ઘર         |
| श्रीजिन                   | १ ६७         | समग्रभी                        |   | २ ६४         |
| श्रीघर<br>क्षेत्रक        | ७ ६          | समन्तभद्र                      |   | ٤, ٩         |
| श्रीपति                   | ८ २३         | समवायवशार्थमित्                |   | દ, રમ        |
| श्रीपूतगर्म<br>-          | ३, २६        | <b>समा</b> षिगुप्त             |   | <b>9 9</b>   |
| श्रीमद्र<br>श्रीमान्      | ७ २३         | समाधिराट्                      |   | 6 \$6        |
| भागन्<br>श्रीयुक्         | 35 =         | समी                            |   | ६ ६६         |
| ना <u>ज</u> र्            | ३ ६२         | समीच्य                         |   | 35 3         |
| श्रीवत्सलांछ्न<br>श्रीषमल | ت <b>۶</b> د | सर्वगत<br>                     |   | £ Ę          |
|                           | 80 0         | सर्वश                          |   | ₹, ₹         |
| <b>श्रीदृ</b> त्तत्त्व्   | ७१०          | सर्वक्रेशापद                   |   | o Eo         |
| भृतिपति                   | * 9          | सर्वदर्शी                      |   | ₹, ₹         |
| भुतिपूत<br>भ              | € 55€        | सर्वभाषामयगी                   |   | A' A\$       |
| भुखुद्रत्ता               | ¥, 63        | सर्वमार्गदिक्                  |   | Y, WY        |
| भेयान्<br>श्रेष्ठ         | v, ₹4.       | सर्ववित्                       |   | ₹, ₹         |
| म ह<br>में हात्मा         | ₹0, ¥        | <b>स्वीवधेर</b> कर             |   | ₹, %₹        |
| as 40(1,54)               | २ ४२ ।       | सर्वसोकेश                      |   | L, EV        |

A I F

| A y                         | ył ,          |                        | £0\$                |
|-----------------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| क्रमीत्रमः ।                | <b>4. 1</b>   | ] see                  | ¥, ¾                |
| क्यों मेंशा दारकारी         | ٣, 41         | <b>गुवासोनि</b>        | -, -;<br>-, -;      |
| सर्पायसीकन                  | ₹, ¥          | युनपतस्यव              | # Ev                |
| संबीयकमा                    | <b>ર ३</b> २  | सुनिष्टित              | १० ५२               |
| सम्बन्धित                   | 5, 64         | पुपार्श्वक             | ७ ३१                |
| सर्वशकनम्तकृत               | ¥ ve          | <b>सुप्तार्थाचो</b> पम | ₹• ₹•               |
| नक्ताच्छगुस्थ               | 38 \$         | सुप्रम                 | o MA                |
| सागर                        | <b>७</b> २    | सुमस्त्र               | e we                |
| साञ्च                       | ६ २३          | सुमति                  | ७, રદ               |
| सामुबरिय                    | <b>4 20</b>   | सुरज्येष्ठ             | <b>5, 8</b>         |
| सामयिक                      | <b>§ V</b> .  | सुविधि                 | 9 <b>19</b> 5       |
| सामयिकी                     | € ¥           | सुंबत                  | 9 AN                |
| सामान्यलक्ष्चण              | 9.3           | <b>सम्</b> त्          | ¥ \$9               |
| <b>साम्यारोष्ट्रगातत्पर</b> | ६ ३           | सुभुत                  | ¥, <b>5</b> 4       |
| सार्थवाक्                   | A 33          | सुभुति                 | Y 4Y                |
| सार्व                       | २ ५२          | सुरिद्धवाक             | ¥, £?               |
| सारस्वतपथ                   | ¥ 98          | सुरवमदर्शी             | ₹, ₹₹               |
| सिद                         | १७            | सुसंवृत                | €, ₹                |
| सिद्धकर्मक                  | ६ ८७          | स्रतगी                 | ٧, ٩.               |
| विद्धगणाति(थ                | १ ६७          | स्रमकायिकयास्थायी      | १ १७                |
| सिद्धपुरीपा य               | १,६६          | स्द्रमवाक् चित्तयोगस्य | १,१४                |
| <b>खिद्ध</b> प्रत्यादार     | <b>६ १</b> ५  | त्त्म बाक् चित्तयोगहा  | १० रद               |
| <b>सिद्धम</b> ण             | 4 E8          | त्व्मीकृतवपु किय       | १,१६                |
| <b>चिद्ध वाक्</b>           | ¥ <b>८७</b>   | स्देव                  | o KA                |
| <b>विद्र</b> सगोन्मुख       | १० ६८         | <b>स्</b> रि           | ६, ६३               |
| विकास                       | ¥ 5€          | सोम                    | <b>5</b> , <b>5</b> |
| <b>डिकार्य</b>              | ٤, ١          | संगीतार्र              | <b>₹, €</b> €       |
| विद्यानुष                   | १ ६५          | संभव                   | ७, २७               |
| <b>चिद्धारमा</b>            | ६, ६४         | संयम्                  | <b>6, 22</b>        |
| चिद्रालिंग्य                | 39 \$         | सविदद्वयी              | ह हेर्              |
| सिबिस्वयवर                  | ₹# €४         | संहूतदेवसंघान्यं       | १, दद               |
| <b>चित्रे फशासन</b>         | v, =&         | संहतम्बनि              | ₹, ≒                |
| सिक्तेपगृह्यः               | t*, 40        | सांस्य                 | €, ३⊏               |
| विविकातनय                   | <b>4, 2</b> 4 | स्मातक                 | ₹ Yu                |
| सुरात                       | E, v          | स्वानपीढायितादिराद्    | ₹, ४६               |
| सुनारित                     | ₹ ₹5          | स्तानाम्बुस्तातवासन    | tr in               |
| सुची                        | ~ 1           | सम्परि                 | t, to               |
|                             | ¥, 42         | क्यात्कार्शन्वशान्     | Y, 15               |
| STANCE                      | 4. 44         | स्ताग्रम               | ¥, ₹₹               |
| t 🐘                         |               |                        |                     |

|                                       | 4 May 14 - 14 4 |                                                                         |                 |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| स्यादारं सारिका चादिक्                | E YE            | स्वोपस्टीकागत-गर्धाशस्त्री                                              |                 |
| स्युष                                 | 2 38            | आजा शिष्टिपदेशः                                                         | AL              |
| स्वतंत्र                              | £, 40           | <b>मृ</b> षयः सत्यश्चस                                                  | 1967            |
| स्वभ्यस्तपरमासन                       | <b>5</b>        | क्रियांसहितानि कारकाणि वा वाक्य कथ्यन्ते                                | 194E            |
| स्यभू                                 | १२,५४           | त्यादि स्वादिचयो वाक्यमुच्यते                                           |                 |
| •                                     | 3 = 3           | भ्तिर्विभ्तिरैश्वयम्                                                    | १२६             |
| स्वयज्योति                            | २६              | यावन्तो गत्यर्था धातवस्तावन्तो शानार्थाः                                | १२८             |
| स्वस्यप्रभ                            | ७, પ્રદ         | श्रुति सर्वायमकाशिका                                                    | <b>4</b> 2      |
| स्वयग्प्रभु                           | પ્રપાર          | सर्वे गत्यर्था भातवो ज्ञानार्था ६७                                      | 8 8             |
| स्वयम्बुद्ध                           | ६ ४३            | स्वोगद्रदीका गतब्याकरण स्वानुकर्मा                                      | रोका            |
| स्वयम्भू                              | ७ ७१            | श्रकतिरं च कारके सज्ञाया घज् (कात ४१५।४)                                |                 |
| स्वसौम्यात्मा                         | ६ ५६            | त्रागिशुषियुवहिभ्यो नि                                                  | <br>93          |
| स्रष्टा                               | 5 -             | श्रानशुपारम्यान<br>स्रच्पचादिभ्यक्ष (कात ४।२।४८)                        | रह्म<br>१२५     |
| स्वात्मनिष्ठित                        | २ ४३            | श्राचि इन् लोप                                                          | ११४<br>५७       |
| स्वामी                                | 4 8             |                                                                         |                 |
| रियतस् <b>यूलवपुर्योग</b>             | १ १३            | अनेवीं (कात शिक्षाहर)                                                   | £\$             |
| स्थिर                                 | १ ४८            | श्रक्तिंहुसुधृत्तिगा (शा उ <।<३०) १ १                                   |                 |
| स्तुतीश्वर                            | ३ ७५            | स्रिधि वशीकरखाधिष्ठानाध्ययनैश्वयेषु                                     | १७३             |
| स्तुत्य                               | ३ ७४            | अपन्यत्रापि (चड्पत्यय) (कार्त ४१३।६२)<br>अपन्यत्रापि चेति               | ६२              |
| स्पुरत्समरसीभाव                       | ६ १७            |                                                                         | <u>स्</u> ४     |
| स्थेयान्                              | १ ४७            | अपरपद्ऽपि कचित्सकारस्य पत्वम्                                           | १४              |
| स्फोटवादी                             | و وح            | ्र अपाक्कशतमसो (कात ४।३।५१)<br>। अभिव्यासौ संपद्मतौ सातिर्वा (का पृ १५) | \$ <b>\$</b> \$ |
| <b>ह</b><br>इर                        | - C-            | श्रवाप्योरल्लोप                                                         | ) १२४<br>१ २    |
| इरि                                   | म <b>६</b> म    | श्रह्ण्यग्य                                                             | , , ,           |
| हिंब                                  | <b>द ५</b> द    | त्रशालिटखिटिविशिभ्यः क                                                  | Ğ⊏;             |
| <b>द</b> र्शकुलामरखग                  | ≹ ७३            |                                                                         |                 |
| हरण्यगभ<br>-                          | ३ ४२            | श्रीताऽनुपसगात्क (कात ४।३।४) । ५६,                                      | , ५ <b>३</b> ८  |
| हुपीकेश                               | ८ ११            | श्राय्यन्ताच (कातं ३।२।४४)                                              | १४०             |
| हंसयान<br>इंसयान                      | ८ २७            | इन श्रस्त्यर्थे                                                         | ٤٥              |
| <b>₹</b> 04(4                         | <b>۾ ڳ</b>      | इ सर्नधातुम्य                                                           | ११              |
| •                                     |                 | _0 0 1                                                                  | <br>- = ===     |
| स्वोपब्रदीकागत पद्यस्व                | ñ               | र्वपद्यु लसुलकुन्क्राकुन्क्रायेषु (का ४।५।१०                            |                 |
| अप्टी स्थानानि वर्णाना (पासि क्रि. १) | <b>७७</b> (६    | उपसर्गे त्वा तो ड (कात ४।२।५२) = ५                                      | 803             |
| नियमी यमश्र विद्वितौ (रत्नक ८७)       |                 | उपसर्गे दः कि                                                           | SAR             |
| पुलाक वर्षशास्त्रको                   | દક્             |                                                                         | 340             |
| पृषु मृदु दृषं चैव                    | 3,7             | 1                                                                       | 48              |
| यत्ताया मंगले वृद्धी                  | Ęu              |                                                                         | N/O             |
| स्नातक केवलग्रानी                     | €8<br>,-        |                                                                         |                 |
| सूर्येऽमी पवने चित्ते                 | Ę¥              | करवाचिकरवायोध (कातं । ४।४।६४) ४,७,                                      | \$\$ts          |
|                                       | ,-              | in an and and (aster a latter) girl                                     | *4#             |

| क्रिये क्रिकेट हरे हरे हे हिस्स हरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पसुदोऽनकापि चं (कातं ४।५।६२)<br>प्राथितिस्विद्धांष्यं (कालं ४।५।६२)<br>प्राथितिस्विद्धांष्यं (काल्ड०५२)<br>प्राथितिस्वाद्धां (काल्ड०५२)<br>विक सुन्यते<br>सुकाबी परोज्ञावक (काल्डा४)<br>प्राप्युपणा क्ति<br>प्रापानस्यानस्य क्रियामादा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$2 4<br>\$7 4<br>\$87 6<br>\$000 (5<br>\$000 (5) | गकारी स्रीक्षती इस्की काचित् (का ० २।६। ७<br>ग्राचितिश्वपृत्तिक्षयिन (कार्तक ४।६।६४)<br>व्योगमत्वात् मोन्तः<br>वर्षे चञ्चच्यो | 9#<br>9#   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| क्रिंग्युवीऽन्ववापि व (कार्त ४।५।६२) हर स्वाप्त क्रिंग्यं क्रिंग्  | पसुदोऽनकापि चं (कातं ४।५।६२)<br>प्राथितिस्विद्धांष्यं (कालं ४।५।६२)<br>प्राथितिस्विद्धांष्यं (काल्ड०५२)<br>प्राथितिस्वाद्धां (काल्ड०५२)<br>विक सुन्यते<br>सुकाबी परोज्ञावक (काल्डा४)<br>प्राप्युपणा क्ति<br>प्रापानस्यानस्य क्रियामादा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$2 4<br>\$7 4<br>\$87 6<br>\$000 (5<br>\$000 (5) | गकारी स्रीक्षती इस्की काचित् (का ० २।६। ७<br>ग्राचितिश्वपृत्तिक्षयिन (कार्तक ४।६।६४)<br>व्योगमत्वात् मोन्तः<br>वर्षे चञ्चच्यो | 9∓*<br>9≠  |
| कराबोजिनसंबंद्वां कार्य (केन् ० ४१११३६) १११ वर्ष वर्षा वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गयाचिमित्सदिस्यायः (का०ड०७४२)<br>गिरोऽन्यादरस्याम् (वैमे० ४१९१३५)<br>विक सुन्यते<br>सुकाबी परोक्षावक (का० ४१४११)<br>गिन्युपथा कि<br>स्मानात्यानास्य क्रियामादा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 東京 日<br>(88 日<br>(000 )<br>(000 )<br>(01 )        | गरिंविशिशिक्यांन (कार्तक ४।५। ६४)<br>व्योगमत्वात् मोन्तः<br>वेर्ते च <b>ड</b> नग्री                                           | 194<br>194 |
| क्यांब्राप्रस्था हात्युर्ध १००० क्षांच्या क्यांयुर्ध १००० क्षांच्या क्यांयुर्ध १००० क्षांच्या क्यांयुर्ध १००० क्षांच्या क्यांयुर्ध क्यांय्य क्यांय  | शिक्कोऽन्यत्त्वस्त्याम् (वैने॰ ४१९।२५) शिक्ष द्वात्वर्षः विक सुन्यते द्वान्यते (का० ४१४।१) शिम्युपथा क्ति स्मिनात्त्वस्य (का० ४१४।१)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १११ व<br>१०८ हि<br>८३ हि                          | र्थांगमत्वात् मोन्तः<br>वेर्षे व <b>ड</b> नग्री                                                                               | - ~        |
| कार्यक बुन्यते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | निम हात्युर्व<br>चिम तुम्बते<br>डुकाबी परोज्ञायम (का० ४१४११)<br>गम्युपथा कि<br>रमधानस्यानस्य स्त्रियामादा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tocs (f                                           | वर्षे वडुचयो                                                                                                                  | <b>*</b>   |
| के ब्रेकाश्वे पर्यक्षिक (का० ४१४११)  के ब्रेकाश्वे पर्यक्षिक (का० ४१४११)  गुनाम्युपथा कि  शोरमधानस्यानस्य कियामादा  सोषकरस्योश इति नेट् (कात० ४१६१८०)  को उत्तक्ष्यामापि (कात ४१४११८८)  को उत्तक्ष्यामापि (कात ४१३१४०) ६१ १११,१२५  क्ष्यनुव धा त्रिमक् (कात ४१४१४८८)  द्यनुव धा त्रिमक् (कात ४१४१६८८)  तदस्यास्तीति मत्व त्थीन् (कात २१६११५)  तदस्यास्तीति मत्व त्थीन् (कात २१६११५)  तदस्यास्तीति मत्व त्थीन् (कात २१६११५)  दश्य कियाग्वम्यो मन् (कात ११६१६८)  तवस्यास्तीति मत्व त्थीन् (कात २१६११५)  दश्य कियाग्वम्यो मन् (कात १६६९)  तवस्यास्तीति मत्व त्थीन् (कात २१६११५२)  हश्य कियाग्वम्यो सन् (व्यक्ष्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | हुकाबी परोज्ञायम (का॰ ४।४।१)<br>गम्युपथा क्ति<br>स्मधानस्यानस्य स्मियामादा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>=₹</b> [6                                      | _                                                                                                                             | -          |
| श्वास्थ्रपण कि शास्त्रपण कि शा  | गम्युरण क्ति<br>स्मर्भानस्यानस्य स्मियामादा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26 5                                              |                                                                                                                               | u \$       |
| श्वास्थ्रपण कि शास्त्रपण कि शा  | गम्युरण क्ति<br>स्मर्भानस्यानस्य स्मियामादा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A 4                                               | प्रकिसहिषवर्शान्ताच (का ४)२।११) १३७,                                                                                          |            |
| वीवक्राक्ष इति नेट् (कात० ४१६१८०) ६६ वि मुखे प्राप्त ११६१८०) ६१ १११,१२५ वर्ष मुखे प्राप्त ११६१४०) ६१ १११,१२५ वर्ष मुखे प्राप्त ११६१४०) ६१ १११,१२५ वर्ष मुखे प्राप्त ११६१४०) ६१ १११,१२५ वर्ष मुखे प्राप्त ११६८०) ११६ वर्ष मुखे प्राप्त ११६८०) ११६ वर्ष मुखे प्राप्त १६६८०) १६६८० वर्ष मुखे प्राप्त १६६८०) १६६८० वर्ष मुखे प्राप्त मुखे मुखे मुखे मुखे मुखे मुखे मुखे मुखे                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हर श                                              | वन् युवन् मधोना च शौ च                                                                                                        |            |
| बोबक्त्योक्ष इति नेट् (कात० ४।६।८०) ६६ वि मुद्यो घ्युष्ट् (कात० ४।६।८०) ६६ वि मुद्यो घ्युष्ट् (कात० ४।६।८०) ६१ १११,१२५ वर्षभाद्धम्य इत् ६७, ११४ वर्षभाद्धम्य मन् ६७, ११४ वर्षभाद्धम्य मन् ६७, ११४ वर्षभाद्धम्य मन् ६७, ११४ वर्षभाद्धम्य मन् ६७, ११४ वर्षभाद्धम्य (मन् ६७, ११४ वर्षभाद्धम्य मन् ६७, ११४ वर्षभाद्धम्य मन् ६७, ११४ वर्षभाद्धम्य मन् ६७, ११४ वर्षभाद्धम्य मन् ६७, ११४ वर्षभाद्धम्य (मन्द्र द्वाकटा उ ६८) १११ वर्षभाद्धम्य वर्षभाद्धम्य (मन्द्र द्वाकटा उ ६८) १११ वर्षभाद्धम्य वर्षम्य वर्षभाद्धम्य वर्षम्य  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्ध स                                             | न्यक्राणामिनुती इस्वादेशे                                                                                                     | <b>=</b> ₹ |
| हो अनुव च्याप्त (कार्त ४।३।४०) ६१ १११,१२५ हचनुव चा त्रिमक् (कार ४।६।४०) ६१ १११,१२५ हचनुव चा त्रिमक् (कार ४।६।६८) १३५ तदस्यास्तीति मत्व त्वीन् (कार २।६।१५) ८६ तार्यकतादिदशनात् १३४ तिक्ट्रतो च सक्षायामाशिषि (का ४।६।११२) १ १ हशे किन्य (कार ४।३।८८) १३५ तधित्यतिमास्थात्त्यगुर्थो इत्व कार्त ४।१।७६) १३५ तधित्यतिमास्थात्त्वगुर्थो इत्व कार्त ४।१।७६) १३५ तधित्रविद्व विद्व व  | पक्तांश्र इति नेट् (कात० ४)६।८०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                               | ररर        |
| ह्वनुव धा त्रिमक् (कात ४।६।६८) १३५ तदस्यास्तीति मत्व त्वीन् (कात २।६।१५) ८६ तार्यकतादिदशनात् १३४ तिक्वती च सक्षायामाशित्रि (का ४।६।१२) १ १ हिश्रो कानिप् (कात ४।६।८८) ६३ हिश्रो कि धक्षायामाशित्रि (का ४।६।६८) १३५ हिश्रो कि धक्षायामाशित्रि (का ४।६।७६) १३५ हिश्रो कि ६३ ७१ ७४ निम्नादा वहुनोही क ६३ ७१ ७४ निम्नादातित (पाणि ६।३।७५) ६६ नयति चित्रिक्वाविक (जैनेन्द्र २।१।४२) ६५ तिवृतिवृत्तिव्यविक विचहि (जै ४।३।२१६) ६ नामिनश्चोपधाया लघागु गा १३५ नामिनश्चोपदाया लघागु गा १३६ नामिनश्चोपदाया लघागु गा १३६ नामिनश्चोपदाया लघागु गा १३५ नामिनश्चोपदाया लघागु गा १३५ नामिनश्चोपदाया लघागु गा १३६ नामिनश्चोपदाय लघागु गा १३६ नामिनश्चोपद्व नामिनश्च नामिनश्चोपद्व नामिनश्च नामिनश्च नामिनश्च नामिनश्च ना  | भुवो ष्णुक् (कातं० ४।४।१८)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | र्वभातुभ्यः इ                                                                                                                 | <b>१</b>   |
| ह्वनुव धा त्रिमक् (कात ४।६।६८) १३५ तदस्यास्तीति मत्व त्वीन् (कात २।६।१५) ८६ तार्यकतादिदशनात् १३४ तिक्वती च सक्षायामाशित्रि (का ४।६।१२) १ १ हिश्रो कानिप् (कात ४।६।८८) ६३ हिश्रो कि धक्षायामाशित्रि (का ४।६।६८) १३५ हिश्रो कि धक्षायामाशित्रि (का ४।६।७६) १३५ हिश्रो कि ६३ ७१ ७४ निम्नादा वहुनोही क ६३ ७१ ७४ निम्नादातित (पाणि ६।३।७५) ६६ नयति चित्रिक्वाविक (जैनेन्द्र २।१।४२) ६५ तिवृतिवृत्तिव्यविक विचहि (जै ४।३।२१६) ६ नामिनश्चोपधाया लघागु गा १३५ नामिनश्चोपदाया लघागु गा १३६ नामिनश्चोपदाया लघागु गा १३६ नामिनश्चोपदाया लघागु गा १३५ नामिनश्चोपदाया लघागु गा १३५ नामिनश्चोपदाया लघागु गा १३६ नामिनश्चोपदाय लघागु गा १३६ नामिनश्चोपद्व नामिनश्च नामिनश्चोपद्व नामिनश्च नामिनश्च नामिनश्च नामिनश्च ना  | प्रसंशायामपि (कार्त ४।३।४७) ६१ १११,१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २५ स                                              | र्वपातुम्यो मन् ६७,                                                                                                           | १२४        |
| तदस्यास्तीति मत्व त्थीन् (कात २।६।१५) द्रह् ताराकतादिदशनात् १३४ त्त्रकृतौ च सङ्गायामाशिष (का ४।६।११२) १ १ हियामादा १३५ हि  | नुबंधात्रिमक् (कात ४।५।६८) १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३५ स                                              |                                                                                                                               |            |
| तारिकतादिदशनात् १३४ तिकृता प्रकारामाशिष (का ४।५।११२) १ १ हिश्रा किमप् (कात ४।६।८८) ६३ हिश्रा किमप् (कात ४।६।८८) ६३ हिश्रा कि १३५ हिश्रा किमप् विद्यान  | स्यास्तीति मत्व त्वीन् (कात २।६।१५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⊏६ स                                              | र्षषातुम्योऽसुन् (शाकटा ठ ६ ८)                                                                                                | ***        |
| तिक्ट्रतो च सज्ञायामाशिष (का ४।६।११२) १ १ छिया कि १६६ ६३ छ ४ ४ छियामादा छ छ। छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ                                                                                                     | पिनतादिदशनात् १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हें ४ रह                                          | त्यच्यादे <b>रेयण्</b>                                                                                                        | *          |
| हशे किनप् (काल ४१६१८८) ६३ कियामादा १३५ खिलामादा १३५ खिलामादा विकास १११७६) १४४ निम्ना बहुनीही क ६३ ७१ ७४ निम्ना विज्ञानित (पाणि ६१३१७५) ६६ नयति जिन्मा (उणादि २६५) १२५ नहिवृतिवृत्तिव्यिन्ति कि ४१३१२१६) ६ नामिनश्चोपधाया लघागु ग १३५ नामिनश्चोपधाया लघागु ग १३५ नामिनश्चोपधाया लघागु ग १३५ नामिनश्चोपधाया लघागु ग १३५ नामिनश्चोपधाया लघागु ग १३६ स्वोपश्च विज्ञान व्याविष्ट ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | च्हितौ च सज्ञायामाशिषि (का ४।५।११२) १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : १ <sup>।</sup> खि                               | प्रयोक्ति                                                                                                                     |            |
| चितस्यतिमास्थान्त्यगुर्थो इत्व कार्त ४।१।७६) १३४ नधन्ताच्छपाद्वा बहुबोही क ६३ ७१ ७४ नभ्राटनपादिति (पाणि ६।३।७५) ६६ नयते ि च (उगादि २६५) १२५ नहिष्टतिष्टियिविचिसिह (जै ४।३।२१६) ६ नामिनश्चोपधाया लघागु ग १३५ नामिनश्चोपधाया लघागु ग १३५ नामिनश्चोपधाया लघागु ग १३६ स्वा स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | किमिप् (कात ४। ६।८८)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   | ब्रेयामादा<br>-                                                                                                               |            |
| नधन्ताच्छपाद्वा बहुबोही क ६३ ७१ ७४ त्याद्य (जैनेन्द्र २।१।४२) ७५ त्याद्य (जैनेन्द्र २।१।४२) ७५ त्याद्व (जैनेन्द्र २।१।४२) १२५ तहिवृतिवृधिव्यिविद्यिविद्य (जैनेन्द्र २।१।४२) १०० तहिवृतिवृधिव्यिविद्यिविद्य (जैनेन्द्र २।१।४२) १०० तहिवृतिवृधिव्यिविद्यिविद्य (जैनेन्द्र २।१।४२) १०० तहिवृतिवृधिव्यिविद्यिविद्यिविद्यिविद्यिविद्या (जैनेन्द्र २।१।४२) १०० तहिवृतिवृधिव्यिविद्यिविद्यिविद्यिविद्या (जैनेन्द्र २।१।४२) १०० तहिवृतिवृधिव्यिविद्यिविद्या (जैनेन्द्र २।१।४२) १०० तहिवृतिवृधिव्यिविद्या (जैनेन्द्र २।१।४२) १०० तहिवृत्यिविद्या (जैनेन्द्र २।१।४२) १०० तहिवृत्यिव्या विद्या विद्  | तेस्यतिमास्थान्त्यगुरो इत्व,कार्त ४।१।७६) १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                               |            |
| नभ्राटनपादिति (पाणि ६१३।७५) ६६ स्वस्येति सुरात्व च स्वर्थे शैषिक इण् (जैनेन्द्र २।१।४२) ६० नहिवृतिवृत्तिव्यविविच्यवि (जै ४।३।२१६) ६ नामिनश्चोपधाया लघागु ण १३५ नामिनश्चोपधाया लघागु ण १३५ नामिनश्चोपधाया लघागु ण १३६ स्वोपश्चविवृति-गत् धातुपाठः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ान्ताच्छपादा बहुबोही क ६३ ७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | रपद्य (जैनेन्द्र २।१।४२)                                                                                                      | ,          |
| नयते विच्च (उगादि २६५) १२५ स्वाधं शौषिक इग्ण् (जैनेन्द्र २।१।४२) ६ मिपूर्वे विभ्य संज्ञाया ग्राच् (का ४।३।१७) १ नामिनश्चोपधाया लघागु ग् १३५ स्वोपक्ष विवृति-गत धातुपाठः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ाटनपादिति (पाचि ६।३।७५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                                               | -          |
| नाहिदातक्षाप्रध्यावकाचसाह (ज ४।३।२१६) ६ सपूर्वे विभय संज्ञाया ग्राच् (का ४।३।१७) १<br>नामिनश्चोपधाया लघागु ग् १३५<br>नाम्नि स्यश्च १२६ स्वोपज्ञाचिवृति-गत धातुपाटः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ते <sup>र्टि</sup> च (उणादि २६५) १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २५ ह                                              | गर्थं शीविक इपा (जीतेन्द्र २।१।४२ )                                                                                           |            |
| नामिनश्चोपधाया लघागु ग् १३५<br>नाम्नि स्थश्च १२६ स्वोपश्चविवृति-गत घातुपाटः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (वृतिवृषिव्यविकचिसद्दि (जै ४।३।२१ <u>६)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६ स                                               | पर्वे विश्य संशाया श्राच (का ४।३।१७)                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मनश्चापधाया लघागु स् १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                 | •                                                                                                                             | `          |
| नाम्यजातौ ग्रिनस्ताच्छिल्ये (कात ४)३।७६१८- ग्रुक ग्राग कटिलायां गती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २६                                                | स्वीपन्नविवृति-गत घातुपाठः                                                                                                    |            |
| the contract of the contract o | न्यजातौ ग्यािनस्ताच्छील्ये (कात ४।३।७६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>८</b> ८ अ                                      | क ग्रग कुटिलायां गती                                                                                                          | 418        |
| नाम्युपधात्प्रीकृहगशां क (कात ४।२।५१) ६३ अर्थरखनग्रमग्रमग्रकग्रहमधन धन शब्दे १३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | युपधात्मीकृहगशं क (कात ४।२।५१)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६३ अ                                              | यारयानयामयामयाकयाकयाष्ट्रन ध्वन शब्दे                                                                                         | १३३        |
| निर्वीचोऽवाते (कातं ४।६।११३) ६८ श्रत सातत्यगमने ६७ १२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | र्सियोऽनाते (कातं ४।६।११३)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ह्द श्र                                           |                                                                                                                               |            |
| नंग्रादेर्थ (कात॰ ४।२।४९) ११२ १२५ के गै रै शब्दे ६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २५ के                                             | भैरेशब्दे                                                                                                                     | <b>53</b>  |
| पदि श्रसि वसि इनि॰ १३३ हुआअ् हुस्थ् भारता पोषतायो १३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रं श्रासि वसि इनिं० १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३३ ड                                             | घाञ् <b>डुमञ्</b> वारख पोषगायो                                                                                                | १२६        |
| परिश्वददौ प्रमुबलयतोः (कात ४।६।६५) ५६ तृत्वि दृदि दृदौ १०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | बरददी प्रमुबलयतोः (कात ४।६।६५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्र व                                             | वि शह वर्षी                                                                                                                   | १०८        |
| पातंडात (शाक्रदा० उत्पा० ४६७) ८४ नार्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>डि</b> ति (शाक्तटाँ० उद्या० ४६७)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                               |            |
| पूनो इत्त्रम तिर्मनसम् (शाक उ ६६३) १२५ मान पूनार्था १२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ो इस्तम सिर्मनसम्ब (शाक उ ६६३) १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २५ म                                              | ान पूजायां                                                                                                                    | १२६        |
| प्रविक्तादिन्य इमन् (जैने०३।४। १९) १३५ मुच्छी मीद्-समुद्धायको १३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | न्यादिन्य प्रमन् (जैने०३।४।१९) १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44 H                                              | क्यों मोद्द-समुद्याययो॰                                                                                                       |            |
| बरे: क्पांसब हात्पूर्व २०७ विधि ऋषी सती १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : समस्य हातपूर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ही एक                                             | पि भूषी मती                                                                                                                   |            |
| मोने वज् (कारी प्राथा है)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | र वेजू (कार्तक ४।४।३)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22                                                |                                                                                                                               |            |
| नेत्र ब्राच्याने के (सा० ११६/६६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | र द्वान्यमेश्वर् (बा॰ श्राद्धारह) ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   | 20.3                                                                                                                          | न          |
| भू य व्यक्ति कि १५ १ १४२ । अकतीर में कार्य व्यक्ति (बार ४ १६४) १४ १ १४२ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रधारिक्य कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E 0 3                                             | क्तकरें के केरके संबंध (का ०४ (आ४) १४ (.१                                                                                     | YR, An     |
| LEGAL BANK DAN TO FE FOR THE STATE OF THE ST | से किस्त इन्हें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ER                                                | 5 My                                                                                                                          | રશ્ય 🥬     |
| पर्या च क्रीतपुरुवास्था १३२   क्रायिश्विक्योतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | grant of the state | <b>建杂丰物</b>                                       | प्रिकृतिक पुरस्कित सि                                                                                                         |            |

केले प्रवासिक्तम (कार्त ४१२१४०) { १४१, ६६ } क्रिकिशिकिविहरापि (शाक उवादि २६५) १६२ श्राविदशिशिरशिविर (शा उ ५३) 27E **\*** द्यांत्रेशी (कार्त ३।४।६१) श्रार्तिहसुभृक्तिया (शाक उ १।१३७) १९६ २१६ म्रन्यत्रापि च (कात० ४।६।६२) श्रनिदनुबंधानामगुरोऽनुषंग (कांत ५)६।१ २०७ भ्रपष्ट्वादित्वात् 284 श्रपरपदेऽपि काचत् सकारस्य परवम् ₹ ₹ श्चराक्कोश तमसो (कात ४।३।५१) २ ६ २४५ श्रभिज्यासी सपद्यती सातिर्वा का पृ प्र) ५३३ श्रभूततद्भावे सातिर्वा २२३ अभ्यासविकारेष्वपवादो (कात ३।२।३ वृत्ति) २३८ श्रम्यासस्यादिव्यञ्जनमवशेष्यम् का २।३।६)२३८ श्रमनुष्यकत केऽपि च (कात ४।३।५४) २४२ श्रवर्ण इवर्गेए (कार्त १।२।२) 48E 1 **ग्र**वाप्योखोप **१६६** २२६ माशि लटि खटि विशिम्य क १५२ अस्योपवाया दीघों दृष्टिर्नामि (का ३।६।४) २५६ स्रात सत् १७५ **ग्रातश्चो**पसर्गे (कात ४।५।८४) 384 ब्रातोऽनुपसगात्क (कात ४।३।४) १४५, १४७ र१६ रश् रध्य **आदनुबन्धाः (कार्त ४।६।६१)** २२५ २३५ श्रादिकर्मिया क (पाखि ३।४।७१) 338 श्रास्यन्ता च (कात ३।२।४४) XX मालोपोऽसापधातुके (कार्त ३।४।२७) २ ४ २१६ २३३ श्रासी सिलोपश्च (कार्त २।१।६४) २ = रण जि कृषिम्यो नक १४३ १७३ र्यात (कात श्राद्याप्र) १६७ २५१ इरात श्रुक्तिगदी जिए (कार्त २।६।५ 8 8 इदमय अस् १७५ इन ग्रास्यर्थे १८२ इषयां नवायो लोपः (कालं श्रहाप्र) १८ इंपदेव:लक्षककाक ।कार्य ४।४।१०२। रदः उचित्रप्रथिनी इ.नुबन्धा ₹4. उपमान दाचारे (कार्त ३।२।७) 246

रक्षीन क्यामाविन्तिः (पाँचिक रोशेष्ट्र) उपाने लाही का (कार्यक भारताकर) 物集 भाकतृरभ्यमिदार्थार्वेन्य सन् 144 श्चर्याव्यञ्जनात्वाद् व्यथ् (कार्ते० ४।२।३५) 188 ऋषि-इषिञ्यां यण्यत् (शा० ७० ४१०) 212 ₹\$\$ ,कार्त ४।३।३०) एन सरा 244 (काले ४।६।४६) कतरि कत **Y Y S** (कार्त ४।३।१) कर्मण्यस करवाधिकरवयेश्व (कार्त० ४।५।६४) 818 242 कसिपिरिमासीशस्या प्रमदां च कारितस्यानासिङ्गिकस्ये (कार्त ३।६।४४) रेज्य कृत्वयुटोऽत्यमापि च (कार्त ४।५,१६२) १६७ २५२ श्य कवापाजिमिस्वीद (उचादि १) केशाद्वोऽन्यतस्याम् (जैनेन्द्र ४।१।३५) २११ २ ७ क्मकाच हात्पूर्वः 488 कचित्पूर्वोऽपि लप्यते क्वंस कानी परोज्ञादच (कात ४।४।१) 138 गम इन-जन खन पसा (कात ३।६।४३) २४३ गुगादिष्ठेयन्सी भा (कात २।६।४ दृति)।१६८ 385 गनाम्युपधा क्ति शद्धर गोरप्रधानस्यान्तस्य स्मिया (कात श ३२) १६ १६६, १६६ ष्टि चासम्बद्धी २ ७ घाषवत्योश्र कृति (कार्त ४।६।= )१७२ १६१ २३४ चण्पराचाचेकीयितसम्तेष्यकात १।३१७) जागरूक (RIRIRS) 24.0 जिज्यो ज्युक् (कातं ४।४।१८) BAR SAR बीग्रहिन्बिभिपरिम् (कार्त ४।४।३७) व्यनुबन्धमतिश्रक्षिपुनार्थेभ्य क्त (का०४।४१६६) २१४ डोऽसशायामपि (कात ४१३।४७) ( १४५, २०३ रे ३११ वश्व ड्वनुब धारित्रमक् कार्त ४१५,६८५ 44.0 तदस्यास्तीति मस्वै त्वीन् (कार्ते २ ६ १५) 150 तद्ददिष्ठेमेयस्य बहुलभ् \*XE तारिकतादिवर्शनात् tick, for the तिककृतौं च वेशयामाशिष (का ने ५१५) रहेरे) रहेर तिमि रुपि मदि महि चंदि PYE

( कांक शंकार )

तृतीयासप्तम्यो

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ¥                | w I - 1ç |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| THE WAY WE WAY TO SEE THE PARTY OF THE PARTY | 477              | 1        |
| ( 410 V(1)=0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 164              | ţ        |
| प्रतिस्कृतिनारकानवर्षुचे (का ४।२।७६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 1        |
| दाइक व (का प्रोडी १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₹ <b>X</b> \$    | 7        |
| सामारीप्रमृत्यो सुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 240              | 1        |
| विश्ववेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १४२              | 1        |
| दीर्वज्ञान्यातस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 285              | ,        |
| हरी कानियु (कातं» ४।३।य्यः)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X10              | •        |
| षातोस्ताऽन्तः पानुसन्धे (कात ४)१।३ )१६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 1        |
| धु <b>क्षातुबन्धयो</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28X              | 1        |
| नवन्तान्स्यादा बहु बीदी क १४७१५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 1        |
| नेषादेशे (कार्त ४।२।४६) २१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | ;        |
| न भार्न पात् (पाचि ६।३।७५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १६२              | į        |
| नन्दिनासिमदिद्ग्रि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹₹               | 1        |
| नयतेर्डिश्च (उगादि० २६५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २३४              |          |
| नस्त स्वचित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १६६              | ;        |
| नहिरुतिरुषिव्यधिक <del>चित्र</del> हिता <sup>‡</sup> नेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १४५              |          |
| नाम्नि तूमृष्टिबिचारि(कार्त ४।३।४४) ५१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |
| नाम्यवातौ शिनिस्ताच्छील्ये (कात ४।३।७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |          |
| <b>₹</b> १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * 4 4            |          |
| नामिनभोपभाया लघोः (कार्त ३।५.।२) र१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |          |
| नामिनोवरिकुञ्ज रोर्व्यक्तने (कात ३।८।१४)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |          |
| नाम्नि स्थम (कार्त ४।३।५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | म्बृह्<br>यकार क |          |
| नाम्युपधाप्रीकृगकां क (का ४।२।५१) रहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E, २३३           |          |
| नाम्यन्तयोर्घाद्वविकरवायोगु वा ,कार्त ३।५।१,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33\$ (           |          |
| निर्वाचोऽवाते (कात ४।६।११६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १९५              |          |
| निष्ठा क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>५३५</b>       |          |
| नीवशिस्यां मिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33\$             |          |
| परिवृद्धदेवी प्रमुक्तवतोः (का ४।६।६५)१४।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 404            |          |
| पदि श्राति वसि शनि मनि १६६,२०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |          |
| पातेकीत (शाकटायन उचादि ४६७)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १७२              | 1        |
| परि मृष्ये सन्तालक्ष्यां या (शासदायन १।११६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |          |
| पुरक्कामनियाम १४ मंत्री च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 244              |          |
| क्रामापित्रहेंस्वांसर्क (का॰२१६.१८८) २१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | †        |
| क्षेत्र कुरुवादियांनसम् (साक् उद्यादि १६३)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | -        |
| See truitte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47.0             | 1        |
| वक्रमीतकाना क्षान जागुर्व ( सार ४। ३।५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 1        |
| THE PARTY TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | キャマゼネ            | ł        |

1 434

4, 4, 4 11

mers. (Bevil till) 经代次本文化 रहीस या पिन 714 मेबस्थिरम् रोस्युक्बकुतं सा० रास्थर) EYE क्रो PPS (কার্বাত সাধ্যাই) आज्यतं कृत् भूतिकि चेत्रति (Mo AIAISE) for भियो रुखुको च 248 (कार्त-४)४।५६) पुन्ते हुर्विराप्तेषु च (कार्स ४।४।५६) 903 भुसम्बद्धिय कि. REA पृयुत्विरितसरित (शाक• उ. ७) 33\$ मनोर्गस्थारो बुटि (का० ४।२।४४) ₹₹55 मन्यते फिरत उप 151 मान्वभ्दान्द्यान्यो (ऋ० ३।२।३) 215 पूर्वी पनिथ (कातं ४।५।५८) 秋年 यण् च की-नपुंसकास्या 480 पदुमवादित (कातं २।६।११) १४१ २२१ पनमनतनगमां क्वौ पंचमलोप 101 याकारी स्त्रीकृती इस्वी कचित् (कात २।५।२७)२१३ याचि विश्वि प्रनिष्ठ-यत्रि (का ४।५।६६) 248 युक्समासे नुसु हि (कातं २।२।२८) **7**¥₹ युद्धानना कान्ता (कात०४।६।५४) \*\*= 'मिकास्किपियातृ विरिचि \* 64 रमृवर्ग (का रे। २। १) २०७ राजन् आइन् सरित (कात पू० १६) १६६, २५३ राश्रिष्टातो नोपमुन्छिमदि (का ४।६।१ १) २३% राल्लोप्यौ 有利从 षर्यागमत्वान्मोऽन्त १६५ ५तैमाने शन्तुकानशाव (का ४।४।२) १४२ १५४ वित्ते चंचु चयाौ ₹## विशेषातिदेश प्रकृत न बाधते 200 विषे किया (शा उपादि ११६) 3 E 348 पुरा दुची (कात० ४।२।४७) **इद्धरम च ज्य (शाकटा २१३।४८) २ ८ २४६** ष्ट्रबह्नुवीय्शासुरत्तुगुद्दां क्यप् (का० ४३२१२३) १६२ शक्तिशामिशहिन्दीऽल' ₹ ₹ श पूर्वेम्य संशायां अन्यू (कातन्त्र ४।३।३७) २१६ क्रमिक्टिक्वमीसाच्य (का ४१२११६) 提集 444, 44.8 1 शक्त म, स्वरंगत् 7×4 रामाचीनी रीची चनि (कात» २।६।६६)

391

| \$40 Idaa                                  | A SECTION |
|--------------------------------------------|-----------|
| श्रमीनश्रमी चिनियु (कात० ४।४।११) १८        | 1         |
| क्षित्रेच्यापुमादसह कालु (शाक २१२।४८) २२३  | 7         |
| अक्षासम्बन्धपम् (कात ४।४।३४) २५६           | 等         |
| शाण्डिकादिन्यो ज्य २२१                     | 33.0      |
| रीपिकोऽस्य (पा ४।३।६२) १५                  | 4         |
| रवन् युवन्मघोना च १५५                      | 3         |
| षोऽन्त कर्माण २१६                          | বৃ        |
| सक्ष्यच्या स्वागे (का प्र ११३) २१ २१३      | तृ        |
| स ध्यक्त सामिद्वती हस्तादेशे १६६           | ₫.        |
| समासान्तगताना वा (का २।६।४१) २१२ २५३       | न         |
| सर्वधातुम्योऽसुन (शाक उगादि ६ ८८) २११      | न्        |
| सम्भातुम्यो मन् (का उ ७७३) १५१ २३८         | *         |
| सर्वधातुम्य इ १८५ १६६ २१२ २१५              | F         |
| सर्वधातुभ्य उ                              | #         |
| सर्वधातुभ्यष्ट्रन् (शाकटा उगादि ५६८) २३३   | 4         |
| सान्तमह्तोनापभाया (का ५।५।१८) २४६          | ₹         |
| सिक्किरिज्वद्व्य्णानुव घे (का ४१११) ५६     | 1         |
| स्थाञ्यधिश्चितिष्टति ५४८                   | F         |
| स्विद्यारामोऽकार (का ३।८।२५) २ ८           | ₹         |
| सुजीयानशां करप् (कात ४। १४८) १७५           | 1 5       |
| स्भम्या ग ५१३                              | Í         |
| रथ्लदूरयुविप्रजुद्राया (का पू ३ २) २५२     | - 1       |
| स्फायितञ्जिबञ्जिशकिचिपि (शा उ १७ )         | 1         |
| १७३ २१४ २/६                                | 1         |
| स्वसुनप्तृनष्ट् वष्ट्रज्तु १७४             | 1 4       |
| स्त्र्यत्र्यादेरेयण (कात २।६।४) १८५        | .   1     |
| स्वरतद्वरामिग्रहामल् (का ४।५।४१) १६६       | - 1       |
| स्प्ररात्परो धुनि गुग्गि बृद्धिस्थाने २ =  | ;   ,     |
| स्वराद्य (क रोशा ) १६१ १७ १८ १८८           | ; ∤ ;     |
| स्वरो इस्यो नपसके (का २।४।५२) १६७          | ,         |
| स्वस्येति सुरात्व चेति १७२                 | :         |
| स्वार्थं ग्रग् १७५                         |           |
| स्वार्थे शैषिक इकर्ण् १८:                  | ,         |
| खियामादा <sub>(</sub> कात १।४।४६) २५:      | ١ ١       |
| किया कि (कात ४१५।७५) १६                    | -         |
| इस्यारपोमीऽन्त (का ४।१।२२) १०२०।           | 1         |
| भुतसागरी टीका-गृत घातुपाड                  | •         |
| अभ अग कुटिलाया गती २२१ २४                  |           |
| अवस्थितवामवामवाकवाष्ट्रनथ्यन शब्दे २१८,२४४ | = 1       |

|                                             |       | 1             |
|---------------------------------------------|-------|---------------|
| श्रेस सतस्यगरेने                            | **    | PAN TO        |
| ऋ शती                                       | 335   | 274           |
| श्रू स् गती                                 | 331   |               |
| कुथि पुषि लुधि मधि हिंसा रहोरायोः           |       | 社             |
| के मैं ने शब्दे                             |       | 480           |
| हुषाञ् इन्मन् धारणा पोषणयो                  |       | **            |
| तृहि वृहि वृद्धी                            |       | 製み物           |
| तृह तृहि दृह वृहि वृद्धी                    |       | 302           |
| तृज्ञ सुज्ञ गाज्ञ गतौ                       |       | e ta          |
| नाधृ नाथ उपतापैश्वर्याशीर्षु च              | २15   | 215           |
| न् नथे                                      |       | 2 8           |
| भ्राज भ्रास्ट दुम्लास्ट दीसौ                |       | 3 0.8         |
| मल मझ धारगे                                 |       | 338           |
| मूर्च्छा माह समुन्काययो                     |       | ₹ <b>₹</b> ¥. |
| यज देवपूजासगतिकरग्रदानेषु                   |       | 148           |
| राघ साध संसिद्धौ                            |       | १८६           |
| रव चीव श्रादान सं ररणयो                     |       | १८४           |
| रिष ऋषी गतौ                                 | 3KB   | 384           |
| र्वाव मुजो मजन                              |       | 538           |
| लोक लोच दर्शन                               |       | 308           |
| विचिर पृथग्नावे                             |       | 94₹           |
| विद् शाने श्रदादौ                           |       | 383           |
| विद् निचारणे रुधादौ                         |       |               |
| विद् सत्ताया दिवादी                         |       |               |
| विटल्ट लामे तुरादी                          |       |               |
| श्रतसागरी टोकागत संस्कृत प                  | चानुः | कमणी          |
| श्रकत्ती निगु सा शुद्ध (यश ५ २५             | ) १७१ | ४ २३६         |
| ग्रकर्तापि पुमान मोक्ता (यश ५ २५            |       |               |
| अवित्रयाश्च <del>इतस्</del> था (महापु पव४२- |       |               |
| श्रमीध्राद्याधनैर्वार्या                    |       | १६३           |
| ग्र चेंयमाच सुमना मना (पार्श २)             | )     | 338           |
| ग्रजो मश्चिमुपाविष्य <del>रा</del>          |       | र्द्र्        |
| श्रज्ञो जन्तुरनीशोऽय                        |       | १८३           |
|                                             |       |               |

श्रताम्रनयनोत्पल (चेत्यभ का ११) २३%

अर्थरयानेकरूपस्य (श्रष्टश उद्धृत २६०) रू है श्राहेर्त तत्वं बदिति कीऽपि (यशाब्द वेदद्व) रेडेर् श्राध्यातम बहिरम्येष (श्रासमी कारिका २) २०१

742, <del>1</del>84

श्रयोपाच्यायसम्बं ध

ग्रध्यापनं ग्रह्मथश

मनभाषा पर्ने (वायायतं ५ ४, ६८ 桃 महमका विका खादत (वंश'० २, १६०) **\*\*** क्रांसकः क्रान्तको नृगां (स्वयम्भू०६६) २१०, २५५ श्चरतामियाविकस्यो (स्त्रक १२६) 44 ग्रताषु रतार्वचार (पश् 🍕 २६६) 775 क्रम्बा पर्यन्ति रूप्राचि (समय० ६०) १५६ ब्रापूर्वकरणेऽप्येवं (महापु॰ २०, २५५) ₹**C**Y अभिलिषतकासभेनी (यश आ ८, ३६ ) २०३ श्रन्तरचरकुमारहेलास्पालित २३६ श्रारिहनन रओहनन (ऋाचारसार प्र १) १५५ अलंध्यशक्तिर्भवितव्यतेय (स्वयम्भू० ३३) 485 अल्पफलबहुविघात (रतक ८५) रे ३ म्राव्यक्तनरयोर्नित्य (यश ६ २७१) २३ २३७ श्रश्वकराकियाकृष्टि (महापु र **%**=¥ अष्टी स्थानानि वर्णाना (पाणि शि १३) १६४ श्रमद्रेद्यविष घाति (महापु २५ ४१) 280 ऋखद्वचोदयाद्मुत्ति (महापु २५४०) २१७ श्रवद्व दोदयो घाति (महापु २५ ४२) २१७ श्रासूर्या नाम ते लोका (शुक्कय श्रा ४०मंत्र३) २ ८ श्राइमेको न मे कश्चिदस्ति (यश ६ २८३) २ ५ श्राई चरणसपर्या (रक्षक सठो १२ ) २११ ऋईद्रक्त्र प्रसूत गण्यभराचित १६२ श्राकर्ण्याचारसूत्र (श्रात्मानु स्टो १३) 188 भ्राकुष्टोऽह इतो नैव श्यप् ऋाचार्याषां गुका एते 439 ब्राशमागसमुद्भव ( ब्रात्मानु को ११) **43**8 भागासम्यक्तवसुक्त (भारमानु को १२) 838 श्चारमा मनीषिभिरय (कल्या श्वो १७) २३५ श्रातमाऽशुक्तिकरैर्थस्य (यश्र० ८ ४११) १३१ **भा**त्यन्तिकस्वमा बोत्या ₹१₹ माद्यभद्धवंशदिनैर्निनक्तयोगः (निर्धा० ५६) 284 श्राचेन हीन जलधाबहर्य **R.S.** भाषगासागरस्नान (रत्न० स्हो० २२) **\*\*** श्रासागमाविशुद्धले (यश 🖛, २१६) २२३ आयात सी मेषकुमारदेवा (प्रतिश्च०२,१३२)१६३ सारामं तस्य पश्वन्ति (बृहदा॰ ४,३,१४) **YUE** क्रामागर्तः प्रविधामि (काल्नानुः ३६) **(C)** आशान-भक्ति सर्वि 3 miles इ्डीयमासमीयांचा (श्रासमी० ११४). 240

इत्यं शंकितिकामास्य (यश ६, २५६) 7 करकेपानकोपा (बद्दरहैत को ६४) \*\* क्युक्तनं तपस्यविक (बारमानुः २१५) <del>|</del> उद्येश्यामुदपादि रामबहुल (श्रोंकल० ४) 数点 एकस्तम्भं नत्रद्वारं (वश 🖙, ४० ) **≰大黨** प्रकादशागदिसम **TEX** एतत्तत्विमदं तत्त्व (यश ६, १८३) 244 एतामुत्तमनायिकामभिजना (कात्मानु० १९८ 48X एवैतेऽतिस्वरितं ज्योति (मन्दी क्वे १२) \*44 एक एव भवेदेव (यहा ६ 🖂३) XUF ऐश्वर्यस्य समप्रस्य (ग्रने ना ४३) 244 कन्तो सकान्तमपि मझमवैति (भूपा० १२) 24A कन्दर्पस्योद्धुरो दर्प (स्वयम्भू स्ठो ६४) 218 कमण्डलुमृगाजिनाच् (पात्रकेसरि स्तो ) 35,0 कर्मा मनो विषेका य (यश ८४१०) २४६ करणश्रययायातम्य ( महापु ₹ १८४ करणा परिणामा ये (महापु २ २५०) かり करणे त्वनिवृत्ताख्ये ( महापु २ २५३) ペニと करतलेन महीतलमुद्धरेत् 248 कायनालग्रहोध्यींग (स्रष्टांक स्त्रो ५।६) १६२ किमु कुवलयनेत्रा २ ६ किं शोच्य कार्पण्य ( अमोचवर्ष ) Per? **कु**देवशास्त्रशास्त्रया १५६ कुरोशयसमं देवे (महापु० पर्व १२ को २६५) १५७ कुका प्राणाइरा भवन्ति (ब्रात्मानु० १२७) १४२ कृतकर्मच्यो नास्ति ररम, २३५ कृत्वा पापसहस्रासि ₹७₹ कृष्णेऽप्रामत्मनीष्टी च १६२ कोटीशत द्वादश चैव कोट्यो (श्रुतमक्ति) २३२ को देव किमिदं शान (यश = २६६) १३२ सामिकमेकमनन्तं ( भुत् ० २६ ) **?Y?** द्धुत्पिपासाज्ञरातंक (स्कक स्डो ६) १६४, २३५ खरावं मेहनं स्ताब्ध्य (सं पंचव १६७) **34.4** गजन्यमसिंहकमला \$X.19 गग्रधरनकथरेन्द्र (चैत्यम २६) ROE यत्योरपाचयोर्नाम (महा २०, २५७) SC. गिरिमित्यबदानवत (स्वयम्भू०१४२) १४६, १६६ गुणदोषाच्या समाः युक्ताः संयमबीकल्पाः (श्रम०४, १७३) १८५,५५९

| गोपुच्छिक - वे समस्य                                     | 3404        |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| गोपुडान्तनमस्कार (यस ० ६, १८२)                           | 588         |
| गरावरी कुरावरी                                           | <b>?</b> %% |
|                                                          | १६६         |
| चतुर्लचा सहस्राणि                                        | १६०         |
| जम्बूबातिकपुण्कराघवसुवा (ग्रकु चैत्य )                   | २२६         |
| जातिर्जय मृति पुता (यश ८ ४१२)                            | 305         |
| जिल्वेन्द्रियाणि सर्वाणि (यश ८ ४१)<br>जैन नैयायिक बौद्धं | श्यः        |
| जंगाभ प्यभिशिखा                                          | २२७         |
|                                                          | १५६         |
| गर्न पूजा कुल जाति (रक्षक २५) १४५                        | १५६         |
| ततश्चाध प्रवृत्ताख्य (महा २ २५२)                         | १८४         |
| तत्वे शते रिपी दृष्ट (यश ६ २८३)                          | ર પ્ર       |
| ततोऽष्टी च कपायांस्ताच् (महा २ २५८)                      |             |
| तत्र पर सत्ताख्य                                         | २ २५        |
| तनाचे करणे नारित (महापुरा २ २५४)                         | १८४         |
| तब रूपस्य सौन्दय (रायम्भू ८६) १५८                        | २३८         |
| त्त्रया धीमन ब्रह्मप्रिणिच (स्वयम्भू ११७)                | २५५         |
| त्व लम्प्यद्वरबोधनेन                                     | <b>५३०</b>  |
| तत्त्वस्तवं प्रशासा वा यश ६ ६६)                          | २२३         |
| ता पावतीत्यामिजनेन नाम्ना (कुमारस १ २६                   | )२१४        |
| त्वामेव बीततमस परिवा (कल्यागा १८)                        | १७२         |
| तिलसर्थपमात्र च (यश ४ ११५)                               | १६६         |
| त्रिदशे द्रमौलिमणिरत्निकरण (स्त्रयम्भू० ( रहे)           | १८६         |
| तुच्छोऽभावो न कस्यापि (यश ६ ५७३)                         | २५६         |
| तुगात्मलं यत्तदिकंचनाच (विषा १६)                         | १८          |
| तृतीये करगाऽप्येव (महा २ २५६)                            | १८४         |
| तेषां समासतोऽपि च (भुतम ६)                               | ą           |
| दग्ध येन पुरत्रय शारभुता (श्रकलकस्तो २)                  | २१२         |
| दानं प्रियवाक्तहित                                       | १७४         |
| दानं शील चान्ति                                          | <b>२</b> २१ |
| दिवाकरसङ्खभासुर (श्री गौतम )                             | ₹           |
| दिशं न काचिद्विदिश न (सौन्द १६ २८)                       | २२५         |
| दिश न काचिद्विदिश न (सीन्द १६ २१)                        | २२५         |
| द्वितीयज्ञ्चसम्बन्धि (महा० २०, २५१)                      | <b>१</b> ⊏४ |
| द्विप्रभाति नित्यं च                                     | 158         |
| दुष्टमन्तर्गत चित्तं                                     | 150         |
| देवं तत्वं प्रमाशं च                                     | १२७         |
| देवाधिदेवचरखे (रतक सहें ११६)                             | २११         |
| देवास्तीर्थक्यभक्ति                                      | 248         |
|                                                          | 432 1       |

| देशप्रत्यस्तित्वेयल                           | *                |
|-----------------------------------------------|------------------|
| देखानाकृष्य लोके                              | 78               |
| द्रादरावरूजो भवेत् शाका                       | 7/1              |
| युविमद्रयागरविविम्बक्तिस्य (स्वयम्भू १२%)     |                  |
| प्यनियपि योजनमेकं नन्दीश्वर (१) २१%,          | ₹¥               |
| न कापि बांका बहते (विधाय । १ ) १६८            | ***              |
| नखबन्द्ररिमकवचातिसचिर (स्वयम्भू १२४)          | १८६              |
| न मुक्ति चीणमोइस्य (महापु ५५ ३६               | ₹₹७              |
| न सन्ति पर्वता भारा                           | 288              |
| नात्यसुत मुवनभूषया भूतनाथ (भक्ताम १०)         |                  |
| नाभाव सिक्रिरिष्टा (सिक्र्स २)                | २३६              |
| नार्पत्यान् विस्मयान्तर्हित                   | 24.1             |
| नाइंकारवर्शीकृतेन मनसा (ग्रक्तं० १४)          | 221              |
| नि किंचनोऽपि जगते न कानि जिन                  | १५२              |
| निज <b>कुलैक</b> मण्डन                        | २१५              |
| नियमो यमश्च विहितौ (रक्तक ८७)                 | रद्              |
| निराभरखभासुर                                  | २ १              |
| निर्भ थकल्पवनितावतिका                         | १५६              |
|                                               | २ २              |
| निवेदसौष्ठवतपद् <u>र</u> पुरात्मभेद           | १७५              |
| निमिर्विशालनयनो (घाग्म ४ ३२) १६५              |                  |
| <u> </u>                                      | १८५              |
|                                               | १७१              |
|                                               | <b>7</b> E¥      |
| पर्यायात्त्ररपदसंघात (भुतम 🖚० ५)              |                  |
| 0.00                                          | <b>*E</b>        |
| पश्यन्ति ये जन्ममृतस्य जन्तो (यशः ५५२)        | 2 <del>4</del> ¥ |
|                                               | १४०              |
|                                               | E0               |
|                                               | 319              |
|                                               | \ <b>=</b> =     |
| •                                             | t=€              |
| <b>6 6</b>                                    | £                |
|                                               | E                |
| विमोऽप्ययमेव संस्थाते :                       | \ <b>?</b> =     |
| प्राचास्य च्चुत्पिपारे हे १६०. ।              | ER               |
| प्रातिहार्येविमवैः परिष्कृतो (स्वयम्भू० ७३) व | XX               |
| पाय पुष्पाचि नाश्रीयात् (सागार 🐧 🗱) व         | (A)              |
| म्चमोची पंतदीची 💮 🕆                           | Ŕ.               |

| · * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| प्रतिप्रमाह क्षेत्रका (सहर्यानकः क्ष्रो) 🗥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pro             |
| बेची य गरि गाउउनको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 <b>18</b> 0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***             |
| मुकानीऽन्युवर्षं चार्यन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72.7            |
| चंगारतालकतश्चन्नसुप्रतीच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *气头             |
| मंदिकागमें संभूत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S. P.O          |
| मनरः द्वाविमाशी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NE0             |
| मनोवाक्कावबुष्टत्वं रह्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 252             |
| मन्दं मन्दं विपेदावुं (यशस्ति ८, ११६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>१</b> ⊏३     |
| मिक्रिमें स्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 335             |
| महोचो वा महाजो वा (यशस्ति ७, १५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १६६             |
| मानरतम्भा सरोसि (महाषु पर्व ३ १६२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 161             |
| मानुषी प्रकृतिमम्यतीतवान् (स्वयम्भू० ७५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १६३             |
| मिष्यादृष्टिरभव्यो (समव० स्तो ५८)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १५६             |
| मुखेन किन दिवासीन (पात्रके स्तोत्र)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.5             |
| मूदत्रयं मदाश्वाष्टी (यशस्ति ६, ३२४)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १५५             |
| मूलमङ्गतिरविकृति (सांख्यत वक्ती )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| मैथुनाचरणे मृह (ज्ञाना १ ।२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≺₹४             |
| मोहादिसर्वदोषारि (चैरयम ५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | रस्प्र          |
| य इहायुतसिद्धाना (षड्दर्शनसम् ६६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २५              |
| यहाथ पराव सुद्धा (यहास्ति ४, ६/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १६७             |
| यकाचीन विदारित (श्रकशकरतोय ३) २ ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| यत्रैकापि स्पुटयति नटव्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (६५             |
| ययोरेव समं क्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>&lt;</b> \$< |
| यस्य शानदवासिन्धो (श्रामरको० ८, ८)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 443             |
| यरिमन् सर्वाचि भ्तानि (शुक्रयनुर्वेद०४०,६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| यानि स्त्रीपुसलिंगानि (स पंचसं १६८)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 448             |
| यावजीवेत्सुलं जीवेत् (यशः ५ २५३)<br>वेनोर्ज्यंगगिरिनारं गिराविनापि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २२४             |
| वे वीरपादी मचमन्ति नित्वं (वीरमक्ति है)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २१७             |
| बोऽक्स्तेनेषु विश्वस्तो (वशः स, ४११)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 328             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.39            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 346             |
| यो हताय महान्तारा (यस० ८, ४१०)<br>यः पार्थारानातास (यस० ८, ४११)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹ <b>%</b> ₩    |
| क स्था द्वारवाम् (बालाउ० १४)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 包               |
| व्यवसंबंदियाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | sex.            |
| A STATE OF THE STA | FAF             |
| A CONTRACT C | (m)             |
| A .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mh              |

ŧ \*3\$

| सेन्यान्त्रसंस्था स्वर्ण म, ४१६) लोकान्यान्यान्य स्वर्ण स             | 世界のないないないないないないない はんしょう かっちょう ちゅうしょ アントラ きゅう きゅう きゅう コント                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्वाक्तिसंख्यां (व्या क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | क्षेत्रक के क्षेत्रक के किया के प्रतिक के किया के किया<br>किया के किया क |
| सिकेंडन्योन्यमतुप्रविश्य  सर्व्विस्पाद्यस्तक्यवन्यता (कृमार० ४, ७२)  वर्षायमी वर्षावययंग्य (का० वृत्ति उद्धृत)  वर्षायमी गर्नेदादी (, )  वर्षायमो गर्नेदादी (, )  वर्षायमा गर्नेदादी (, )  वर्षायमा गर्नेदादी (, )  वर्षायमा प्रतिव्याप (कातंत्र० ३०) २००, विश्वर् ये कलतंत्र (यश ७, ३६३)  विस्पो विकलांग (प्रभावन्यत्वार्षि)  विवेस वेदवेदु (यश० ८, ४१३)  विवेयव्यतितिक्तिरियं  वेराग्य शानसपति (यश ८ ६६)  शान्यात्मकाया विजगदिर्मात (दुर्गोर्शेष्ठ कार्षि)  शान्यात्मकाया विजगदिरम्यद्वा (श्रमचन्द्रस्ति)  शुद्धवोधमयमस्ति वस्तु यद् (३६८)  शुक्र्या अवया चैव (महापु ५ ४४६)  शोमा तमोऽर्कमार्यायां  शीचमक्रममाचामः (यश ६ ६६)  शृतिशाक्यशिक्षमायां (यश ६, ६६)  श्रीतिशाक्यशिक्षमाय (यश ६, ६६)  श्रीतिशाक्यशिक्षमायां (मन्तमृति)  प्रमास्योगी मास्रि  पञ्चा कितेस्त्तीवेऽस्मिन (मन्नः ७, ३७०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 944<br>944<br>954<br>954<br>954<br>954<br>954<br>954<br>954<br>954                                                                                                                                                               |
| मधुर्विस्पाद्धमलक्यकमाता (क्रुमार० ६, ७२) व्यक्तिमो वर्षावपर्यक्ष (का॰ वृत्ति उद्भूत) वर्षावमो गर्नेन्द्राची (, न्याक्षस्प० ६) वर्षपक्षरागकेशर (नन्याक्षस्प० ६) वर्षपक्षरागकेशर (नन्याक्षस्प० ६) वर्षपक्षरागकेशर (नन्याक्षस्प० ६) वर्षपक्षरागकेशर (नन्याक्षस्प० ६) वर्षपक्षरागकेशर (कातंत्र० ७०) २००, विश्वरा चे कलवेश (यश ७, ३६३) विस्पो विकलांग (प्रभावनस्पात्ति) विवेक वेदवेदुक (यश० ८, ४१२) विवेक वेदवेदुक (यश० ८, ४१२) विवेक वेदवेदुक (यश ८ ६६) शाक्यात्मकाया विकादिमार्ति (वृगीविह काष) शायां पाचितलं मुष्टि शायां पाचितलं मुष्टि शिवोऽयं वैनतेयक (ग्रमचनस्प्रि ) शीलं वतपरिरत्वश (ज्ञनगारक ४ १७२) श्रीलं वतपरिरत्वश (वश ६, १६६) श्रीमा तमोऽकंभायांगं शीचमक्रममाचामः (यश ६ ६६) श्रीतशाक्यशिक्षम्यायं (यश ६, ६६) श्रीणिमार्यवमीतत्व (सं पंचल १६६) वर्षगामि चतुर्वेदा (मनुस्मृति) पण्णास्योगी मासदि पण्णास्योगी स्वावंदा (सन्तर्माव (यश ६, १६६) व्यक्षम क्रिकेस्त्रतीवेऽस्मिन (यश ६, १६६) व्यक्षम क्रिकेस्त्रतीवेऽस्मिन (यश ६, १६६) व्यक्षम क्रिकेस्त्रतीवेऽस्मिन (यश ६, १६६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1999<br>1999<br>1999<br>1999<br>1999<br>1999<br>1999<br>199                                                                                                                                                                      |
| वस्तिमी वर्षियर्थेश (का॰ वृक्ति उद्भूत) वस्तिमा गर्नेनाची (,) वस्त्रमागकेशर (नन्दिश्यम० ६) वस्त्रमागकेशर (नन्दिश्यम० ६) वस्त्रमागुरिरल्लोप (कातंत्र० ७०) २००, विश्वपुरी कलतंत्र (यश ७,३६३) विरूपो विकलांग (प्रमाचनस्थानि) विवेच वेदवेदु (यश ६,४१३) विश्वपातिमकाया विजगदिर्मास (दुर्गीवेद्द किंध) शास्त्रात्मकाया विजगदिर्मास (दुर्गीवेद्द किंध) शास्त्रात्मकाया विजगदिर्मास (दुर्गीवेद्द किंध) शास्त्रात्मकाया विजगदिर्मास (दुर्गीवेद्द किंध) शास्त्रमाया विजगदिर्मास (दुर्गीवेद्द किंध) शास्त्रमाया विजगदिर्मास (दुर्गीवेद्द किंध) शास्त्रमाया विजगदिरम् (श्वमगत्रम ४ १७४) श्रुद्धोप्ति वेद्दसम्बद्धो (यश ५,५५३) (७४ । श्रुक्ता अवस्य चैव (महापु ५ ४६६) श्रोमा तमोऽकंमार्यायां शीचमक्रममाचामः (यश ६,६६) श्रीतशास्त्रशिक्षमायां (यश ६,६६) श्रीतशास्त्रशिक्षमायां (यश ६,६६) श्रीतशास्त्रशिक्षमायां (यश ६,६६) श्रीतशास्त्रशिक्षमायां (मनुस्मृति) प्रमास्त्रीमी मासदि पञ्चा कितस्त्रतीवेप्रस्तन (यश ७,३७०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 949<br>949<br>949<br>949<br>949<br>949<br>949<br>949<br>949<br>949                                                                                                                                                               |
| क्षांवामो गर्नेन्द्राची ( , ) वरमञ्चरागकेशर ( नन्दीबरम० ह ) वरोपलिन्स्याऽऽशावान् (रक्षक० २३) मिश्रमागुरिरस्लोप (कार्तेत्र० ड०) २००, । विश्वरां केललेखा (यश ७, ३६३) विकर्षा विकलांग ( प्रभाचनसगर्वाः ) विवेक वेदवेदुका (यश ८, ४१३) विवेक वेदवेदुका (यश ८, ४६) शाव्यां पाचितलं अष्टिं शावां पाचितलं अष्टिं शावां पाचितलं अष्टिं शावां पाचितलं अष्टिं शावां परिरस्त्वय (झनगारथ ४ १७४) श्रुद्धवोधमयमस्ति वस्तु यद् (६६, इस्तुः) श्रुद्धवोधमयमस्ति वस्तु यद् (६६, इस्तुः) श्रुप्ता अवया चैव (महापु ४ ४४६) शोमा तमोऽर्कमार्यायां शोचमक्रममाचामः (यश ६, ६६) अतिशाक्यशिक्षम्यार्थ (यश ६, ६६) अतिशाक्यशिक्षम्यार्थ (यश ६, ६६) अतिशाक्यशिक्षम्यार्थ (मनुस्मृति ) पण्याक्योगी मासदि पण्याक्योगी मासदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 文章<br>文章<br>文章<br>文章<br>文章<br>文章<br>文章<br>文章<br>文章<br>文章                                                                                                                                                                         |
| वरमञ्जासम्बद्धार (नन्दिश्वसम् ६) वर्षेपाल्यस्याऽऽशावान् (रक्कः २३) मिश्रमागुरियल्लोप (कातंत्रः ७०) २००, मिश्रमागुरियल्लोप (कातंत्रः ७०) २००, मिश्रमागुरियल्लोप (कातंत्रः ७०) २००, मिश्रमागुरियल्लोप (प्रमाचनस्वादी) विवेक वेद्यवेद्धा (प्रमाचनस्वादी) शावां पाचितलं मुष्टिं शानां पाचितलं मुष्टिं शानां पाचितलं मुष्टिं शानां प्रमाचनस्वादी) शावां मतपरिरद्धा (क्रानगारथ ४ १७४) शुद्धवोऽपि देहसम्बद्धो (यश ५, ५५३) (७४ शुक्रमा अवया चैव (महापु ५ ४४६) शोमा तमोऽर्कमार्यायां शीचमक्रनमाचामः (यश ६ ६६) श्रुतिशाक्यशिक्षम्नाय (यश ६, ६६) श्रीविशाक्यशिक्षम्नाय (यश ६, ६६) श्रीविशाक्यशिक्षम्नाय (यश ६, ६६) श्रीविशाक्यशिक्षम्नाय (यश ६, ६६) श्रीविशाक्यशिक्षम्नाय (मनुस्मृति) पण्णाक्योगी मानदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (                                                                                                                                                                                                                                |
| वयेपिलप्स्याऽत्यावान् (रक्षकः २३) व्रिष्ट्रमागुरिस्त्लोप (कातंत्रः ७०) २००, व्रिष्टुर्यो कलवेष (यश ७, ३६३) विक्यो विकलांग (प्रभावनस्वार्षाः) विवेक वेदवेदुवे (यश ८, ४१२) विवेक वेदवेदुवे (यश ८, ४१२) विवेक वेदवेदुवे (यश ८, ४१२) विवेक वेदवेदुवे (यश ८, ४६) शान्यात्मकाया त्रिजगदिर्मास (दुर्गोसेंह कावि) शाचां पाचातलं मुष्टिं शिकोऽयं वैनतेवश्च (श्रमचनस्य्रिः) शीलं वतपरित्त्वयं (ज्ञनगारच ४ १७४) शुद्धवोधमयमस्ति वस्तु यद् ५६, ३ शुक्रोऽपि देहसम्बद्धो (यश ५, ५५३) ५७४ । शुक्रुणा अवण् चैव (महापु ५ ४४६) शोमा तमोऽर्कमार्यायां शीचमञ्जनमाचामः (यश ६, ६६) श्रीस्थानयशिक्षमायां (यश ६, ६६) श्रीस्थानयशिक्षमायां (यश ६, ६६) श्रीस्थानयशिक्षमायां (मनुस्मृति) पण्यास्योगी मासदि पण्डमा क्लिस्त्तीवेऽस्मिन (यश ७, ३७०) व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (4.5<br>5) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                   |
| मिश्चिमागुरियल्लोप (कार्तम० ७०) २००, विश्वगुरिय कलमेख (यश ७, ३६३) विकारो विकारांग (प्रभाननस्वारी) विवेश वेदवेदुकी (यश ०, ४१३) विवेश वेदवेदुकी (यश ०, ४१३) विवेश वेदवेदुकी (यश ०, ४१३) विवेश कार्यमंति (यश ०, ४१३) विवेश कार्यमंति (यश ०, ४६) शाकां पाचितलं मुष्टिं शाकां पाचितलं मुष्टिं शाकां वेनतेयक्ष (श्रुमचनस्त्रारि) शीलं मतपरिरत्व्य (कानगारक ४ १७४) श्रुक्वोधमममस्ति वस्तु यद् ५६८, श्रुक्वाधमममस्ति वस्तु यद् ५६८, श्रुक्वाधमममस्ति वस्तु यद् ५६८, श्रुक्वाधमममस्ति वस्तु यद् ५६६) श्रुक्वाधमममाचामः (यश ६ ६६) श्रुतिशाक्यशिक्षमाचामः (यश ६, ६६) श्रुतिशाक्यशिक्षमाचामः (यश ६, ६६) श्रुतिशाक्यशिक्षमाच (यश ६, ६६) श्रुतेशाक्षमाच (यश ६, ६६) श्रुतेशाक्यसाच (यश ६, ६६) श्रुतेशाक्षमाच (य             | १२ <b>६</b><br>११४<br>१०६<br>१६०                                                                                                                                                                                                 |
| विशुर् ये कलवेश (यश ७, ३६३) विक्पो विकलांग (प्रभावनस्थाति) विवेक वेदवेदुवे (यश ०, ४१३) विवेक वेदवेदुवे (यश ०, ४१३) विश्वेष्यतिसिक्तिरियं वेराग्य ज्ञानसपति (यश ८ ३६) शान्दात्मकाया विजगदिमसि (दुर्गेविंद्द किं।) शास्त्रां पाचारलं मुष्टिं शिकोऽयं वैनतेयक्ष (ग्रुमचनस्यूरि) शीलं वतपरिरद्धश्च (ज्ञानगारक ४ १७४) ग्रुद्धवोषमयमस्ति वस्तु यद् ग्रुद्धोऽपि देहसम्बद्धो (यश ५, ५५३) (७४) ग्रुक्षण अवण चैव (महापु ४ ४४६) शोमा तमोऽर्कमार्यायां शीचमक्रनमाचामः (यश ६ ६६) भृतिशाक्यशिक्षम्मार्थ (यश ६, ६६) भृतिशाक्यशिक्षम्मार्थ (मनुस्मृति) पण्णास्योगी मासदि पण्णम क्तिस्तृतीवेऽस्मिन (यश ७, ३७०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ? \$<br>११४<br>१०६<br>१६०                                                                                                                                                                                                        |
| विक्तां विकतां (प्रभावन्त्रवादी) विवेक वेद्रवेदुवे (यश् ० ८, ४१३) विवेक वेद्रवेदुवे (यश ० ८, ४१३) विवेक वेद्रवेदुवे (यश ० ८, ४१३) विवेक वेद्रवेदुवे (यश ८ ६६) शाक्यात्मकाया विज्ञाद्विमर्सि (दुर्गावेद्द्रकार्ध) शाक्यं पाचितलं पृष्टिं शाक्यं पाचितलं पृष्टिं शाक्यं वैनतेवक्ष (शुमचन्द्रपृरि) शाक्षं व्रतपरिरद्धवा (ज्ञनगारक ४ १७२) शुक्रवोधमयमस्ति वस्तु यद् ५६८, शुक्रवोऽपि देहसम्बद्धो (यश ५, ५५३) ५७४ शुक्रवा अवया चैव (महापु ५ ५४६) शोमा तमोऽर्कमार्यायां शोचमक्रनमाचामः (यश ६ ६६) श्रुतिशाक्यशिक्षम्नाय (यश ६, ६६) श्रीविमार्द्वमीतत्व (सं पंचस १६६) वर्षगामि चतुर्वेदा (मनुस्मृति) पण्णास्योगी मासदि पण्णा वितेस्त्तीवेऽस्मिन (यश ६, ३७०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₹ <b>१8</b><br>₹0E<br><b>(E</b> 0                                                                                                                                                                                                |
| विषेण वेदवेदु (स्था० ८, ४१३) विषयेण्यतितिकिरियं वेराग्य शानसपति (यश ८ ६६) शान्दात्मकाया त्रिजगदिमर्सि (दुर्गेविंद्द किंधे) शान्दा वत्त्रविक्ष (श्रमचन्द्रस्ति) शान्ता वतपरित्व्वय (श्रमचनद्रस्ति) शुद्धवेषमयमस्ति वन्तु यद् ५६८, शुद्धवेषमयमस्ति वन्तु यद् ५६८, शुक्रां अवया चैव (महापु ५ ४४६) शोमा तमोऽकमार्यायां शीचमक्रममाचामः (यश ६ ६६) श्रतिशान्यशिक्षममाय (यश ६, ६६) श्रतिशान्यशिक्षममाय (यश ६, ६६) श्रविगान्यशिक्षममाय (यश ६, ६६) श्रविगान्यशिक्षममाय (मनुत्वति) प्रमासयोगी मासदि पञ्चम वितेस्त्तिवेदिसन् (मश्च० ७, ३७०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | }οΕ<br>(Εο<br>(Ε२                                                                                                                                                                                                                |
| विषयेण्यतितिक्किरियं वैराग्य शानसपति (यश ८ ३६ ) शन्दातिमकाया त्रिजगद्विमर्सि (दुर्गेसिंह किथि) शाचां पाचिततं सृष्टिं शिमोऽयं वैनतेयक्ष (शुमचन्द्रस्रि ) शीसं व्रतपरिरस्वयं (ज्ञानगरंथ ४ १७२) श्रुद्धवोषमयमस्ति वस्तु यद् ५६८, श्रुद्धोऽपि देहसम्बद्धो (यश ५, ५५३) ५७४ - श्रुद्धाऽपि देहसम्बद्धो (यश ५, ५५३) ५७४ - श्रुक्षा अवया चैव (महापु ४ ४६) शोमा तमोऽर्कमार्यायां शौचमक्जनमाचामः (यश ६ ६६) श्रुतिशाक्यशिवान्नाय (यश ६, ६६) श्रोतिशाक्यशिवान्नाय (यश ६, ६६) श्रोणिमार्यवमीतत्व (सं पंचस १६६) पर्वगानि चतुर्वेदा (मनुस्मृति) पण्यास्योगी मासदि पण्यास्योगी मासदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹E0<br>}€₹                                                                                                                                                                                                                       |
| वेराग्य शानसपति (यश ८ ६६) शन्दात्मकाया विजगद्विमर्सि (दुर्गेसिइ किथि) शान्दात्मकाया विजगद्विमर्सि (दुर्गेसिइ किथि) शान्दात्मकाया विजगद्विमर्सि (दुर्गेसिइ किथि) शान्दा पाचारसं विजय (श्रमचन्द्रस्रि) शान्ता वत्तपरित्त्वया (श्रमचन्द्रस्रि) शान्ता वत्तपरित्त्वया (श्रमचन्द्रस्रि) श्रुद्धवेषमयमस्ति वस्तु यद् ५६८) श्रुद्धवेषमयमस्ति वस्तु यद् ५८६) श्रुद्धवेषमयमस्ति वस्तु वश्रुद्धवेषम् १६६) श्रुतिशान्यशिक्षमनाथ (यश्रा ६, ६६) श्रुद्धवेषानि चतुर्वेद्द्य (मनुस्मृति) पण्यास्योगी मासदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(E</b> 2                                                                                                                                                                                                                      |
| शाक्यारिमकाया विजयदिमर्सि (दुर्गेसिंह कार्य) शाक्य पाश्चितलं मुष्टिं शिकोऽयं वैनतेवश्च (श्चमचन्द्रस्रि ) शीलं वतपरिरत्त्वश्च (झनगारथ ४ १७४) शिकोऽयं वैनतेवश्च (झनगारथ ४ १७४) श्चित्तं वस्तु यद् (६६, इश्चोऽपि देहसम्बद्धो (यश ५, ५५३) (७४ - श्चामा तमोऽकंभार्यायां शौचमक्जनमाचामः (यश ६ ६६) शितशाक्यशिकाम्नाथ (यश ६, ६६) शितशाक्यशिकाम्नाथ (यश ६, ६६) शिशाक्यशिकाम्नाथ (यं पंचस १६६) शिशामार्वं मीतस्व (सं पंचस १६६) शिशामार्वं स्वापं सितस्त्रीवेद्रस्मिन (स्वापं १८६) शिशामार्वं सितस्त्रीवेद्रसम् (स्वापं १८६) शिशामार्वं सितस्त्रीवेद्रसम् (स्वापं १८६) शिशामार्वं सितस्त्रीवेद्रसम् (स्वापं १८६) स्वापं सितस्त्रीवेद्रसम् (स्वापं १८६) स्वापं सितस्त्रीवेद्रसम् (स्वापं १८६) स्वापं सितस्त्रीवेद्रसम् (स्वापं १८६) स्वापं सितस्त्रीवेद्रसम् (स्वापं १८६) सितस्त्रीवेद्रसम् (स्वापं १८६०) सितस्त्रीवेद्रसम्             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| शाचं पाचितलं मुष्टिं शिनोऽपं वैनतेवक्क ( शुमचन्द्रस्रि ) शीलं व्रतपरिरत्त्वश ( ज्ञनगारक ४ १७२) शुक्रवेषमयमस्ति वस्तु यद् ५६८, व्रश्चेऽपि देहसम्बद्धो (यश ५, ५५३) (७४ - शुक्र्या अवग्य चैव (महापु ५ ४४६) शोमा तमोऽर्कमार्यायां शीचमक्कनमाचामः (यश ६ ६६) श्रुतिशाक्यशिक्षम्नाय (यश ६, ६६) श्रोतिशाक्यशिक्षम्नाय (मनुस्मृति ) पण्याक्योगी मासद्वि पण्डमा क्लिस्तुतीबेऽस्मिन (यश ७, ३७०) व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , (A                                                                                                                                                                                                                             |
| शिकोऽयं वैनतेयक्ष ( ग्रुमचन्द्रस्रि ) शीलं जतपरित्त्वशं (जनगारक ४ १७२) ग्रुद्धवोधमयमस्ति वस्तु यद् ५६८, ग्रुद्धोऽपि देहसम्बद्धो (यश ५, ५५३) ५७४ । ग्रुक्षा अवण चैव (महापु ५ ४४६) शोमा तमोऽर्कमार्यायां शीचमक्रनमाचामः (यश ६ ६६) भ्रुतिशाक्यशिक्षम्नायं (यश ६, ६६) भ्रोतिशाक्यशिक्षम्नायं (मनुस्मृति ) प्रमास्योगी मासद्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| शीलं नतपरिरस्था (जनगारथ ४ १७२)  ग्रुद्धवेषमयमस्ति वस्तु यद् ५६८, व<br>ग्रुद्धोऽपि देहसम्बद्धो (यश ४, ५५३) (७४ -<br>ग्रुश्चा भवण चैव (महापु ४ ४४६)<br>शोमा तमोऽर्कमार्यायां<br>शोचमजनमाचामः (यश ६, ६६)<br>श्रुतिशाक्यशिक्षम्नाथ (यश ६, ६६)<br>श्रोणिमार्द्वमीतस्य (सं पंचस १६६)<br>पद्माप्तियोगि मार्ग्द्र<br>पष्टमा स्वितेस्त्तीवेऽस्मिन (यश ७, ३७०) व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (X.S                                                                                                                                                                                                                             |
| शुद्धवोषमयमस्ति वस्तु यद् (६६, व<br>शुद्धोऽपि देहसम्बद्धो (यश ४, ५५३) (७४ -<br>शुभूषा भवण चैव (महापु ८ (४६) १<br>शोमा तमोऽर्कमार्यायां<br>शौचमक्रममाचामः (यश ६ ६६) अ<br>भृतिसाक्यशिक्षम्माथ (यश ६, ६६) अ<br>भोणिमार्द्वमीतत्व (सं पंचस १६६) व<br>षर्वगामि चतुर्वेदा (मनुस्मृति)<br>पण्णास्योगी मासदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₹₹₹                                                                                                                                                                                                                              |
| युद्धवीषमयमस्ति वस्तु यद् रह्न, व्<br>युद्धोऽपि देहसम्बद्धो (यश ४, ५५३) (७४ -<br>युश्रूषा भवण चैव (महापु ८ (४६) १<br>योमा तमोऽर्कमार्यायां<br>शीचमञ्जनमाचामः (यश ६ ६६) भ्रुतिसाक्यशिक्षम्नाय (यश ६, ६६) भ्रुतिसाक्यशिक्षम्नाय (यश ६, ६६) भ्रुतिसाक्यशिक्षम्नाय (यं पंचस १६६) भ्रुतिसान्व वमीतत्व (सं पंचस १६६) भ्रुत्व वमीत्व वस्तु (सं पंचस १६६) भ्रुत्व वस्तु वस् | ich<br>Mil                                                                                                                                                                                                                       |
| शुभूग भवण चैव (महापु ८ (४६) १<br>शोमा तमोऽर्कमार्यायां<br>शीचमक्रममाचामः (यश ६ ६६) ॥<br>श्रुतिशाक्यशिक्षम्नाय (यश ६, ६६) ॥<br>श्रोणिमार्दवमीतत्व (सं पंचस १६६) ॥<br>श्रवगानि चतुर्वेश (मनुस्मृति)<br>पण्माक्योगी मासदि<br>पण्डमा क्लिस्तुतीबेऽस्मिन (यश ७, ३७०) ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.45                                                                                                                                                                                                                            |
| शोमा तमोऽर्कमार्यायां शीचमक्रममाचामः (यश ६ ६६) श्रुतिशाक्यशिक्षम्मायं (यश ६, ६६) श्रोखिमार्द्वमीतत्वं (सं पंचस १६६) वर्षगामि चतुर्वेश (मनुत्मृति) वण्णावयोगी मासद्वि वण्णा क्रितेस्त्तीवेऽस्मिन (यश ७, ३७०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(ર</b> ્                                                                                                                                                                                                                      |
| शीचमजनमाचामः (ग्रश ६ ६६) श्रुतिशाक्यशिकाम्नाथ (यश ६, ६६) श्रोणिमार्द्वमीतत्व (सं पंचस १६६) पर्वगानि चतुर्वेश (मनुस्मृति) पण्माच्योगी मास्रोह पण्डम क्लिस्तुतीबेऽस्मिन (यश ७, ३७०) व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y.o                                                                                                                                                                                                                              |
| शुतिशास्यशिक्षम्नाय (यश ६, ६६) ह<br>श्रोणिमार्दंवमीतस्य (सं पंचस १६६) इ<br>षडंगानि चतुर्वेदा (मनुस्मृति)<br>पण्मास्योगी मासदि<br>पण्डमा स्रितेस्त्तीयेऽस्मिन (यशः ७.३७०) ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रीणिमार्देवमीतस्य (सं पंचसः १६६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(२</b> २                                                                                                                                                                                                                      |
| षर्वगानि चतुर्वेदा ( मनुस्मृति )<br>षण्माच्योगी मासदि<br>षष्ट्रमा स्वितेस्तृतीबेऽस्मिन् (यशः ७. ३७०) व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २२                                                                                                                                                                                                                               |
| वण्याच्योगी मासद्वि<br>वष्ट्रमा क्लिस्तुतीबेऽस्मिन (यशः ७, ३७०) व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 8                                                                                                                                                                                                                              |
| वष्ट्रमा चितस्तृतीचेऽस्मिन् (यशा ० ३७०) व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ¥.                                                                                                                                                                                                                               |
| ष्ट्रमा । स्तरत्ताचऽरसम् (यशः ७, ३७०) २<br>षोडराशतं चर्वासंशत (श्रतम० २३)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EX                                                                                                                                                                                                                               |
| पाइसरात चतास्त्ररात (अत्मा० २३) 😊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ų ą                                                                                                                                                                                                                              |
| and the state of t            | ¥R                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
| क्ताको नगमानभित्यपि विश्वकारं १४६,२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R.P.                                                                                                                                                                                                                             |
| स दिनो यो न सन्पनान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १३                                                                                                                                                                                                                               |
| स्को चतन्त्रति निम्नत् (महा १४, ३७) १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>१</b> ३                                                                                                                                                                                                                       |
| कतानी न निस्मने विश्वहरी (यश्च ५, २५६) २<br>कामसिंदु प्रत्यापं (यश्च ४, ११६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ९२<br>१७<br>==                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ९२<br>१७<br>==                                                                                                                                                                                                                   |

#### जिल्ला संगाम

| the state of the s | 1,70         | 4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| क्षा नियमत्याची (स्वयम्म्० १०२) १६७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 188          | 1 |
| वर्षेत्र धानिजन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १७१          | ŧ |
| सर्वे प्रप्सति सत्सु (द्यारमानु० ६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36           | ₹ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 648          | 4 |
| सम्य स्वारभ्यं समाधिश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १८२          | - |
| सारगी विद्शाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २०८          | 9 |
| स्वमीकृतं ततो लोमं (मद्दा २० २६ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १८४          | 1 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ५३६          | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$39         | 4 |
| सूर्याघों ब्रह्यस्नानं (यश ६ ≺८२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १५५          | 1 |
| स्वति करोति प्रस्याति १६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २६           | 1 |
| स्रोऽह योऽमूवं बास्तवयसि (यश ५ २५६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>५५</b> ३  | 1 |
| संयोगमूला जीवेन (स सामा ११)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १८२          | 1 |
| स्नातक केवलशानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८८          |   |
| स्पर्शरसगन्धक्यों (षड्दर्शनसमुख्य ६२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४५५          | 1 |
| स्फुरदरसङ्खदिर (नन्दीश्वर को ८३)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(%</b> (  |   |
| स्याद्वादकेवलकाने (स्राप्तमी० ( ५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २४१          |   |
| स्वर्गदिनमानसंवत्सर (तुर्गसिंह)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ત્વક         |   |
| स्थितिकरू <b>नें</b> ऽशुकरयागी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>⟨£</b> 8  |   |
| स्थितिजननिरोधल (स्वयम्भू १८४) २ व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २१२          |   |
| स्वेन प्रपूरितजगत्त्रयपिंडितेन (कल्याग्यम ५७)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |   |
| <b>इकार पचमैर्युक्त (पाणिनीयशिद्धा को</b> ५४)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १६४          |   |
| इलम्बन ते स्वजनभक्ति (स्वयम्भू १२६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 385          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 327          | ļ |
| ह्य प्राप्तो मरदिप भव (एकीमाव १)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २४           |   |
| <b>भृतसागरीटीकागतप्राहतपद्यानुक्रम</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शिका         |   |
| ग्रहत्तीसद्भलवा (गो जी ५७४)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २५३          |   |
| श्राण्योण्यां पविसंता (पंचास्ति ७)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २२⊏          |   |
| <b>त्ररहं</b> तभा <b>ष्टियत्थं</b> (सूत्रपा १)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (६४          |   |
| श्ररहता छायाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₹ <b>€</b> ₹ |   |
| श्चसरीय बीवधना (सत्त्वस० ७२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>५५</b> ६  |   |
| <b>ञ्चाकंपिय अस्तुमास्मिय (मग०आ०५६२)</b> १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६,२५=        | ; |
| बाबलि बर्सलसमया (गो० की ५७३)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २५३          |   |
| इगतीस सत्त चत्तारि (त्रिलोकसा० ४६२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २०           |   |
| इत्यिनिस्याहिलासी (भग० झा० ८७६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (=6          | ķ |
| इत्यीर्ण पुरा दिक्खा (दर्शनसा ३५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 488          | Ì |
| <b>१६</b> परलोयनाच् (मूला ५३)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 684          |   |
| उवसंत खीखमोहो (गो० बी० १० १५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(48</b>   |   |

| क्साइं विद्याना निकास (प्रस्ता १ १ ७८)                  | 450         |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| ng इंदियं च काये (ग्रें० ची०१४१ <sub>३</sub> )          | 349         |
| इतीसा तिष्पितया (मावपा० २८)                             | × 100       |
| बह्या होहिसि पिन्छा १५०:                                |             |
| बीवा जियावर जो मुखाइ (योगीनप्रदेव)                      | 88=         |
| बीवो उबद्योगमन्त्रो (प्रव्यसं ५)                        | 408         |
| वं सुचि ल <b>ह</b> वि <b>शर्वातु सुदु</b> (परमा०१, ११७) | 847         |
| या कुराइ पक्सवाय (गो० जी ५६)                            | 444         |
| याचामिम भावया खलु (समयसा० ११)                           | २४२         |
| गासिविगिगाउ सासडा(परमा २१६२) १८३                        |             |
| खिङ्चिणगोदपज्जत्तयस्त (गो जी०३१६)                       | <b>4 R</b>  |
| योगामावे बेल्लि जिमि (परमासमप्र०१ ४७)                   | १७३         |
| गोरइय भवणवासिय                                          | १४६         |
| तित्ययरा तिप्पयरा                                       | २०२         |
| ते वदंड सिरिसिद्धगया (परमात्मप्र० १ २)                  | १४८         |
| दसवापुन्य बार्ख (हन्यसं ४४)                             | 388         |
| घर्षावीसड दस य कदी (गो जी १६७                           | १७६         |
| चम्मो वत्युसहावो (स्वामिकार्ति ४७६)                     | १७          |
| धिदिवतो खमजुत्तो                                        | <b>₹3</b> } |
| निश्चिरा तत्त्वतवा                                      | १८८         |
| पुवण्डे मज्झण्डे (स्वामिका० ३५४)                        | ध           |
| बुद्धि तवो वि य लढी (वसु भाव ५१२)                       | ) १७५       |
| मवतग्रुमोयविरत्तमग्रु (पर म २,३२) १४                    | १ १८२       |
| मचा वयचाका यसुण्यो                                      | २४७         |
| मगुपित्तियउं परमेसरहो (पाहुडदो ४६)                      | £39         |
| महु स्नासइउ थोडउ (सावयधम्म २६)                          | 280         |
| महु लिहिवि मुत्तह                                       | २१०         |
| मिच्छो सास्यामिस्छो (गो जी ६ पं १                       | r) the      |
| मदं गम्स मोग्र च                                        | २१६         |
| रिक्षियो रिक्रियवण्या                                   | शस्त्र      |
| लक्कडिया केवा कलेवा                                     | २४६         |
| वसासुडायो बसुधयादायो (प्रा० देव० पूज                    | r) eya      |
| वत्युरहावी धम्मी                                        | १७०         |
| वदसमिदी गुत्तीक्रो (हव्यसं ३५)                          | ₹£ c        |
| ववहारो भूदत्यो (समयसार ११)                              | 244         |
| विकहा तह व कलाया (गी जी० ३४)                            | 8=3         |
| विथलिहिए अधीदी (भावपा० २६)                              | 220         |
| क्कार पुरकारो                                           | 254         |
| संन्धित्स वार संदि (गो० सी० १६८)                        | ***         |

| to the terms of th | <b>ጎ</b>      |                                               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | परिक्         |                                               | श्च          |
| तम्बन् समिदित बाधासव 🔰 १४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 44.4        | अन्तरं पातनी रिका                             | tuk.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,280          | म्लिक्शिरिकाम्                                | ₹87          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹₹            | मतरिकका मचर्चिका (ग्रमदुक्त)                  | evs          |
| रेपेनरो य कालमधे य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | रक्ष          | मत्स्यांग चोपनिचदि                            | <b>199</b>   |
| संसारर्वमनायं जीवार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$48          | महिनाम शीवसीयम (समर्पत्त) १४                  | 339,0        |
| श्रुतसावरी दीकावत अनेकार्यक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | मोची सुवायां पानीय                            | 285          |
| पद्मानुक्रमक्षिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | मो मंत्रे मन्दिर माने                         | 208          |
| <b>ब्र</b> च्मिन्स्यमित्युक्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १८७           | मं मौलौं मोऽनक्तौ म                           | २०१          |
| ग्राधिभूनीयको नेता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १७३           | रसम्बनेऽभे च स्वर्गी                          | १६८          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,28           | नकोविभूपयो साष्ट्रशते                         | 145          |
| अञ्यक्तमधुरम्बाने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १५७           | वस्तुत्रव्यमकाराभिषेवेषु                      | 640          |
| म्र शिवे केशवे वायौ (विश्वप्रकाश) २६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . ન્પ્રર      | वार्षिकी त्रिपुटा ज्यसा (धन्वतरि वैद्य)       | <b>33</b> 9  |
| श्रहिंखदी तथा न्याये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १६३           | विद्येषेऽपि पुमानेष                           | १८७          |
| म्रात्मिन मोस्रे ज्ञाने (यश ६ ६६) १४६ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | क्त २१८       | विष्कम्भादौ तनुस्वैर्थ                        | 484          |
| श्रारोइण स्यात्योपान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १५४           | बे विदितं विन्तिविशं                          | 684          |
| <b>ग्राशाय धकचित्तर्ति</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १८७           | वो दत्त्योष्ट्यस्तयोष्ट्यश्च (विश्वप्रकाश)    | १€=          |
| इति कांव्यताया च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १८६           | मंदने बदने बादे                               | 8€€          |
| उषदेशे स्थले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १६७           | शब्दमक्तिहेतुस                                | १इ२          |
| उपाययशौ विद्वान्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १६६           | शस्ये स्वभावेऽव्यवरे                          | १६८          |
| उपाये भेषने लाध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २४४           | श्वेतद्रव्येऽशने वापि                         | १८७          |
| ऋशब्द पावके सूर्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २३            | शोमा तमोऽकैमार्यायां                          | २२०          |
| कर्षेन् ऽसि रथस्यावयवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २४            | पोवशोंऽशो विभोम् तिं                          | १५७          |
| ज्योतिश्चचुपि तारके (धन ग्र॰ना ६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १५६           | सत्तायां मगले वृद्धी १५१,१७२ १७३ २०           |              |
| तत्त्वे पुमान् मन् पुति (यश ८ ४११)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | የ¤ሌ           | सत्ता स्वभावो जन्तुक्ष                        | १६२          |
| तत्त्वे रते च गुक्षे च रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १४८           | स्येंऽमी पवने चित्त                           | १४८          |
| दयाया इसने दीने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>₹</b> 57.0 | इस्ति निन्दी मतं पद्म                         | १६७          |
| दर्शनं श्रीरको योनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १६६           | भुतसागरीडीकोत् <b>यृत-स</b> त्रवाक्यांर       | ख्बी         |
| ये वाने पूजने जीयो (विश्वशम्मुमुनि)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १८७           | व्यक्तिमुखा वे देवा                           | 280          |
| भने वृद्धीपथे रक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 340           | श्रमिष्टोमेन यजेत स्वर्गकाम                   | <b>3</b> 80  |
| चाउ तेनो नता दीप्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १५७           | श्रमीत्र पेतु प्रशास्त्र                      | 163          |
| नपु सफेऽब्र्रं तुन्छे<br>निरूचयेऽवयवे प्रान्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | દય            | श्रसोऽन्यत्यापम् (तत्था ०८,२६)                | 35           |
| रनर चर्यसम्बद्धाः<br>पः स्थेतोषयो यही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २४४           | बाम्यासिकारेप्यपवादो नोत्सर्गे बाधते          | र्स्         |
| पर प्रशासका कहा<br>मालने च गरी कान्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 039           | भाग्यत्वरकुमारहेला (यशस्ति० = ६८४)            | १३६          |
| मरामं <b>रामर्ट मी</b> ली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १६२           | भास्त्रनियेष संवर (सत्त्वा ६,१)               | २४६          |
| पुरानेष्ठे दशस्त्रेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>₹</b> ⊑19  | इमेलोजिला बायवः स्य देवो यः (शुक्रम० १,१      |              |
| प्रभुं सह दर्व चैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>198</b>    | भूषमः सत्पन्तसः                               | 256          |
| मयाने च परच्छित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sec. S        | क् भुभु वःस्वरतस्यविद्ववं रेण्यं (गायीत्रीमक) |              |
| मनेशे च कियायां च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>POR</b>    | कें भी बासपुर्वाय तमः                         | 125          |
| And Witnesses In some the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 145           | कविक शुक्तने निमक्तपः १५१, १७                 | <b>4.330</b> |

| क्रीक्लोनभीक्ल (तत्वाय० ७ ५ )                                                                                       | २१६            | अतसागर विरवित-वदाञ्च               | मन्त्रिका 🕠   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|
| भीसने ब्राह्मणी गोसवेनेष्टवा                                                                                        | 155            | शक्रतकपुरुपपादा                    | 15%           |
| चित्तामोगो मनस्कार                                                                                                  | ***            | स्रम जिनवरचरवायुगं                 | र४४           |
| जलबुद्बुदस्यभावेषु जीवेषु                                                                                           | <b>₹?¥</b>     | ग्रथ चुडराते येमां                 | <b>~</b> ₹*   |
| ततो नान्य परमगु६ (त <b>वार्थस्त्रो</b> )                                                                            | ₹ ₹            | अय विद्यानिदगुर                    | Op 5          |
| , -                                                                                                                 | () 159         | अद पड़े महादिकमत                   | १५८           |
| दर्शनविशुद्धिर्विनयसम्बता (तत्वाय ६,                                                                                | -              | श्चईन्त सिद्धनावाश्चिविष           | 95            |
| देव सवित प्रसुव यश (शुक्लय ४ १)                                                                                     |                | श्रास्ति स्वस्तिसमस्तर्संचतिलकं    | 3             |
| इष्टब्योऽरेऽयमा मा भात यो ५५ ५                                                                                      | ८ ५४६          | त्रालम्बन सुविदुषां                | 1             |
|                                                                                                                     | <b>E\$</b> 4 8 | इसोइ बुद्धादिशत निदर्शन            | ₹8₹           |
| निमित्तामाचे नेनित्तिकस्याप्यमाव                                                                                    | <b>५३५</b>     | जिहामे वसतु सदा                    | 488           |
| बुलाकवकुशकुशील निर्माथ (ताबा ६,४                                                                                    |                | <b>प्या</b> त्वा <b>विद्यानन्द</b> | ₹8₹           |
| प्रसख्यानपविपायकप्लुष्टानु थान २१४                                                                                  | ५१४ ५५४        | नाथशतमेतदित्य                      | \$45.6        |
| मझचारी सदा श्रुचि                                                                                                   | • ६६           | नामस <b>इसश</b> न                  | १७२           |
| बसर्पे बासर्पं त्त्राय राजन्य (शुक्र ३०                                                                             | ५) १६३         | यदि ससारसमुद्रावुद्विमो            | २ ७           |
|                                                                                                                     | १६६ ५५५        | 1                                  |               |
| ब्राह्मच्यो न इन्तब्य सुरान पेया                                                                                    | १६६            | वि <b>द्यानि</b> दमुनीन्द्रात्     | 121           |
| ब्राह्मोदनं पचति                                                                                                    | १६५            | विद्यानीद्यकलंक                    | १७२           |
| भाविनि भूत्वदुपचार                                                                                                  | २ ३            | विद्यानद्यकलकाौतम                  | २२            |
| मनोशामनोझेन्द्रिय तत्वार्यस् ७ ८)                                                                                   | २२६            | शब्दश्लेषग्रन्थिप्रभेदनो           | २२            |
|                                                                                                                     | s) (8          | श्रीपद्मन देपरमात्म                | २५८           |
| यावन्ता गत्यर्था धातवस्ताव तो ज्ञानाथ                                                                               | र्ग २४१        | श्रीवीरगौतमगुणाधिककुन्दकुन्द       | १९५           |
| बेनाय इष्टस्तेन सब इष्टम्                                                                                           | 5              | श्री <b>भु</b> तसागरगुरुगा         |               |
| वाङ्मनोगुप्तीर्वादान (तत्त्वाय ७ ४)                                                                                 | ۲ <b>٠٤</b>    | श्रुतसागरकृतिवरवचना                | २५८           |
| विजयादिषु द्विचरमा (त वार्थ ४ २६                                                                                    | ) २१८          | सभग्रयचनरचना                       | (48           |
| श्रत्यागार्यवमाचितावास (त वार्यस् ७                                                                                 | ७) २१६         | भुतसागरी टीकागत-पौराखि             | ह ताप्रस्तर्भ |
| सहेच्युभायुनामगो (तत्वा ८ ५)                                                                                        | ∢६ २३८         | <del>क</del> न्न्छ                 |               |
| समुदायेषु प्रवृत्ता शब्दा स्त्रवयेष्वपि वर्तन                                                                       | से १५४         | महाकच्छ                            | 1 <b>9</b>    |
| सम्यग्द्रश्चिश्रावकविरतानन्त (तस्वा ६ ४५<br>स पदा दु खचयोत्यतमचेता                                                  | ) કૃદ          | <b>च्</b> ष्मनाथ                   | **            |
| सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य (त वा १ ह                                                                               |                |                                    |               |
| सर्वे गत्यर्था धातवो ज्ञानार्था (५१)                                                                                | £) (48         | श्रतसागरी टीकागत-प्रम्थः           | गम स्वी       |
| सहस्रशीर्ष सहस्रपात्                                                                                                |                | ग्रश्वमेध                          | १६२           |
| चोपस्कराणि वाष्यानि भवन्ति                                                                                          | <b>્યા</b> ન   |                                    | RYE           |
| स्त्रीयगक्रयाभवस्य (त वार्थस् ७ ८)                                                                                  | १४८            |                                    | <b>Serv</b>   |
| कीषु अङ्क्तेन मवितव्यम्                                                                                             | २२६            | कुमारसम्भव                         | 484           |
| संगारान्दाना न्युत्पत्तिस्त यथाक्यंचित्                                                                             | रध्रर          | 1                                  | far, bar      |
| वैयमभुतप्रतिसेवनातीर्थलिंग (तत्वार्थ ह                                                                              | २५६            | 1 , , , , , ,                      | 1×4           |
| द्याय कारिमान दायस्त्रीपस्त्रं                                                                                      |                |                                    | **4           |
| - प्राप्त करावित कर<br>- | <b>५</b> १     | तस्यार्थतात्पर्यष्टित              | 等条件           |

| " At the sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>*</i>                                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| in the second se | भ <b>िकाद</b>                                  | dex                |
| राष्ट्रा में बहुत का विकास स्थार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १६९, २०६, २४२   प्रासिद                        | १६३                |
| <b>विलोकामार</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २०१ पात्रकेष्य २२                              | <b>२</b> ३६        |
| <b>नेपागमस्त्र</b> ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MA TOWNE " SAE" 655" 60 552"                   |                    |
| विश्वगमार्शकार (श्राहसहस्ती)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( GE )                                         | 233                |
| नन्दी बरमक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | व असाचनस्यका                                   | * 13               |
| नियक (यशस्तिलक)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २०५, २ है।<br>भोजराज                           | 极从                 |
| निरक्तमान **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 987                                            | 248                |
| निक्किशास 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | १४२                |
| नेमिस्तुति (स्वयम्भूसतीत्र)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <sup>२४६</sup> मल्लिभूगण<br>१६८ महावीर ५७ १४२. | 550                |
| न्यायकुमुदचन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | /6P 933                                        |                    |
| न्यायविनिश्चया <u>ल</u> ीकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १६६                                            | २३५                |
| प्रमेयकम्लमार्तण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १) मुनाक पुष्य                                 | ५२                 |
| महापुराया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १५७ योगीन्द्रदेव                               | 865                |
| मूलाचार (भ्रनागारधर्मामृत)<br>रतकरण्डक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १८५ लक्नीचन्द्र<br>२ ३ वाग्मट १६६.             | च् <b>र</b> ०      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | <b>१६१</b><br>२२०  |
| विश्वप्रकाश १६७<br>सद्दोधचन्द्रोदय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Community Pr                                   | ₹₹0<br><b>१</b> ८७ |
| प्रसाव वनसावय<br>समयसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 141                                            | 165                |
| सहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (६) २/८ शाकटायन                                | २५३                |
| श्रुतसागरीटीकागत प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | न्यकारनामसूची शुभवद्र ११३,                     | २३३                |
| ग्रकलक १५८ २ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २११२२ <sub>२२३</sub> श्रीपाल                   | 250                |
| श्चमरदत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ्राप्त समन्तभद्र (१५८, १६५, २३,                | १२०                |
| अमोघवर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | र् <sup>१८८</sup> सोमदेव                       | १२४<br>१६          |
| श्राशाधर १५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | र्७५ (८५ ४२ अतसागरीटीकागत दार्श्वकनामस         | खी                 |
| उदय <del>र</del> ीन<br>उमास्त्रामी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्र७ ८४२ <sub>कामार</sub>                      | २२७                |
| कालिदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *(8 =nafer \$24e.                              |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Action (48)                                    | २२७                |
| कुन्दकुन्द १६५<br>कुसरचन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २२ २२३, २४२ जास्तक<br>२ <b>६</b> ५ नास्तिक     | ,                  |
| कान्यपिद्याच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A.A.                                           | २२६                |
| सण्डम <b>हाक</b> वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ८४७ नयायक<br>४ पाशुपत                          | ,                  |
| गुण्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ्यान <b>बृहस्पति</b>                           | १४१                |
| <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १५४, १६५, २० बीज                               |                    |
| į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १५४, १६५, २० बीड<br>२१ , २२०, १६५ आह           | <b>२१७</b>         |
| चासुण्डराय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ५५५ मरीचिद्दान                                 | *3                 |
| <b>विनचन्द्र</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १६५ मीमांसक                                    | 2.8                |
| विनक्ति १⊏४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , २१६, २१७ २२ रक्तपद्वित्त                     | 23                 |
| griller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २१५, ५५५ , लोकायतिक                            | *>                 |
| वेपनन्दि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १४१, २१४, र४१ विश्व                            | 27                 |
| देवेन्द्र की चिं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १६५ भीव                                        | 22                 |
| चन्त्रातिय <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>?*</b> \$ <b></b>                           | •                  |
| रोमिचन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |                    |

# प्रन्थनाम-संकेतसूची

| श्चकलकरतोत्र                  | श्रकता० स्तो०   |
|-------------------------------|-----------------|
| श्चनगारभर्मामृत               | श्चनगा          |
| श्रमरकोश                      | श्रमरको०        |
| श्रष्टराती                    | <b>ऋ</b> ष्टश   |
| <b>धा</b> चारसार              | श्राचार         |
| <b>ग्रा</b> समीमांचा          | <b>ग्रा</b> समी |
| <b>ग्रा</b> त्मानुशासन        | श्रा मानु       |
| एकीभावस्तोत्र                 | एकीमा           |
| <b>कल्याग्यमन्दिरस्तोत्र</b>  | कल्याग्०        |
| कातन्त्रव्याकरण्              | का कात कातत्र ० |
| कुमारसम्भव                    | कुमारस          |
| गोम्मटसारजीवकाण्ड             | गो जी           |
| चैत्यमक्ति                    | चैत्यभ          |
| जैनेन्द्रव्या <b>कर</b> ण     | जै जैनेन्द्र    |
| श्चार्याव                     | शना             |
| तन्त्रसार                     | तत्त्वसा        |
| त्रिलोकसार                    | <b>त्रिलो</b> ० |
| दर्शनसार                      | दर्शन           |
| देवागमस्तुति                  | देवाग           |
| द्रव्यसम्रह                   | दव्य            |
| धनजय अनेकार्थनाममाला          | धन भ्राना       |
| नन्दीश्वरमत्ति                | नन्दी           |
| निर्वास्यभक्ति                | निर्वा          |
| परमात्मप्रकाश                 | परमा            |
| पाश्चिनीयशिचा                 | पािंग शि        |
| पाडुडदोहा                     | पाहु            |
| पात्र <b>केस</b> रिस्तोत्र    | पात्रके         |
| <b>मतिष्ठासारोद्धार</b>       | प्रतिष्ठा       |
| पारवनायस्तोत्र                | पार्श्व         |
| प्रा <b>कृ</b> तदेवपूजाजयमाला | मा देवपू        |
| पंचसंप्रह प्राकृत             | र्षच प्रा       |

पचलंग्रह संस्कृत पच सं पंचातिकाप पंचासिक बृहदारण्यक बृहदा भक्तामरस्तोत्र भक्ता स्तो भगवती आराधना भग श्रारा **मावपाहु**ह माबपा भूपालचतुर्विशतिका भूपालन्ब मनुस्मृति मनु महापुराख महापु मूलाचार म्लाचा यशस्तिलक यश यशस्ति रक्षकरण्डभावकाचार रलक वसुनन्दिश्रावकाचार वसु भा वाग्भयलकार वाग्भय वित्रापद्यारस्तोत्र विषाप वीरभक्ति वीरम७ शाकटायन उच्चादिस्त्रपाठ शाक उच्चा शाकरायन व्याकरण ब्राक्ट व्याव शुक्र यजुर्वेद शुक्रयजु श्रुतभक्ति श्रुतभ षड्दशन समुख्य षड्दर्श समयसार समयसा समयसरस्तोत्र समब सावयधम्मदोहा सावय स्त्रपाहुड स्त्रपा धीन्दरानाद सौन्दरा साख्यतत्त्वकोमुदी सा तः <del>उरकुतसामायिकपाठ</del> सं सामा स्वयम्भूस्तोत्र स्वयम्भू स्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेचा स्वा० का

# ज्ञानपीठके सांस्कृतिक मकारान

### [ प्राफ्त, संस्कृत प्रंथ ]

| *          | ्र माम्राज, सरस्य मच्या                                                      |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ę          | अश्वादम्ब [ महाबवत विद्वान्त शास्त्र ]-प्रथम भाग, हिन्दी ऋनुपाद विद्वत       | <b>(?</b> )   |
| ₹.         | सहाबन्ध-[ महाभवल सिकान्तराम्ब ]-वितीय माग                                    | ११)           |
| ş          | करसक्काल [ सामुद्रिक शास्त्र ]-इस्तरेखा विज्ञानका नवीन प्रन्थ [स्वक समाप्त ] | ₹)            |
| Ş          | मदमपराज्य [ भाषानुवाद तथा ७८ एष्टची विस्तृत प्रस्तावना ]                     | =)            |
| ¥          | कन्नडमान्तीय ताडपत्रीय प्रन्थस्डी                                            | ₹₹)           |
| Ę          | <b>न्यायविनिधायविवरण</b> [ प्रथम भाग ]                                       | १५)           |
| ૭          | <b>न्यायविनिश्चयिषरण</b> [ द्वितीय माग ]                                     | <b>१५</b> )   |
| ξ          | तत्त्वार्थवृत्ति [ भृतसागर सरिरचित टीका । दिन्दी सार सहित ]                  | १६)           |
| 3          | आदिपुरास भाग १ [ भगवान् ऋषभदेवका पुण्य चरित्र ]                              | (0)           |
| ęο         | आदिपुराण भाग २ [ भगवान् ऋषभदेवका पुण्य चरित्र ]                              | १०)           |
| ११         | नाममाला सभाष्य [कोश ]                                                        | 44)           |
| <b>(</b> 2 | केंचलकानप्रश्रच्यामणि [ज्योतिष प्रन्थ ]                                      | 8)            |
| १३         | सभाष्यरक्रमजूषा [ छन्दराख ]                                                  | <b>২</b> )    |
| १४         | समयसार—[ भ्रमजी ]                                                            | 딱)            |
| ₹¥         | थिककुरल-तामिल माषाका पञ्चमवेद [तामिल लिपि]                                   | 8)            |
| १६         | यसुनन्दि भ्रायकाचार                                                          | K)            |
| १७         | सरवार्थवार्तिक [ राजवार्तिक ] माग १ [ इिन्दी सार सहित ]                      | १३)           |
| १८         | जातक [ प्रथम माग ]                                                           | 4)            |
| 38         | जिनस <b>हस्र</b> नाम                                                         | ક)            |
|            | [ हिन्दी ग्रन्थ ]                                                            |               |
| २          | माञ्चनिक जैन कवि [ परिचय एवं मक्तिताएँ ]                                     | 481)          |
| २१         | जैमशासन [ जैनधर्मका परिचय तथा विवेचन करनेवाली सुन्दर रचना ]                  | <b>३</b> )    |
| २२         | कुन्दक्रन्दाकार्यके लीन रक्ष [अध्यात्मवादका अद्भुत प्रत्य ]                  | ર)            |
| ₹₹         | हिल्दी जैन साहित्यका संशिध इतिहास                                            | <b>~#</b> }=) |

भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुगड रोड, बनारस ५



# ज्ञानपीठके सुरुचिपूर्ण हिन्दी प्रकाशन

| 🍿 क्यारसीदास चतुर्वेदी—हमारे ब्रायध्य [ ख्यातिमात विदेशी महापुरुषोंका जीवन परिचय ]                 | 4)            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| सस्मरण [ भारतके नेतात्रों छाहित्यिकींके मधुर संस्मरण ]                                             | 1)            |
| रेखाचित्र ,                                                                                        | Y)            |
| श्री अवोध्याप्रसाद गोयसीय—शेरोशायरी [ उर्दूके महान् ३१ शायरींका परिचय ]                            | ج)            |
| शेरोसुखन [ चारों भाग ] [ उदू शायरीका प्रामाशिक इतिहास ]                                            | १७)           |
| गहरे पानी पैठ [ मर्मस्पर्शी छोटी कहानिया ]                                                         | २॥)           |
| जैन जागरणके श्रप्रदूत [ सस्मरण ]                                                                   | 4)            |
| श्री कन्हेंचालाख मिश्र प्रभाकर श्राकाश के तारे धरती के फूल                                         | ₹)            |
| जिन्दगी मुसकराइ [ इन्सान बननेकी कुजी ]                                                             | 8)            |
| भी मुनि कान्तिसागरखण्टहरोका उभव [ मूर्तिकला चित्रकला आदिपर आखों देखी शोध खोड                       | ( <b>)</b> [] |
| खोजकी पगडिंगा ,                                                                                    | <b>V</b> )    |
| भी राजकुमार वर्मी—रजतरिम [ एकाङ्की नाटक ]                                                          | રાા)          |
| श्री विष्णु प्रभाकर-संघर्षके बाद [ कहानिया ]                                                       | )             |
| भी राजेन्द्र पादव — खेल खिलौने [ कहानिया ]                                                         | ₹)            |
| <b>क्षो मधुकर</b> – भारतीय विचारधारा [ दशनशास्त्र ]                                                | ₹)            |
| श्री सम्पूर्णानन्द जी - हिन्दू विवाहम कन्यादानका स्थान                                             | ۲)            |
| <b>अो हरिवदाराय बच्चन</b> मिलनयामिनी [गीत ]                                                        | v)            |
| श्री अन्य शर्मा—्दर्भान [ महाका य ]                                                                | <b>Ę</b> )    |
| भी झान्सिप्रिय द्विवेदीपथचिह्न [ सरगरण ]                                                           | ર)            |
| श्री विरेन्द्रकुमार एम ए — मुत्ति दूत [पीराणिक उप यास ]                                            | <b>%</b> )    |
| श्री रामगोविन्द न्निवेदी - वैदिक साहित्य [ वेदा पर द्राधिकार पूर्वक हिन्दीमें प्रथमवार श्राध्ययन ] | <b>§</b> )    |
| श्री नेभिषन्त्र ज्योतिषाचाय - भारतीय यातिष [ योतिषका हिन्दोम महान् पुस्तक ]                        | <b>€</b> )    |
| श्री जगदीशचन्त्र जैन – दो हजार वय पुरानी कहानिया                                                   | ₹)            |
| श्री नारायसप्रसाद जैन-शानगगा [ स्किया ]                                                            | Ę)            |
| श्रीमती शान्ति एस एपञ्चप्रदीप [गीत]                                                                | ₹)            |
| श्री 'सन्मय इसारिया-मरे वापू [ महात्मा गार्थीके प्रति श्रद्धाञ्जलि ]                               | સ્ત્ર)        |
| 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50                                                          | 1200          |

मुहक-शिवनारायमा उपाध्याय बी ए० 'विशास्त नया सकार प्रेत महेनी, बनारस ।